महाभारत सर्वमान्य प्रत्य है । हिन्दू-मात्र उसे पूज्य दृष्टि से देखते हैं । इस पर उनका यहाँ तक पूज्य भार है कि उस वे वेशे के वराजर मान्य समक्ता हैं । इसी से उसकी गिनती पाँचवें देह में है। यह प्रत्य झानत्वों का अक्तुर्य भारहार है । इसे आधार पर अनत्व अन्यत्वा हो चुकी है, और अब तक होगी जाती है । न मात्र्य फितने कान्य, कितने नात्रक, किनने उपत्यास, कितने जीवनवरित और कितने आल्यान इसकी बदौलत, आज तक, लिखे गये हैं । सारे भूमखड़त के विद्वान् जिसे शिरास्व क्या समक्ते हैं वह हमारा धनमोल गीता-तब इसका एक अंश विशेष है । इसी महाभारत को ध्यानपूर्वक पदने और इसमें कही गई बातों का विचार करने से , आज तक इस देश में अनेक शीर, अनेक देशो-द्वारक, अनेक तरकानी और अनेक परिडलों का प्रदूर्णने हुआ है, कोई बात ऐसी नहीं जो महाभारत में न हो, कोई तर परेसा नहीं जिसका निक्षण्य महाभारत में न हो, कोई शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत में न हो। महाभारत में न हो। महाभारत में न हो। कोई सास्त्रीय विषय ऐसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत में न हो। महाभारत के अने के स्वेचन महाभारत में न हो। महाभारत के अने स्वच्य से नहीं । अने स्वच्य से नहीं ।

बुलसीदास की बदौलत रामावण की कथा का प्रचार तो पर पर हो गया है। महला से लेकर सोपड़ियों तक में राम-चरित का कीतेंन होता है परन्तु-महामारत का पाठ—उस महाभारत का पाठ जिसकी सबसे आधिक आवश्यकता है—वहीं कर सकते हैं जो संस्कृत के अच्छे पणिडत हैं। सा एक तो संस्कृतक पणिडत ही कम हैं, दूसरे उनमें से अधिकांश इस इसने यहे गय को मोल ही नहीं से समते, मर्चीकि उसका मृहय यहत हैं। इन कारणों से महाभारत के पाठ, परिश्वीलन और मनन से होनेवाल यहत बड़े वह लाओं से हिन्दू-समाज का एक यहत वहा अंश विष्यत रहता है। यह यह परिवार की वात है। कित मन्य में हमारे पुजनीय पूर्व-सुरूगों की दिगन्तव्यापिती कीति का सौरीन हों, जिस मन्य में हमारे धीर, बीर, पराक्रमी और तंजराी पुरुगों का चरित हों, जिस मन्य में हमारे पुगने कला-नीशाल, ऐरवर्ब्य, मुख्त और एकाधिपस्य का इतिहास हो—उसने पाठ से बड़ियत रहना हम लोगों के लिए पहल वहें कलाक की वात है।

भारत की ऋत्यान्य भाषाओं में महाभारत के कितने ही अनुवाद हो गये हैं। उसके आधार पर कितने ही पुस्तकें यन गई हैं। उसका सार्यय क्षेत्रक कितने ही छोट मोट मन्य सिर्फ नये हैं। जिस उर्द के हम बुद्ध हिट से देखते हैं उस तक में महाभारत का एक अच्छा अनुवाद शिवामात है। जिस उर्द के हम बारे अपना कि नाम के भाषा बनाना चाहते हैं उसमें दस पूरे मन्य का मेई सर्वात-हम्पद अनुवाद ही नहीं ! जिस तरह के मन्यों की इस समय बहुत ही कम करनत है उनके लिए तो बड़े वड़े प्रमन्य किये नार्य, परन्तु जिसके उद्धार दिना हमारे पूर्वनों की कीचि के इसने लिए तो बड़े वड़े प्रमन्य किये नार्य, परन्तु जिसके उद्धार दिना हमारे पूर्वनों की कीचि के इसने लिए तो बड़े वड़े प्रमन्य किये नार्य, परन्तु जिसके उद्धार दिना हमारे पूर्वनों की कीचि के इसने लिए तो सह अस्तवाद के अभाव पर खंद तक न प्रदर्शित किता जाय! इस सम्बन्य में हिन्दी के हित-विन्तम में का माराज भाषा की "भारतीय बुद्ध" नामक पुरतक की प्रशासना पड़नी चाहिए। यह प्रस्तवाना भारत के एक प्रवार राजनीति हा समान्य सम्पादक और अद्वितीय विद्वान की सिर्फी हुई है। उसके पढ़ने से माराज का बायगा कि महाभारत का महर्चर किता है और उसके प्रवार से देश के कितने लाभ की सम्यावना है।

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ ठाकुर, बीo'ए०, वँगला के प्रसिद्ध लेखरु हैं। उन्होंने महाभारत का मृल श्राद्यान बँगला में लिखा है। किसी पुसक का सार खींचने में बहुत कुछ कार-झाँड करने की चरुरत पहती है। आस्त्रात-लेखक महाराय ने इस काम के वज्ञी वेग्यता से किया है। आपकी पुस्तक में महाभारत का एक भी महरूर-पूर्ण ब्रेश नहीं इटने पाया। जिन्ती प्रवान प्रवान घटनायें हैं सब से सी गई हैं—श्रम्रशास घटनाओं का विस्ताद कम कर दिया गया है और जिन अवानत वानों की ताहुआ लेकरत न भी ये छोड़ दी गई है। मनलर यह कि पुस्तक में सारी प्रवानभीय वालों का ममानेश हुन्या है। वेंगला जानने-वालों में इस प्रसाक का यहां आदर है। खावाल-कुट-चिनता सभी इसे पढ़ते हैं।

यह पुस्तक इसी पूर्वोक्त वैंगला-पुस्तक का श्रातुवाद है। श्राप्तुवाद स्वच्छन्दतापूर्वक किया गया है। जिहाँ तक हो सकता है श्रातुवाद में योलपाल की सीधी सादी भाषा से काम लिया गया है। छिष्ठता न श्राते देने का यथासम्भव यत्र किया गया है। सम्भव है, किर भी कहीं कहीं पर किसी को छिष्ठता जान पड़े। इसके लिए विंद केई श्रातुवादक पर दोषारोग करना चाह तो कर मकता है, परन्तु दोषराता को यह साथ की ना चाह तो कर मकता है, परन्तु दोषराता को यह साथ की ना चाहि तो कर सम्भता है, परन्तु दोषराता को यह साथ की ना चाहि की हिएता कहते किसे हैं। जो बाम्य, वास्यांश, या शब्द एक श्रादमी के लिए सरल हैं वही दूसरे के लिए छिष्ट हो सकते हैं। क्योंकि छिष्ठता और सरलता पढ़नेवाल के भाषा-दान की न्यूना-विकार पर जातिन्य उद्यो है।

जुडी, कानपुर, २८ स्थास्टोबर १९०८

महावीरप्रसाद द्विवेदी

# सूचीपत्र

#### पहला खगड

एउ-मल्या

#### १-वंशावली

8

ययाति का वंश—शान्ततु के साथ गङ्गा का विश्वाह—भीष्म का जन्म-भीष्म की शिक्षा और तुवगज्ञ-पद की प्राप्ति—शान्ततु कीर सत्यवती—दिता का दुःष्ट दूर करने के लिए भीष्म रा मङ्कर्स—भीष्म की ब्रह्मचर्य्य-प्रतिज्ञा और इन्छा-मृत्यु-गर्यन्य वर की प्राप्ति—भाइयो के विश्वाह के लिए भीष्म के ब्रह्म काशिष्ण को ती तो करनाया का ब्रह्मच्या विश्वाह विश्वाह के लिए प्रतिचान में स्वीक्तर कर कर कर वा का ब्रोध और पर्शुगान में स्वीक्तर कर कर कर वा का ब्रोध और पर्शुगान में सहायता पाने के लिए प्रार्थना—भीष्म की उप के लिए शिरायाडी के स्वप्त का ब्राध्य वा कुक्तर्य का ब्राध्य वा कुक्तर्य का क्रम ।

### २-पाएडवें। स्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा ..., १०

शृतराष्ट्र, पाएड और विदुर की शिक्षा—इंतराष्ट्र का विवाह—हर्वामा से कुन्ती की मन्त्र-प्राप्ति—कर्ण का जन्म—कुन्ती का सर्ववर और पाएड के माथ विग्रह—पाएड का विविज्ञय —पाएड के क्ष्म से ऋषिपुत्र का वथ—पाएड का मन्त्रास लेगा—द्वासा से पाय हुए मन्त्र के वल से देवशाओं का हुलावा जाना—पाएड को को उत्पत्ति—हृतराष्ट्र के पुत्रो का जन्म—दुर्योधन के जन्म-समय में अशुक्त—पाएड को मृष्टु और मात्री का सहगमन—पाएड और मात्री का सल्लार— सत्यवनी, अभ्विका और अम्बालिका का शरीर त्याग।

### ३-पाण्डवों श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन .... २०

पूरताष्ट्र के पुत्रों पर भीम का खत्याचार—दुर्योधन के मन में विरार रा पैश होना— नागलोक में भीम का जाना—कुन्ती की चिन्ता—रूपाचार्य के पास गानुसागों की अफ़्रांशिता ना खानम—होग्याचार्यों का खाना खीर खपना परिचव देना—होण खीर हुपर के दिना से क्या—होण के हाथ में राजुरुमारी का भीपा जाना—गानुस्मारों की शिला—खनशाना में खानुक का खीरों से बद्ध जाना—होण का पकलच्च की विद्युस लीटाना—पकलच्च का गुरुद्दिलण देना— राजकुमारों की शिला-खालां—अफ़्रांबिया में राजकुमारों की परीक्त—अर्जुन की अटेना—कर्ण की देव्यों खीर कर्णार्जुन के विवाद का खारम्म—कर्ण का अफ़्रांबेर की राज्य की ग्रांबि खीर दुर्योधन के साथ जनको भिन्नता की त्यापना—होए की गुरू-दक्षिणा—होए के द्वारा हुपर के त्राघे राज्य का हरण—होए की मारने के लिए पृष्टशुम्न की उत्पत्ति ।

### ४-धृतराष्ट्र के पुत्रों का पागडवों पर ग्रत्याचार .... ३६

पारहजों के जिपय में कृतसाफ़ के पुत्रों की सलाह —हुर्योदन की ईटर्या और पारहजों के हिस्तापुर से हटा ने की चेटा —प्तराफ़ और दुर्योपन का संवाह — वरणावत को पारहजों का भेजा जाता — लालागृह को जला देने के लिए पुरायक का हाई प्रेम की आहा — पारहजों के पिदुर को उपदेश—आलागृह से वाम—लालागृह के प्राह्म में पारहजों का पहुँचना — लालागृह के वाह — मारहजों का मिकल जाना — हिस्तापुर में पारहजों का कृत्य-संगद — पारहजों का मारामा और दाह में अनेक प्रसार के कष्ट क्याना —हिस्तापुर में पारहजों का कृत्य-संगद — पारहजों का मारा जाना — हिट्टिम्बा के मार्थ भीम का विवाह और रही हिम्सा — भीम के हाथ से हिष्टिम्ब मा मारा जाना — हिट्टिम्बा के मार्थ भीम का विवाह और रही हम्म पितार पर आई हुर्द नियद — के को बार — वक राक्स की क्या और उसके कारण आवाण के परिवार पर आई हुर्द नियद — नक को बार — वक राक्स की क्या और उसके कारण आवाण के परिवार पर आई हो नियर भीम को के की की में कि की सम्मित हैना अगर परिवार हम हम्म के हारा के कावा — नपरिवर का दुर्ज होना और परिवर से भीम को भेजने की सम्मित हैना— भीम के हारा कक कावा — नपरिवर का प्रस्थान।

### ५-पाएडवें का विवाह स्त्रीर राज्य की प्राप्ति .... ५२

पारच्यात देश में पायड़नों का पहुँचना—द्रीवरी का स्थंबर— निसाना सारते से राजों का विकल-मनोराय होना— अर्जुन के द्वारा निशाने का बढ़ाया जाना— त्रीवरी का आपन से बीट लेने के लिए पीचों भाइनों से छन्ती के बीट लेने के लिए पीचों भाइनों से छन्ती के बीट लेने के लिए पीचों भाइनों से छन्ती के बीट लेने के लिए पीचों के परिचय सिलना—पाउनालनरेश का पायड़नों को आध्य देना—द्रीवरी के पर प्रविदेश के विवाद के आधील—उसके सम्मन्य की आणीलना—ज्यास के कहने पर हुपद का सम्यत होना—त्रीवरी का विवाद में अर्थापति—उसके सम्यत्य की आणीलना—ज्यास के कहने पर हुपद का सम्यत्य होना—त्रीवरी का विवाद में की लिए से स्वाद्य के अर्थापति—उसके सम्यत्य की आणीलना—ज्यास के कहने पर हुपद का सम्यत्य होना—त्रीवरी का विवाद में की लिए सम्यत्य की प्रविद्यास के अर्थापति—अर्थापति—अर्थापत्य के स्वाद्य सम्यत्य से प्रविद्यास की अर्थापति के सम्यत्य में पाणड़ने का नियम निरुचय—नियम भद्ध करने के कारण अर्जुन का ब्रावपर्य—अर्थापति के साथ अर्जुन का लान—सम्यत्य नियम निरुचय —नियम मद करने के कारण अर्जुन का ब्रावपर्य अर्थापति के साथ अर्जुन का लाना—सम्यत्य से स्वाद्य के अर्थापति के साथ अर्जुन का लाना—सम्यत्य के साथ अर्जुन का लाना—सम्यत्य के स्वाद्य से स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद की स्व

### ६-पारुवों का सबसे वड़ा राजा होना

७२

युधिष्ठिर की सभा का बनना—सभा से नारत का आता--राजसूय यक्ष के सम्बन्ध से धानचीत--रूपण का जरासम्ध-बुचान्त कर्रना--जरासम्ब की भारते के विषय से विचार--कृषण और भीमार्जुन का भाभ देश की जाना--जरासम्ब की भारते का उद्योग--रूपण और जरासम्ब की ंवाद—भीम के हाथ में जगसन्य का वय—मगध-राज्य के वशीमून करना—पायहर्वो त्र विन्विजय—राज्युत्र वक्ष का श्रारम्भ—हसिनापुर के निमन्त्रण—शुविदिर की दीवा—पृष्ण त्र श्रार्थ देने का प्रस्तान—रिह्मुपाल की श्रापत्ति—हस सम्बन्ध में बात-बीत—शिक्षुपाल के द्वारा त्रण का श्रपमान—कृत्ण ना शिक्षुपाल के बारना—राजसूय यज्ञ की ममाप्ति।

#### ७-पाग्डवां का राज्यहरण

= 3

युधिरिटर की सभा में टुबेंघन का जाना—दुबोंधन की ईंग्बों—शक्कित से दुबेंघन की लिए—शुक्रा रेलने के प्रस्ताव—विदुर का मना करना—खुक्रा है सम्मित—जुक्षा रेलने के लिए युधिरिटर की उन्मत्तता श्रीर उनका सर्वार रूप्त मन्त्री ही दिस की उनका सर्वार रूप्त मन्त्री ही एवं की दाँव पर लागान और हार जाना—युतराष्ट्र के पुत्रों की लिए पास की की कि कि कि वचन—डीरवी नम्मत्ता और ग्रीपर्वी का सभा में लाखा जाना—भीमतेन का कीय—क्षे के कह वचन—डीरवी नक्षा कि कि प्रमान स्थान की स्थान में स्थान कि कि वचन निकास की तिहा करके किर जुक्षा खेला।—शुतराष्ट्र के पुत्रों का वस्त स्थान—अप्तराष्ट्र के पुत्रों का जन-वर्जन—बश्ला लेने के लिए पाएडवों की प्रतिहा—पाएडवों का वस गमन—श्वताष्ट्र की प्रतिहा—

#### ८-पागडवां का वनवास

€ =

पाएडवों के बनवाम-नियय में पुरवासियों का विलाय—प्रावर्णों का माथ जाना—ग्रीपरी न अवस्य-स्थाली लाभ—धृतराष्ट्र और विद्वर में परस्तर विवाद—पाएडवों को विद्वर का उपदेश—। तराष्ट्र और विद्वर का पुनिम्लिन—काम्यक वन में यादवों का व्यागमन—कृष्या का पिर्देश का धीरण देना—पाइयों का गमन—ग्रीपरों के द्वारा युधिष्ठिर का वितरकार—। विश्वर का विकास—पार्टिश के विद्वर का विरस्कार—। विश्वर का विकास—प्रमास के विद्य अर्जुन का किमालवगमनन-इन्तरीर आर्जुन को संवाद—किगत और अर्जुन को कथा—महादेव का वर देना—अर्जुन के विद्यर को को स्थायन मागावतीर्थ में गागमन— गर्न्यमादन पर्वत पर चढ़ना—घटोरकच की सहायता से बदिस्काशम जाना—श्रीपदीं के तिर भीम का कृष्य के विद्यर—क्यान के स्थायन मागावतीर्थ में गागमन—गर्न्यमादन पर्वत पर चढ़ना—घटोरकच की सहायता से बदिस्काशम जाना—श्रीपदीं के तिर भीम का कृष्य के वहां गमन—यन्त्रों ना भीम का विवाद—इन्हलोंक से अर्जुन का बौटना—िनवाद करच लोगों की हार—गन्यमादन पर्वत पर विद्यर—विवाद करच लोगों की हार—गन्यमादन पर्वार पर विद्यर—इन्हलोंक से अर्जुन का बौटना—िनवाद करच लोगों की हार—गन्यमादन पर्वार पर विद्यर विद्यर विद्यर में परविद्यों का विद्यर विद्यर विद्यर विद्यर विद्यर विद्यर विद्यर विद्यर के विद्यर विद्यर

### 🦩 ६-धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना

388

🤨 श्रेर्तुन की श्रस्त-प्राप्ति का सम्माचार क्षुन कर धृतराष्ट्र के। भय—पाएडमें के। श्रपना स्वर्ष्य क्षित्राने के लिए कर्ष श्रीर दुर्विधन की सलाह—दुर्वोधन का श्रारीर टोले को जाना— हुर्योघन श्रीर चित्रसेन ना युद्ध-गन्धर्व के द्वारा हुर्योधन ना पनझा जाना-युधिष्टिर की श्राह्मा में भीम श्रीर श्रार्ट्डन का जाना श्रीर हुर्योधन ने छुड़ाना-- हुर्योधन ना परिवाप श्रीर चिना श्रश्न-नल महुश्य निये पद्मा रहना--दुर्योधन ना इस्तिनापुर ने लौट श्राना-भीटम ना तिरस्कार--कर्ण ना हिरिवज्ञ-हुर्योधन ना यद्म-श्रार्ट्डन ने सारते ने लिए नर्गा ना श्रत-युधिष्टिर नी चिन्ता--इन्द्र के द्वारा नर्श ना द्वारा जाना--नर्ग ना श्रपने नवच कुग्टरा देना श्रीर श्रामोप शक्ति प्राप्त करना।

### १०-वनवास के वाद श्रज्ञात वास का उद्योग .... १२८

काम्यल्यन में जयद्रथं का खागमन—जयद्रथं की युरी कामना—जयद्रथं श्रीर द्रीपनी का संग्रह—जयद्रथं के द्वारा द्रीपनी का हम्या—जयद्रथं पर पासहमों का खानमस्य—जयद्रथं की सेना का नारा—जयद्रथं को भागना—भीम के द्वारा जयद्रथं का खपमान—जयद्रथं को द्रितना, वरस्या करना खीर पारहवों के जीनने के नियय में वर पाना—खजात वास की नैयारा—पारहवों का का करने वी स्वार्थ का उपने सामा के अपने खान खान की नियारा—पारहवां मा राजा विराह के नगर में प्रवेश ।

#### ११-श्रज्ञात वास

.... १३६

सभासद के बेरा में शुधिष्ठिर—रसोड्व के बेरा में भीम—सैरिन्धी में रूप में ट्रीपरी— गीपन्वेरा में सहदेव—नपुसक के रूप में चार्जन—अश्वपाल के बेरा में नज़ल—पायड़नों का राच्छन्द्रापूर्वक अज्ञान वाम—पहलनान के रूप में भीम—कीचक और ट्रीपरी— रीचक के घर में ट्रीपरी का भेजा जाना—कीचक के हाथ से ट्रीपरी का अव्यान—युधिष्ठिर का भीम का मान करना—ट्रीपरी का प्रेय—भीम के सामने ट्रीपरी का जिल्लामीम का उरोजिन होना चौर बहला लेने के लिए प्रख करना—जीचक का बव—उपजीचकों के कारण ट्रीपरी पर चार्डिं निषद—भीम के द्वारा ट्रीपरी का उदार—अज्ञान वस्त्र का खनता।

#### १२-पाएडवों के श्रज्ञात वास की समाप्ति

... 385

पाएडबो में हुँदन के लिए हुर्योधन का स्वर्ध बन्न—कौरवो में सलाह—राजा निगट मी गायें हर तो जाने का निवार—त्रिगत्तराज का विराट नगा पर आक्रमण्—निगर्यात में हार कि है ति जाने का निवार—त्रिगत्तराज का विराट नगा पर आक्रमण्—निगर्यात में हार कि है ति जा कि हो हो है ते है ति है ति

### १३-पाग्डवें का प्रकट होना श्रोर सलाह करना .... १६०

पाएडवो का प्रकट होना—पाएडव मस्त्य-सन्त्य—उत्तरा का श्रामिमन्यु के माथ विश्वाह— पाएडवो के पद्मवालों का कौसिल—उप्पा की उक्ति—वलहेंच की अक्ति—मारविक की अक्ति—पुषर की सलाह से कौरवों की सभा में दूत भेनता—होनों पच्चालों के द्वारा की गई इगए की प्रार्थना— दुर्वोधन की नारायणीं सेना का श्रीर श्रार्थन के हप्पा के सारव्य का लाम—राज्यराज के दुर्वोधन का अपने पद्में कर लेना—युधिण्डिर की प्रार्थना का सल्य उन श्राह्मी कर नामें पूर्वो वा सेना-सप्रक करना—शैरवों की सभा में पाएडवों के दूत का जाना—श्रुतराण्ट्र के द्वारा पाएडवों के पास सङ्जय का भेजा जाना।

### दूसरा खएड

प्रष्ठ-संग्य

### १-शान्ति की चेष्टा

१६८

सन्य का प्रस्तान लेकर सक्तन का गमन—पायहरों के शिशिन में श्रांखय पा पहुँचना— पायहवों का प्रस्तान—सत्त्रय का लौटना—चिदुर की सलाह—पीरवों वी सभा में सब बातों का विचार—धृतराष्ट्र की शानितस्थापन करने की इच्छा—हुवीधन का विशेष खीर कर्ण की खास-रलाया—भीवन के तिरस्कार-वाक्यों के कारण कर्ण का खल्य-त्यार—प्रच्या के साथ पायहवों की सलाह—शीन्ति रतने की इच्छा से कुच्ण का दूत बनना—भीन मी विक्त—खल्य पायहवों की बिक्त—शैन्दी की बत जना—कृष्ण की हितनापुर-वाना—मीत नापुर में कुच्ण का खल्य पायहवों की तैयारी—हुवीधन की सलाह—हितनापुर में कृष्ण—कुन्तों के यहाँ कुच्ण का गमन—प्रच्या-दुवीधन-संवार—भीवन और होत्या के द्वारा कृष्ण की बात का समर्थन—हुवीधन का न मानना और खशिष्टतापूर्वक समा छोड़ कर चला जाना—गान्धारी और दुवीधन का संवार—हुवीधन का कर विचार और सल्यमङ्ग—पायहवों के प्रति कुन्ती का व्यवेश—कृष्ण और कर्ण का संवार— इच्ण का लौट आना—कुन्ती और कर्ण का संवार—पायहवों की रहा के नियय में कर्ण की प्रतिज्ञा।

### २~युद्ध की तैयारी

.. 381

पाण्डवो भी युद्ध-विषयर चिन्ता—सेना-नायर्श का चुनाव—युषिष्ठिर की आयोजना— युद्ध-भर्म पालन करने के विषय में नियम—दूत बना कर उद्धर का भेजा जाना—दुर्योधन का भेजा डुजा कर सन्देश—पाण्डवो का जनर—दोनो पद्धा का बुद्ध के लिए तैयार होना—ऋजुन का युधिष्ठिर या धीरत देना—देता पहों को ब्यूड्-एवना—युद्ध के बीच में छुरण और अर्जुन को स्थिति— अर्जुन का विषाद—छुरण का उपदेश—युद्ध के लिए अर्जुन का राजी होना—ज्यास से सङ्जय का वर पाना।

#### ३-युद्ध का श्रारम्भ

. 20

पाएडवों का भीष्म की शरण जाना—भीष्म का निजनवारीषाय वतलाना—युद्ध के दसरें दिन शिरारिष्ड-सम्बन्धिनी काररवार्ट्—भीष्म का पतन—घूतराष्ट्र का भीष्म-पराज्य सुनना—त्रार्जु के से रहा किये गये शिरारिष्डों का युद्ध—घृतराष्ट्र का विलाप—शरशाया में भीष्म—वीरों के द्वारा भीष्म का सत्कार—भीष्म और कर्ण का मिलन—भीष्म के द्वारा की गई शान्ति की श्रन्तिम चेष्टा।

### ४-युद्ध जारी

222

#### ५ – अन्त का युद्ध

२५४

कर्स का सेनापित्त्व- कर्म के साथ युद्ध करने के लिए खर्जुन के सुधिद्वर की खाला-क्यों और नदुल-कर्म की खिन्तम युद्ध करने की प्रिट्या-कर्म के रथ पर रास्य का सारध्य-इच्छानुरूप बाग्य बहुने के विषय में शस्य का निवम-शस्य की राठवा से कर्म की वेजाहानि-ए में और भीम-कर्म और युधिष्टिर-युधिष्टिर का शिवर में लीट खाना- च्यर्जुन का ख्याना और युधिष्टिर का कोम- खर्जुन और युधिष्टिर का विवाद- खर्जुन वी क्य्ये-प्रभावना- भीम और दुशासन- रर्ग और ज्जुन का युद्ध-कर्म के रव का बीच में क्रिंग- कर्म की स्वाद- युवेषन और छप का संवाद- खर्मक्यामा का खिनका उत्पाद- नात्य का सेनापित्व - रास्य की मारते के लिए युधिष्टर का द्योग- नास्य वी मृत्यु-भीम के हाथ से धुनराष्ट्र के पुत्रों का सहार- महदेव और शहुन- कीरवों की सेना का प्रायः विशेष होना- युद्धमु वा हिननापुर लीट खाना।

#### ६-युद्ध की समाप्ति

२७४

तालाव में हुर्योधन का प्रदेश-पाएडमे का दुर्योधन का हुर्देश-पुषिष्ठिर के हारा दुर्योधन का विरस्तर-एक पाएडव के साथ बुद्ध करने के लिए हुर्योधन का निश्चय-बलराम का श्रागमन—भीम श्रीर दुर्योजन ना श्रान्तम युद्ध-दुर्योधन को जीग भा ट्रटना—चलराम श्रा नोच श्रीर कृरण का उन्हें शान्त काला—कृष्ण श्रीर दुर्योधन ना सन्नार—पाण्डनो ने श्रान्त स्थान जाला—दुर्योधन के पास भीरत-पन्न के बीन बीरो ना श्रागमन—दुर्योधन के श्रान्तिम वास्य श्रीर श्रार्वक्षामा भी बतेजना—श्रारत्यामा का सेनापित-त—श्रार्वक्षामा भी कपट चाल—गाण्डनो के शिविर मे श्राप्तव्यामा का कृर कर्म्य—उत्तरे जुत्तान्तश्रवण से दुर्योधन ना सन्तोप—दुर्योधन भी मृत्यु।

### ७-युद्ध के वाद की वातें

255

श्रन्ये राजा पृतराष्ट्र पा शोक—पृतराष्ट्र श्वाटि की कुरत्तेन याना—पाएडनो से पृतराष्ट्र की भेट—पृतराष्ट्र और गान्धारी की कोध शान्ति—कुत्तेन्न में गान्धारी का विलाप—नीरों का सत्कार— कुत्ती के द्वारा कर्यों का यथार्य परिचय-शत्क—राज्य भोग करते के निषय में युधिष्टिर की श्वीतन्द्रा— भाइबों का श्रद्धरोध—युधिष्टिर का वैराय्य—सय तोगों का युधिष्टिर की समझाना—गाज्य प्रक्र्या करते के निषय में युधिष्टिर की सीहति।

### ८-पाराडवों का एकाधिपत्य

રે દે દ

पायह में का पुर प्रमेश—राज सिहामन पर युधिष्ठिर का हुवाग बैठना—युधिष्ठिर की राज्य सञ्चालन सम्बन्धिनी व्यवस्था—भीष्म के पान पाएड में का जाना—भीष्म-कृत उपदेश— भीष्म का देह-चाग--युधिष्ठर का शोक—जरतमेश यक्त के विषय में मताह—-इष्ण का लीट जाना— हारका में कृष्ण--कृष्ण कृत कृतनेत युद्ध का सिन्धार वर्ष्णन।

#### ६-ग्रश्वमेध यज

३०४

यज्ञ सामग्री हा स्प्रह—परीक्ति हा जन्म और हृप्ण के द्वारा बनकी रहा—यज्ञ सम्बन्धी रुगेश—नोडा होडना—अर्जुन और जिल्हास—सिन्धु देश से अर्जुन—अर्जुन और वधु-वाहन—वर्जुन हा पतन और उद्धर्पा इत प्रात्यात—योडे हा लौट खाना—यज्ञ हा आरम्भ— खरवमेन यज्ञ ही समाप्ति।

#### १०-परिखाम

३१३

युधिष्टिर के द्वारा धृतराष्ट्र को तेना शुक्षा—युतराष्ट्र की वन जाने की इच्छा—धृतराष्ट्र को जाने देने के विषय में युधिष्टिर को आगत्ति—ज्यामदेव के श्रुतरोज से युधिष्टर का सम्मति-द्वान— में धृतराष्ट्र को विषय होना—प्रता का सन्तार—श्वराष्ट्र का वन गमन उपोग—धृतराष्ट्र का हिरीनापुर से प्रस्थान—वन्ती का साथ जाना—धृतराष्ट्र आदि के दर्शनार्थ पारुडमें का वन-गमन— धृतराष्ट्र के श्राक्षम मे पाराड्य—चिद्धर का देह त्याग—यागुडदो का हिरीनापुर लीट श्राना—धृतराष्ट्र श्रादि का स्थाना—स्

|  | -यद |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |

३२४

यादवों का व्यक्तिचार—मुनियों का शाप—यादवों वा सुद्धि-तिषयेय और कलह्—यादव लोगों का एक दूसरे के। मारता—कृष्ण की उदासीनता—वलराम के पास गमन—कृष्ण श्रीर बलराम की मृत्यु—द्वारका में अर्जुन—यादवों के सम्बन्ध में अर्जुन का व्यन्तिम वर्तव्य-गालत— वसुदेव की स्वर्ग-प्राप्ति—यादवों की कियों वे। लेकर अर्जुन का द्वारका-त्याप—वोरों का श्राक्रमण श्रीर अर्जुन के गाएडीय धन्या की निष्कलता—श्रुजुन का शोक और ज्यासदेव का उपदेश।

#### १२-महाप्रस्थान

388

पाराको का वैराज्य और प्रस्तान का विचार:-पाराइवों का हिमालय की तरफ जाना--गह में द्रीपश्चीर चार पाराइको का पतन-यु विष्टिर और कुता--रागेर-सहित युधिष्ठिर का स्पर्न-गमन--युधिष्ठिर का परफ-रर्शन--सर्ग में भेंट।

## चित्र-सूचो

विषय

नोट-\*चिह्युक्त चित्र रङ्गीन हैं।

|    |                                    |     |     |     | 52     |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 8  | *श्रीवेदव्यास                      | ••• | ••• |     | 8      |
| २  | गङ्गाभीष्म-पुत्रविसर्जन            | ••• |     |     | 3      |
| 3  | *शन्तनु श्रीर गङ्गा                | ••• | ••• | ••• | ğ      |
|    | *भीष्म-प्रतिज्ञा                   | ••• | ••• | ••• | ٤      |
|    | शिशु कर्ण और कुन्ती                | ••• | ••• | ••• | १२     |
| Ę  | द्रोणाचार्य्य श्रौर एकलव्य         | ••• | ••• |     | 56     |
|    | *धृतराष्ट्र श्रौर विदुर            | ••• | *** |     | १०१    |
|    | *उत्तर ऋौर ष्ट्रहश्रला             |     | *** |     | १२५    |
| •  | द्रौपदी श्रौर जयद्रथ               |     | *** |     | १२५    |
| १० | *रणनिमन्त्रण                       | ••• | *** |     | १६४    |
|    | *श्रीकृष्ण श्रीर द्रौपदी           | ••• |     | ••• | १७८    |
| १२ | *कर्ण-कुन्ती-संवाद                 | ••• | *** |     | १८५    |
| 88 | श्रीकृष्ण का प्रतिज्ञा-भङ्ग        | *** | 104 | ••• | ₹१५    |
|    | *भीष्म को शर-शयमा                  | ••• | ,   |     | २१९    |
|    | *च्यूह् के भीतर श्रमिमन्यु         | ••• | *** | ••• | २२९    |
|    | शोकातुरा सुभद्रा और उत्तरा         | ••• | *** | *** | ર ફેર્ |
| १७ | *श्रीकृद्ण श्रीर न्याध (लीलासंवरण) | )   | *** | *** | ३२६    |

#### सचित्र

# महाभारत

### पहला खगड

#### १ --- वंशावली

निन महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्ष और भारत वश, दोनों, इतने दिनों से प्रसिद्ध हैं और न मान्स्म कव तक प्रसिद्ध रहेगे, उनके कुल के व्यावि पुरुष का नाम राजा ययाति था ।

राजा यथाति के जेठे पुत्र का नाम यहु था। विवा यथाति, यहु से श्रप्तसन्त हो गये थे। इससे उन्होंने यहु के राज्य का श्राधिकारी नहीं बनाया। इतना ही नहीं, ति हु यथाति ने शाप देकर यहु की सन्तान के। कृतियों के इतन से पतिब भी कर दिया। यथाति ने क्षोप में श्राकर क्षणा—'क्षा, तैरे यहा में जो लोग-जन्म लेंगे वे इतन य कहलारेंगे"। यह सर होने पर भी यहु के यग ने यहा नाम पाया। उसका युदु वादद कहलाया।

मोज, ब्रुप्पि, खर्मिक खादि वीरों ने इसी यान्य वरा में जन्म लेकर छपने छपने नाम की महिमा बढाई। छन्त में परम पूननीय, छतुल पराक्रमी, खनन्त ऐरवर्चराली श्रीष्टप्प ने इस वरा में जन्म लिया। इससे यदवरा की मान-मर्योदा, किसी भी बात में, निसी ख्रिम्पुकल की मान मर्योदा

से कम न रह गई।

पिता युपाति अपने होटे पुत्र पुरु ही को सबसे अधिक प्यार करते थे। पुरु भी पिता को प्रसन्न रखने की सदा चेप्टा करते थे। जा मात पिता के सन्तोप का कारण होती थी पही करते थे। जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी आगा पीछा न करते थे। इससे पिता ने पुरु के ही अपना कत्तराधिकारी समस्ता। युपाति का राज विहासन पुत्र हो ने मिला। इस्ता और ताम पुरु हो ने मिला। इस्ता और ताम पुरु हो ने मिला। इस्ता और ताम पुरु हो ने पिता मात हुआ। कि उसका कभी लोप नहीं हो सनता। आगो चल कर महा बलागन् राज हुकना मात हुआ। कि उसका कभी लोप नहीं हो सनता। आगो चल कर महा बलागन् राजा हुक इसी वश में हुए। उनके जन्म से इस वश का गीएव और भी बढ़ा। तम से इस वश का नाम कीरत हुआ।

हापर पुन के अन्त में कुह बरा के शिरोमिए महात्मा शान्ततु का जन्म हुआ । शान्ततु के पिता का नाम राजा प्रतीप था। शान्ततु के बड़े होने पर राजा प्रनीप ने उन्हें अपने जीते ही जी, राज्य के सिहासन पर तिठाया और अनेक प्रशार के अच्छे अच्छे उपहेश टेकर, आप राजनाट हैं।ड बन में बले गये। वहाँ बानप्रस्थ होकर अपना समय ईस्वर की उपासना में निवाने लगे।

राजा शान्ततु के शिकार रोलना बहुत पसन्द था। शिकार पर उनकी वड़ी प्रीति थी। ा कारण उन्होंने गहा के तट पर एक बहुत रमखीय स्थान वनवाया। वहीं जाकर कभी कभी वे ते थे श्रीर शिकार के लिए वन वन पशुश्रों की हुँदुते फिरते थे। एक दिन वे वहुत दूर तक वन घुमते रहे श्रीर श्रानेक पशुश्रों के मार कर अपने स्थान के लौटे। मार्ग में उन्होंने देखा कि गङ्गा किनारे एक अत्यन्त रूपवती स्त्री खड़ी उनका देख रही है । उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर श श्रीर नया यावन देख कर राजा शान्तन की बड़ा श्राखर्य हुआ। वे उस पर माहित ही गये। दससे प्रेमपूर्वक मीठी मीठी बातें करने लगे । उन्होने पृद्धाः-हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धर्व या मनुष्य में से किस जाति की तुमने श्रपने जन्म । श्रलहुत किया है ? किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शाभा का बदाया है ? हम तुम्हारी म्दरता की देख कर यहाँ तक तुम पर आसक्त हो गये हैं कि तुमसे विवाह करना चाहते हैं—तुम्हे प्रपत्ती रानी बनाना चाहते हैं। कृषा करके कहो, तुन्हारी क्या इच्छा है ? हमारे प्रश्न का उत्तर कर हमारे हृत्य के श्रावेग की-हमारे मन की उत्सुकता की-शान्त करी। राजा के इन मधुर बचनों का सुन कर मुसकराती हुई इस स्त्री ने इस प्रकार रत्तर दिया :---महाराज ! जब आप मुक्ते इतना चाहते हैं-जब मुक्त पर आपका इतना अनुराग है-तब में आपका निराश नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी होने का तैयार हूँ ।'परन्तु मुक्तसे आपका एक तिज्ञा करनी होगी। मैं चाहे जो काम करूँ, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा, आपको न तो मुक्ते मना ररने का श्रिधिकार होगा श्रीर न मेरा तिरस्कार करने का । यदि श्राप ऐसा न करेंगे-यदि ब्राप इस प्रतिज्ञा का उहुद्वन करेंगे—तो में सत्काल ब्रापके। छे।इ कर चली जाऊँगी। राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फेंस चुके थे । उन्हें उस समय उचित अनुचित का ह्यान न था । इससे विना ऋग्छी तरह विचार किये ही उन्होंने उस सुन्दरी रमणी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिक्षा मंजूर है। उस महारूपवर्ती खी की वे अपनी राजधानी की ले आये और अपनी सबसे वड़ी रानी बना कर उसे महलों में रक्ता। उसके साथ वे आनन्द से रहने लगे। अख समय वीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुआ । परन्तु पुत्र होते ही रानी ने उस <</p> मत्ताल जन्मे हुए बच्चे की गङ्गा में फेंक कर उसे नष्ट कर दिया। पत्नी के ऐसे अनुचित व्यवहार से राजा शान्तनु के बड़ा दु.स हुआ। उन पर बज सा गिरा। परन्तु उसे उन्होंने चुपचाप सहन िरया। पत्नी के उपर बहुत ही अधिक प्रीति होने के कारण उससे कुछ भी उन्होंने नहीं वहा । इसी सरह एक के बाद एक ऐसे सात पुत्र शान्तनु की रानी के हुए । परन्तु उन सातों की, एक एक

अपनी प्रनिद्धा यात भरके, इस अनुधित काम से पत्नी को रोकने का उन्हें साहस न हुआ। बें हर्र कि रोकने से यह तत्काल ही हमें क्षेष्ठ कर चली जायगी। परन्तु जब आठमों पुत्र हुआ और उसे भी रानी गड़ा में फेंकने चली तब राजा से न रहा गया। पुत्र-गोक से वे अपनेत जिस्का हो उदे । वे रानी के पीत्रे पीछे दीड़े और वोले कि, खबरतार इस बालक के जल के ना फेना। उन्होंने कहा:— में और नहीं सहन कर सकना। हे पुत्रचातिनी! दुम कीन हो १ क्यों ऐसा दुरा काम करती हो १ ऐसी निदुरता करना चित्र नहीं। इस बालक को मैं गड़ा में नहीं फेंकने हुँगा। इस पर उस रमायी ने उत्तर दिवा—हे पुत्र की इच्छा रसनेवाले राजा! में आपके कहने से

करके, पैश होते ही वह गड़ा में डाल आई। इस कारण राजा का कोध धीरे धीरे बढ़ता गया। परन्तु

इस पुत्र का नारा न करूँ गी । किन्तु आपने जो प्रविद्धा की है—आपने जो वचन दिया है—उसके अनुसार चय में आपके पास नहीं रह सक्ती । मैं आपसे इसी समय जुदा होती हूँ । जब तक



गगादेवी का पुत्र विसर्जन ।

में आपके पान रही बहुत अच्छी तरह रही—आफ सहवार से मुफे बहुत आतन्द मिला। आपसे में बहुत प्रस्त हैं। इससे में सब वाते आपसे साफ साफ कहें देवी हूँ। इस बटना से आपके दुःग्र न फरना पाहिए। हुःग्र का केई कारण नहीं। में महिषे जह की कन्या गड़ा हूँ। परम तंजरी वसुओं के महिषे विशिष्ठ ने शाथ दिया या कि तुम लोग जाकर मर्खलोक में कार लेगा। परन्तु मुक्त हैं।इ कर मर्खलोक में केई को उन्हें अपने गमें में घारण करते के येग्य न थी। पह समक्त कर वे आठों वसु मेरे पास आये। उन्होंने मुक्त प्रायंत्त की कि तुम मेरें। माता होने की छुपा करो। पर व्याही इस पेदा हो त्याही मर्खलाक में वहने के हमारे दुःश के दूर कर देना। अध्यान थैं। होते ही हमारा नाश करके महिष् के शाथ मे हमें बहार करना जिसमें हमें बहुत दिनों सक मर्खलोक में न रूनना पड़े। उनकी इस प्रधान के मैंने मान लिया और भारत वंश को ही उनके जन्म के वेग्य समक्ता। इससे मानवी रूप धारण करके में आपके पास आई। इन वसुओं के पिता होने से आप अपने के छुतार्थ समक्ते। आपको रोक न करना चाहिए। जिस यु—नामक पसु के अपनाभ से महिष् विशाद ने साण दिया था वही वसु आपका यह आठगाँ पुत्र हुआ है। यह जम्म र स्वर्ण से अपनाभ से महिष् विशाद ने साण हिया था वही वसु आपका यह आठगाँ पुत्र हुआ है। यह जम्म र आपके वंश में रह कर इसे उपमत्न करेगा। में पुत्र ही इसका यथापित लालन-पालन फर्केंगी। आप निश्चन हुआए।

इतना कह कर गङ्गादेवी उस पुत्र के। लेकर चन्तर्योन हो गई'। पत्नी और पुत्र के वियोग से राजा के। बढ़ा दुःसर हुजा। उसे दूर करनें की इच्छा से राजा शान्तत्त किसी प्रकार राज-काज करने लगे। उन्होंने साचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा श्रीक जाना रहेगा।

शान्ततु वड़े द्विद्वमान् श्रीर धार्मिक थे। उनके सद्गुलों से प्रसन्न होकर न्यारी विशाश्रों के राजों ने उन्हें श्रपना सम्राट् बनाया; उनकी श्रपना राजराजेश्वर समका।शान्ततु ने ऐसी श्रव्ही सरह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी का किसी तरह का शोक, डर या हु रा नहीं हुश्या। इस सरह प्रजा के सुरा की बदाते हुए शान्ततु की शान्तिपूर्य करवे कुद समय बीता।

एक दिन में शिकार रोलने गये और एक हरिएए। पर वीर चलाया। वीर उसके लगा। यह वीर से विभी हुई मगी। राजा शान्ततु भी उसके पिंह दोहे और गङ्का के किनारे ज्ञाकर उपिस्त हुए। यहाँ उन्होंने देखा कि गङ्का प्राय: सूत्रों पढ़ी हैं। इससे उन्हें यहां तिस्तय हुआ। इस अद्भुत घटना का कारण से हूँ देने लगे तो उन्होंने देखा कि एक देखता के समान रूपवाला चातक थाएंगे की वर्षों कर रहा है। इससे की वाएवर्षों ने गङ्का की धारा के। रोक दिवा है। वाण चलाने में उससी चतुरता देख कर राजा की महा-आक्ष्मर्थ हुआ। यह वहीं वालक या जिसे गङ्का ने राजा शान्ततु के। दिया था। परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देखा था। उसके पिंह एक भी नहीं देखा था। इससे वे उसे नहीं पहचान रखे। उसका लाभ था देखा राजा ने तो पुत्र ने की नहीं पहचाना, पर पुत्र ने विता को पहचान लिया। उन्हें देखते ही देखतेन अन्तर्योग होकर अपरेती माता के पास पहुँचा और आरा हुजान कह सुनावा। उसे पटना से राजा शान्ततु की और भी अपिक आक्षार्य हुआ। विराय में हुवे हुए वे वहाँ पर चुणापा रहे वे कि पहले को तरह मानवी हुप्त पाल करने गङ्गा उनके सामने पुत्र महित उपस्थित हुई और बोली :--

महाराज ! श्रापके पुत्र देवजत को मैंने बड़े यत्न से पाल-पोस कर वड़ा किया है । यसिट, शुक्राचार्य, बुडस्पति, परशुराम श्रादि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसे वेद, वेदाङ्ग श्रीर राखाखनिया की शिवा बहुत ही श्रान्त्री तरह दी है। कोई बात ऐसी नहीं रह गई जो इसने न सीरती हो। श्राय श्राप सब गुरुण से सम्पन्न श्रपने पुत्र की लीजिए।

 शान्तमु ने ऐसे तेजस्वी और विद्वान् पुत्र का पाकर वहे ज्यानन्द से ज्यपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसे उन्होंने ज्ञपना युवराज बनाया। राजा के इस काम से उसको प्रजा वहां प्रसन्न हुई। ×

इसके अनन्तर एक दिन राजा शान्तत यसना के किनारे घूस रहे थे कि अचानक एक अद्भूत सुगन्ध आई। ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे साचने लगे कि यह मनाहर सगन्य कहाँ से श्रा रही है। खोज करने पर उन्हें माळ्म हुश्रा कि वह देवरूप-धारिणी एक धीवर की कन्या के बदन की सुगन्य है। इस पर राजा के बड़ा कील्हल हुत्या। आश्चर्य में आकर उन्होंने उस महाह की कन्या से पूछा :--

हे सुन्दर्स ! तुम कौन हो ? किसलिए तुम यहाँ आई हो ? यहाँ पर तुम क्या करती हो ?

कन्या ने उत्तर दिया:---महाराज ! में एक धीवर की कन्या हूँ । मेरा नाम सत्यवती है । मैं पिता की आज्ञा से, इस

घाट पर, नाव चलाया फरती हैं।

उस कन्या के अद्भुत रूप और आध्यर्यकारक सुवास पर राजा शान्तनु माहित हो गये। **उसके साथ विवाह करने की उन्हें प्रयत इन्ह्या हुई। इससे वे उसके पिता के पास गये श्रीर श्रापने मन** की बात उससे नहीं।

भीवर बोला-हे नरनाथ ! हे महाराज ! कन्या हुई है सो विवाह उसका करना ही पड़ेगा। श्राप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं, यह मेरे लिए वहे ही त्यानन्द की बात है। इससे अधिक सन्तोप और सुरा की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है ? परन्तु मेरे मन में एक क्रिमिलाप है: उसे पूरा करने के लिए पहले आपके 'हाँ' करना होगा । इस कन्या का विवाह द्यापके साथ होने पर इसके गर्भ से जो पत्र उत्पन्न होगा उसी के। राज्य का अधिकारी आपके बनाना होगा। आपको यह प्रण करना होगा कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती ही के पत्र के मिलेगा. श्रीर किसी के नहीं।

सत्यवती पर राजा श्रत्यन्त श्रासक थे, इसमें काई सन्देह नहीं। परन्तु वे श्रपने पुत्र देवव्रत का इतना प्यार करने थे कि धीवर की इस यात की अज्ञीकार करने में वे समर्थ न हुए। बहुत दु:खित होकर वे अपनी राज्यानी हिस्तनापुर के लौट आये। परन्तु सुत्यवती उन्हें नहीं मूली। उसकी रूपराशि की चिन्ता के बारण उनके मन की अत्यन्त विकलता हुई। वे बहुत उदास रहेने लगे । यहे कष्ट से उनका समय कटने लगा।

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देववत के बड़ी चिन्ता हुई । खन्त में उनसे न रहा गया; पिता से उन्होंने इस द:एर का कारण पछा । राजा शान्तन ने सत्यवती के सम्बन्ध की कोई बात पत्र से न बतला कर इस महार कहा :---

बल्त ! तुम्हीं हमारे अपने पुत्र हो । तुम सदा ही बीरता के कामों में लगे रहते हो । हुम्हारा कोई व्यक्तिय्व होने-तुम पर कोई आपदा आने-से हमारे वंश की क्या दशा होगी, यही

साथ साय कर इम सटैव दुखी रहते हैं। हमारी चिन्ता का यही कारण है।

देवजत के सन्देह हुआ कि पिता ने अपने दुःरा का कारण साफ साफ सुमती नहीं यतलाया। इन्ह देर तक इस बात की सीच कर वे पिता के उस मन्त्री के पास गये जी राजा के साथ सत्यवर्ती के पिता के पास गया था। उस मन्त्री से देववत ने पिता की चिन्ता का कारण पद्धा। उसने देववर से सत्यानी-सम्बन्धी सारी वार्ते साफ साफ कह दी । उन्हें सुन कर देववर ने पिता की उच्छा पूर्ण करने का टढ़ संकल्प किया श्रीर उसी चए। वे घीवर के पास पहुँचे।

धीवर ने राजकुमार देवव्रत से श्राने का कारण पूछा । उन्होंने सब बाते उसे कह सुनाई। धीवर ने कुमार के। वहे श्रादर से श्रासन पर विठलाया श्रीर उनके साथ जितने राजपुरुप श्राये थे सबके

सामने इस प्रकार कहना आरम्भ निया:-

हे राजञ्जलदीपक। श्राप शक्ष धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ट श्रीर राजा शास्तनु ,के इक्लोते पुत्र हैं। सब बातें आप ही के हाथ में हैं। इससे में आपसे सारी कथा पहता हूँ, सुनिए। Lares



गान्तनु श्रीर गगा

देखिए आपके साथ सम्बन्ध छोड़ने की इच्छा में तो क्या, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते। महर्षि पराशर ने इस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा बार बार सम, पर प्रकट की। परन्त राजा के साथ सम्बन्ध करना ही मैंने इसके लिए श्रन्छा •सममा । इससे मैंने महर्षि पराशर की वात नहीं मानी । परन्तु हे राजकुमार ! इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्तान के कारए आपके राज्य में घार शत्रता और विद्रोह होने का डर है। जिसके आप सौतेले भाई होंगे—जिसके साथ श्रापका वैर-भाव होगा—उसको क्या कभी रचा हो सकती है ? उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इस विग्रह में यही एक दोप है, श्रीर कुछ नहीं। इस दशा में में कन्यादान कर सकता हूँ या नहीं, इसका विचार श्राप ही कर देखिए।

महातमा देवव्रत घीवर का मतलव समक्त गये। उन्हें श्रपने सुरा की खपेचा पिता ही के सुरा का व्यधिक ध्यान था। ध्यतएव व्यपने स्वार्थ की-व्यपने सरा की-उन्होंने कुछ भी परवा न की। वे डसे छोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये। उन्होंने कहा :—

है भीवर-श्रेष्ट ! डर का कोई कारण नहीं । तुम बिलकुल न डरो । हमने तुम्हारे मन भी बात जान ली है। हमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना सब तरह स्वीकार है। तुम्हारी कन्या के गर्भ से जी पुत्र उत्पन्न होगा वहीं इस राज्य का स्वामी होगा: उसी के यह राज्य मिलेगा।

यह सुन कर धीवर बहुत प्रसन्न हुआ और वाला :--

है राजमर्दन । यदि जाप सक्त पर कोध न करें ते। में और भी एक वात आपसे वहाँ । संसार में सब लोग इस बात के। जानते हैं कि जाप सत्यवादी हैं: जाप सदा सत्य ही बोलते हैं। जब जापने सत्यवती के पुत्र की राज्य देने की प्रतिज्ञा की है तब उस विषय में किसी के छूछ भी सन्देह नहीं हो सकता । किन्तु यदि श्रामे किसी समय श्रापका कोई वंशज श्रापकी प्रतिज्ञा के न माने श्रीर उसके विपरीत काम करे ते। उसका क्या उपाय होगा १

तव महात्मा देववत ने पिता के सुरा कें। सर्वोपरि समम्त, वहाँ पर जितने एत्रिय उपस्थित थे

सबको सना कर ये बचन कहे :--

हे घीवर-राज ! इमारी सत्य प्रतिहा सना । हम जा सत्य व्रत करने जाते हैं उसे श्रवण करो । हम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ सींच चुके हैं। हमने पहले ही कह दिया है कि हम सत्यवर्ती के पुत्र के राजा बनावेंगे। त्रव हम यह प्रतिका करते हैं कि हम विवाह भी न करेंगे। त्राज से त्रामरण हम ब्रह्मचर्ळा धारण करेंगे। इससे सत्यवर्ती के पुत्र की राज्याधिकार से हटाने का कुछ भी हर न रह कायमा । उसे राज्य प्राप्त करने में बोर्ड याथा न का सबेशी ।

देववत ने अपने स्वार्थ पर इस तरह पानी डाल दिया। उन्होंने उदारता की हद कर दी। उन्होंने राज-पाट भी द्वांड दिया और जन्म भर अविवाहित रहने का प्रश भी फिया। उनकी इस विकट प्रतिज्ञा की सनकर सब लोग धन्य । धन्य । कहने लगे श्रीर स्वर्ग से देवता फल बरसाने लगे । मेसा भीपण प्रथा करने के कारण उस समय से सब लोग देववत की भीप्त कहने लगे। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा।

उस घीवर का व्यभिलाप पूर्ण हुन्या। जी बात वह चाहता था वह ही गई। इससे उसे बड़ा श्रानन्द हुआ। शान्तनु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने प्रसन्नतापूर्वक स्त्रीकार किया और सत्यवती के। भीषा के सिपुर्द कर दिया। भीष्म उसे शानतन के पास ले श्राये श्रीर पिता का दुःख दूर करके कृतार्थ हुए। पिता शान्तनु भीष्म से बहुत असल हुए। उन्होंने पुत्र का यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा-मृत्यु प्राप्त हो -- इच्छा से ही तुम्हारीं मृत्यु हो । अथात् यदि तुम अपने मन से न मरना चाहो तो मृत्युका तुम पर कुछ भी खोर न चले।

सत्यवती के दे। पुत्र हुए-चित्राङ्गद श्रीर विचित्रवीर्थ्य | इसके कुछ काल पीछ सत्यवती की छोड़ कर राजा शान्तन परलोक सिघारे। माता सत्यववी की सलाह से भीयम ने पहले चित्राहृत की

राजा बनाया । परन्तु राजा होने के कुछ ही दिनों पीड़े एक गन्वर्व के हाथ से चित्राहद के प्रारा छोड़ने पड़े। उस समय वित्राहृद के होटे भाई विचित्रवीर्य्य वालक थे। उन्हीं की भीष्म ने हितनापुर के राज-सिंहासन पर विठाया। भीष्म की सहायता और छपदेश से विचित्रतीर्थ्य राज-काज चलाने लगे।

जब विधित्रवीर्य्य बड़े हुए तब भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। इस समय उन्होने सुना कि काशों के राजा की तीन कऱ्यार्थे—अन्वा, अन्विका और अन्वालिका—स्वयंवर की रीति से विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की प्याचा लेकर काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देशा कि विवाह की इन्हा रसनेगले बहुत से राजा देश-देशान्तर से आकर इकट्टे हुए हैं। भीव्म ने सीचा कि जब इतने राजा इन फन्याओं से विवाह करना चाहते हैं तब कौन जान हमारा मनेारथ सफल हो था नहीं। इससे, उन तीनों कन्याओं की स्थ पर विठला कर सभा से उन्होंने प्रवासती हस्स किया । जो राजा लोग स्वयंवर में आये थे उनसे यह चात न देखी गई । उन्होंने इससे श्रपना श्रपनान समना । वे लड़ने पर मुसीद हो गये। भीष्म के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया। किन्तु वालकपन मे गद्भा ने भीष्म के। बहुत ही बच्छी युद्ध-शिका दी थी। इससे एक भी राजा बुद्ध में भीष्म की न जीत सका। सबके। हार माननी पड़ी। भीष्म की युद्ध करने में चतुरता और अपनी रज्ञा करने में खुरालता देखकर उनके शत्रुचों तक ने उन्हें बहुत बहुत घन्यवाद दिया।

ऐसा कठित काम करके जन तीनों कन्यात्रों का भीष्म हस्तिनापुर ले त्राये और उनके साथ विचित्रवीर्ध्य का विवाह करने की तैयारी करने लगे। यह देख कर जेठी कन्या श्रम्या, लज्जा से श्रापना

सिर नीया किये हुए, भीष्म के पास ऋाई और वाली :--

है वीर! इसके पहले ही मैंने मन ही मन शास्त्र के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने भी विवाह के लिए मुक्तसे प्रार्थना की थी। यदि स्वयंवर होता ता में उन्हीं के कराठ में बर-माला बालती । इसमें मेरे पिता की भी श्रानुमति थी । इस दशा में, इस समय, वसरे के साथ मेरा विवाह कर देना क्या आपको उचित है ?

यह पात भ्रुन कर मारे चिन्ता के भीष्म बहुत ज्याउल हुए। ऋन्या ने जा बात उनसे कही उसे उन्होंने यथार्थ माना। अन्त की मन में बहुत दुखी है। कर उन्होंने अम्या की आज्ञा की कि तम शास्त्रराज के पाउ चली जावी। अस्विका और अस्वातिका के साथ विचित्रवीर्य्य का शास्त्र-रीति से निवाह हुआ।

हुपर त्रम्या एक वृद्ध ब्राह्मण श्रीर अपनी धाव के साथ शाल्वराज के पास उपस्थित हुई श्रीर

उनसे इस प्रकार विनयपूर्वक योली :--

मैंने पहले आप ही का मन ही मन अपना पति माना था। आपने भी उसलिए समस्ते प्रार्थना की

थी। इसी से में आपकं पानं आकर आज उपस्थित हुई हैं। मुसे स्त्रीकार कीजिए।

परन्तु शाल्यराज ने अन्या की दूसरे की स्त्री समका। स्वयंवर में भीष्म के द्वारा अपनी हार स्मरण करके उसे क्रोध श्रीर दुःख भी हुशा। इसमे कुछ मुसकराते हुए शास्त्रराज ने श्रम्या मे वहा:--

तुमने स्वयंवर की सभा में जिसे पति बनाना पसन्द किया उसी के पास तुम्हें जाना चाहिए। तुमसे हमारा कोई सरीकार नहीं । तुम्हारे साथ हम विवाह करना नहीं चाहते।

शास्त्रगज के ऐसे कठीर बचन सुन कर श्राममान से भरी हुई श्रम्या वहाँ से चल दी। किन्तु भीष्म के पाम हस्तिनापुर लौट त्राने के लिए उसके मन ने गवाड़ी न दी उधर श्रपने पिता के पास जाने की भी उसरा जी न पाहा। पिता के यहाँ जाने में उसे लजा मादम हुई। श्रीर कोई ख्ताय न देस कर श्रम्या पिता की, भीष्म की, शास्त्रसज की श्रीर स्वयं श्रपने की बार बार धिकतार-यास्य कह कर, अनाथ की तरह गली गली रोती हुई धूमने लगी। 15



भीष्म प्रतिना ।

ें अन्त में भीष्म ही को सारे अनिष्ट और सारे दुःख का कारख समक्त कर अभ्वा के। उन पर वड़ा क्रोध आया । उनसे बदला लेने का उपाय हुँ हुने के लिए उसने ऋषियों के एक एक आश्रम में जाना आरम्भ किया।

एक दिन एक आश्रम में जितने तपस्ती थे सबसे उसने अपना हाल कहा और उनसे प्रार्थना की कि आप मुमसे बतलाहम कि मुम्से अब क्या करना चाहिए। वह इस प्रकार तपित्यों से अपना हु: य कह ही रही थी कि उसके जाना राजार्थ होजबाहन वहाँ आये। उन्होंने अपना के क्या बड़े हु: य से सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी बोट लगी। उन्होंने सलाह दी कि उस महार्थ जायर प्रवास में सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी बोट लगी। उन्होंने सलाह दी कि उस महार्थ जायर प्रवास के स्था

हे पुत्री ! महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं । वही भीष्म के शुरु हैं । शुम उनके पास बल कर व्यवना परिचय दो । फिर उनसे व्यवनी सारी दु:ख-कहानी कहो । हमें विश्वास है कि वे

तुम पर अवश्य दया करेंगे और भीष्म के। उचित दराड देंगे।

यह कह कर राजर्षि होबवाहन ने अन्या को साथ लिया और अहाँ परहाराम अपने शिष्यों के बीच में बेंटे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए। अन्या ने महर्षि परहाराम के चरणों पर अपना मसक रख दिया और रोती हुई बोली :—

भगवन् ! इस घीर हु:स श्रीर शोक से श्राप मेरा उद्घार कीजिए ।

महात्मा परश्रंतम् व्यक्ते वन्युकी दौहियी अन्याको इत प्रकार कहते और दुःख से इतना व्याङ्कल होते देरा दया और स्नेह से द्रवित हो उठे। उनका हदय पानी पानी हो गया। उन्होंने उससे प्रेमपर्वक कहा :—

हे राजनन्दिनी ! तुम अपने दुख का कारण बतलाओं; हम तुम्हारा अभिलाप पूर्ण करेंगे।

अन्त्रा ने महात्मा परशुराम से अपनी सारी कथा वह सुनाई। तब परशुराम बोले :--

े पुत्री ! यदि तुरदारी इच्छा हो तो हम शास्त्रराज को जुन्हारे साथ विवाह करने की खाड़ा दे सकते हैं। या, इम भीष्म के पास दूत भेजकर तुमसे चमा गौराने के लिए उन्हें लाचार कर सकते हैं। जो तम कहो वहीं करने के लिए हम वैचार हैं।

इसके उत्तर में अम्बाने कहा :--

देव! साहबराज ने जब मुक्ते स्वीकार न करके मुक्ते लीटा श्विया—सरे साथ विवाह करने से जब उन्होंने इनकार कर दिवर—कर में अनके बहाँ किर नहीं जा सकती। उनसे विवाह करने की अब मुक्ते इच्छा नहीं। भीष्म ही मेरे सारे हु:स्त्रों के कारण हैं। इससे यदि आप उनके प्राणदरण्ड दें तो मेरा शोक दर हो सकता है।

परमुत्तम ने पहले तो बहुत कुछ इधर-उबर किया। पर श्रन्त में उन्होंने श्रम्या की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। लाचार होकर उन्होंने भीप्म के साथ युद्ध करने की ठानी। इसी विचार में श्रम्या के। माथ लिय हुए, हिर्मनापुर के पात कुरुचेत्र में ध्याकर ने उपस्थित हुए, श्रीर भीष्म की। श्रमने श्राने पी खबर छी। मुरु के श्राने बी ता सुन कर भीष्म बड़े मासक हुए। जो नाहाल यह अवद लाये ये उनको श्रमेक मोदान देकर उन्होंने सन्तुष्ट किया। इसके श्रमन्तर होंग ही के पर छाता की के दर्शन करने श्राये श्रीर उनकी विपिपूर्वक पूना की। भीष्म की मूना महत्य करके पर छाता मी लोते।

हे भीप्म! तुमने इस कन्या के। खबरहस्ती हरण करके इसे बहुत क्लेरा दिया है। इस कारण श्रव इसके साथ श्रीर कोई विवाह नहीं करना चाहता—इसे श्रहण करने की श्रव कोई इच्छा नहीं करता। इससे तुम्हें छनित है कि इसे तुम श्रपनी पत्नी बनाकर श्रपने घर रक्सी श्रीर इसका जो

श्रपमान हुन्ना है उससे इस प्रकार इसे बचाओ ।

e

महर्षि परशुराम के कुढ़ देख कर भीष्म ने नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन किया :--हे ब्रह्मार्ष ! हमने जन्म भर ब्रह्मचर्यन्त्रत रखने का प्रण किया है; हमने प्रतिह्या की है कि हम

हे ब्रह्मापें ! हमते जन्म भर श्रद्धचर्यन्त्रत रखने का प्रश्न किया है; हमने प्रतिहा को है कि हम कभी विवाह न करेंगे। इससे प्रतिहा तोड़ कर कैसे हम चृत्रिय-धर्म के। नष्ट कर सक्ते हैं ? किन्तु जायदम्य ने भीष्म की एक भी वात न सुनी। उनकी एक भी युक्ति के।

उनोंने न माना। वे क्रोध से जल उठे। जनकी आँखें लाल हो गई। ये बार बार कहने लगे:— तुम जो मेरी बात न मानोगे तो में तुन्हें युद्ध में जीता न झोड़ेंगा। तुन्हारे साथ युद्ध

स्त्रके में तुन्हें आएश्यद दिये बिना न सहँगा। स्त्रके में तुन्हें आएश्यद दिये बिना न सहँगा।

भीत्म ने यहुत प्रार्थना को; बार बार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त करने की चेष्टा की। उनके चरणों पर उन्होंने अपना सिर तक रख दिया। बहुत गिवृगिङ्गकर वे बोले :—

भगवन् । अन्ते अर्था पर उन्होन अस्ता तर यक रखारका नेप्ता युद्ध । फिर क्यों आप सुकते युद्ध

करना चाहते हैं ? किन्तु परशुराम ने उनकी एक बात पर भी ध्यान न दिया। उन्हें किसी तरह सन्तोप न हथा। वे कडने लगे:—

र्यादे तुम मुफ्ते श्र्पना गुरु ही मानते हो वो फिर क्यों मेरी बात टालते हो ? क्या शिष्य की मी फमी गुरु के बचन का जल्लहुन करना बचित है ?

भी कभी गुरु के बचन का जस्तिहुन करना खेचत हैं ? परन्तु गुरु की व्याङ्मा से भी व्यवनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भीष्म राजी न हुए।

परहें नुरुष्ट का जाला पाना जाना जाना जाना है। इन्होंने कहा :— हे गुरुष्ट व्यक्ति आप विनायह किये किसी वरह मानेहींगे नहीं तो सुक्ते युद्ध करना ही पड़ेगा ।

ह गुरु । याद आप । जना बुक्ष करने किस वर्ष्य भावशाप वहा वासुना बुक्ष करना है पड़िया जब द्याप सुद ही युद्ध करने के लिए सुक्ते ललकार रहे हैं, तब यदापि ध्याप ब्राव्साण श्रीर मेरे

गुरू हैं, तथारि जापने साथ युद्ध फरने में में किमी प्रकार दोगी नहीं हो सकता। भीचन के इस प्रकार कहने पर चनका और परखुराम का यहत दिनों तक छुरुच्छेत्र में

पमासान का युद्ध हुआ। महाचली भीष्म शासास्त्र चलाने में बड़े निपुण थे। युद्ध-विद्या के जाननेवालों में जा सबसे क्षेत्र थे उन आचाच्यों से उन्होंने शिक्षा पाइ थी। वसी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने लड़ाई के मैशान में परशास थे। बार बार हार दो। परन्तु परशुगम ये प्राप्ताण और उनके गुरु। इसने भीष्म ने उनके मारा नहीं। उनके प्राप्त के बीर जा अपने शिष्य भीष्म की बीर जा के प्राप्त के स्वाप्त करने से प्रशासना देशकर बहुत असन्नात प्रकट की। उन्होंने भीष्म से हार मान जी स्त्रीर

चार दुद्र करने में छुरालना दरास्त्र बहुत प्रसन्नता प्रस्ट का। उन्हान भाष्म से हार मान ला चारे लङ्गा पन्द किया। इसके चनन्तर काशिरान की कन्या चम्बा की शुला कर बहुत दीनर्ता दिखाते हुए ये पोले :—

पुत्री ! हमने तुमसे जो बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हो सका यज किया । जितने रिच्य हिन्य ध्वम हमारे पाम थे सब हमने चलाये । जहाँ तक संमय वा ध्यपना वल, पराक्रम धौर युद्ध-शांता भी हमने दिखाया । किन्तु महापराक्रमी भीष्य को जीतने में समये न हुए । इससे श्रव तुम चौर हिमी से सहायना लेकर ध्यपने मन की कामना पूरी करों।

प्रम्या ने कहा—है समयन् ! जब श्राप ही भीष्य का नहीं जीत सके तब वे देवताओं के द्वारा मी नहीं जीने जा सक्ते । मैं ख़ुद ही श्रव केहि ऐसा उपाय कहाँगी जिसमें भीष्य का नाश हो ! श्रीर किमी के पास जाकर सहायता गाँगना मैं व्यर्थ समग्रती हैं ।

इम व्यवसर पर व्यम्या का हृद्य कोष से च्यौर भी भर व्याया। सारे कोष के उसके होंठ फौरने लो। भीप्म के मारने का प्रपाय हुँ द निकालने को इन्छा से वह व्यव तपस्या करने उत्तरी। पटन दिन तक विका कहा कार्य पिये करने व्यवस्था है। क्योर के

पहुन दिन तक बिना हुद्द स्रावे पिये उसने तपस्त्रा की। श्रानेक हुरा उसने सद्दी उसकी घार तपस्या कि को देख कर भगवान् शङ्कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रूप धारण करके अम्बा के दर्शन दिया और घोले :---

भट्टे ! जिस वर की तुम्हें इच्छा है। माँगी। खम्बा ने कहा—त्रिशृलपाणि शङ्कर ! मैं आपसे यह वर चाहती हूँ कि मैं भीष्म के वय-साधन में समर्थ होऊँ।

महादेव ने 'तथास्तु' कहा ! वे वोले—जा ऐसा ही होगा। इतना कह कर वे अन्तर्यान

है। गये। यह वर महादेव से पाकर चुन्चा ने एक चिता बनाई और उसी में जल मरी। दूसरे

जन्म में वह राजा द्रुपर की कन्या शिक्षिष्ठजी हुई श्रीर एक दानव के बरदान के प्रभाव से ही से पुरुष है।कर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। इथर विचित्रवीर्ध्य परम सुन्दरी अधिकका और अम्बालिक के साथ सुरा से दिन दिवाने लगे। इस राह सात आह वर्ष विजा किसी विज्ञवाधा के बीत गये। इसके श्रातन्त करें गावसमा

इयर । वापनवाध्य परम शुन्दा आध्यका आर अध्यालक के साथ शुर् स । दन वितान लगे। इस तद्द साव खाड वर्ष विना किसी विक्रमाश्य के बीत गये। इस के सन्तर उन्हें दानस्वान, अर्थान, चर्या, का रोग हुआ। इसने युवावस्था ही में उनकी जान ले ली। माता सत्यत्रती पुत्र के होाक से पहुत क्यानुल हुई। उत्तके समसे अधिक हु:ख का कारण यह हुआ कि उत्तके किसी पुत्र के सत्तान ग थी। दोनों निःसत्तान ही परलोक गये। रहे भीष्म, तो उनकी प्रविद्वा जन्म भर अविवाहित रहने की थी। विना सन्तान के राध्य की रहा कैसे हो सकती थी ? यह सोच कर सत्र लोग वड़े असमंजस में पड़े।

क्षान्त में एक दिन भीषा के बहुत ही ब्याइल और चिन्ता में डूबे हुए देख कर सत्यवती ने उन्हें छुला कर इस प्रकार कहना चारम्म ब्रिया :—

पुत्र ! तुमसे एक बात मैंने खाज तक हिए। रक्ती थीं । उसे में आज कहती हैं, धुनो । तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह होने के पहले में वसुना में पिता को नाव चलाया करती थीं । मेरे पिता वहें धर्मवान, थें । उन्होंने खाजा दी थीं कि मैं बिना उतराई लिये ही सुसाफ़िरों के पर उतारा करतें। एक दिन मैंने महर्षि पराशर के इसी तरह बार उतारा । से सुम पर बहुत प्रसन्न हुए और सुमे एक पुत्र देया । उस समय मेरे बदन से मज़्ती को दुर्जोंन्थ खाती थीं । उसे दूर फरके उसके बदने यह खात समीहर सुमोग्न उत्तर में हुए के इसे हैं । महर्षि का दिया हुखा वह पुत्र यहना के हीए ( श्रपू ) में मुमसे पैदा हुखा । इस कारण उसका एक नाम हैपाबन भी पड़ गया । तुम्हारे इसी महा-युद्धिमान और महा-पंडित माई ने वारों बेशों के अलग खतन विभाग किये । इससे उसका इसरा नाम वेदन्यास हुखा । युमसे विदा होते समय जतने कहा था—है माता । यदि कभी तुम्हें केई संकट-एडे तो तुम मेरा समरण करना । इससे वस समय जो यह निपद् इम पर पढ़ी है उससे बदार होने के लिए हमें जसका समरण जना जादिए ।

माता से ऐसे गुएशनर् भाई की बात सुन कर भीष्म बहुत मसन्न हुए। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि शीघ ही बेदल्यास का स्मरण करके उनसे सहायता मौिषए। स्तर्यक्ती ने हैपायन का स्मरण किया। हमरण करते ही वे उसी च्ला माता के सामने आकर उपस्थित हुए। माता की विषद् की सार्प कथा उन्होंने प्यान से सुनी और परलोक गये हुए विचित्रवीर्य्य की दोनों कियों के। पुत्र देने के लिए तैयार हुए। हैपायन का रूप भयानक और कुछ काला था। उनका डील-डील बहुत ही डरायना या। इसते उन्होंने कहा कि यदि हमारी भाभी हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्तवापूर्वक हमारी सेटा कर सर्केगी तो शीघ ही उनके पुत्र होगा।

पुत्र की वात सुन कर सत्यवती के। बहुत घीरज श्राया । वह प्रसन्त हो गई । • जेठी यह श्रम्चिका के पास गईं। उससे उसने सारा हाल कह सनाया श्रीर देवर वेदव्यास तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया। श्रम्बिका ने मन में समम्ता कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म श्रीर दूसरे राजपुरुषों की तरह मनोहर होगा । इससे वह मन ही मन श्रानन्दित होकर वेदव्यास की सेवा करने की तैयारी में लगी। किन्तु जब वह वैदन्यास के पास गई तव उसने देखा कि उनका रङ्ग वेतरह काला है, तपस्या करने से शरीर पत्थर की तरह कठार हो गया है, मुँह पर कुरियाँ पड़ी हुई हैं, यड़ी बड़ी जटायें लटक रही हैं। इससे वह घवरा गई। मारे डर के उसने अपनी आँखें मूँ द लीं । इस कारण व्यासदेव कुछ, अप्रसन्त हुए । माता से प्रतिज्ञा करने श्रीर श्रम्यिका की सेवा से सन्तष्ट होने से यदापि ज्यासदेव ने ऋम्बिका की पुत्र दिया, तथापि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके जो पुत्र होगा वह अन्धा होगा। समय आने पर अन्त्रिका के एक अन्धा पुत्र हुआ। उसका नाम धतराष्ट्र पड़ा । ⊁

इसके भनन्तर सत्यक्ती ने छोटी वहू व्यम्वालिका के। श्रम्छी तरह सममा वुमाकर व्यासदेव की सेवा के लिए उनके पास भेजा। परन्तु देवर की विकट मूर्ति देख कर अम्वालिका भी डर गई। बुछ देर के लिए उसका मुँह पीला पड़ गया। इससे अम्मालिका के। भी अच्छी तरह मन में प्रसन्त होकर स्यासजी ने पुत्र न दिया। उन्होंने कहा, इसे जो पुत्र होगा वह पाएड-वर्ण होगा; उसका रंग फीका फीका, कुछ पीलापन लिये हुए होगा । यथासमय अम्बालिका के यह पुत्र हुआ । उसके रंग के अनुसार उसका नाम पाएड पड़ा।

हो में से एक भी पुत्र सर्वोद्वसुन्दर हुन्ना न देख सत्यवती की सन्तोप न हुन्ना। उसने फिर जेठी बहू की देवर के पास जाकर पुत्र की भित्ता माँगने के लिए बहुत कुछ कहा। पर देवर के पास फिर जाने का व्यन्विका का जी किसी तरह न चाहा । उसने एक दासी की व्यपने कपड़े और गहने पहना कर ख़ूब सजाया और उसी का देवर के पास भेज दिया । दासी ने व्यासदेव की पहुत हीं अच्छी तरह सेवा की। उत्तसे वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और <u>विदुर</u> नाम का एक सुन्दर और सब अहाँ से पूर्व दुत्र दिया। उन्होंने वह भी कहा कि वह दुत्र दक्ष बुद्धिसान, और धार्मिक होगा।

धतराष्ट्र, पारड और विदुर का संगे भाई की तरह एक ही साथ लालन-पालन होने लगा। व सव

एक ही साथ राजभवन में रहने लगे।

# २---पारहवों श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा

कुरु के वंश में भूतराष्ट्र, पागड़ श्रीर विदुर इन तीनों राजकुमारों के जन्म लेने पर उनके गार्य में पुरु-जाद्रल, कुरव श्रीर कुरुचेत्र ये जो कई एक सूचे थे उनमें सुख, ऐश्वर्य श्रीर धन-धान्य श्रादि की बहुत ही बदती हुई। समय पर पानी वरसने के कारण श्रन्न खुत्र होने लगा। नगर व्यापारियों श्रीर कारोगरों से भर गर्य । वनिजन्यापार बहुत चमक उठा। प्रजा में धर्म की श्रधिक वृद्धि हुड़ । संव लीग अपना अपना कर्म्म पहले से अधिक अच्छी तरह करने लगे। परस्पर प्रीति षहुत बहु गई। प्रजा के दिन श्यानन्दपूर्वक वीतने लगे । सब लाग स्वच्छन्दता से रहने लगे ।

महात्मा भीष्म शीनों राजकुमारों के। पुत्र की तरह पालने पोसने लगे । क्रम कम से उन्होंने उन तीनों के जातकर्म आदि सब संस्कार किये। युवा हीने पर धतुर्वेद त्रर्थात् वाण चलाना, तलवार पलाना, गदायुद्ध करना, कसरत करना, राजशिक्ता, राजनीति, इतिहास, पुराण, बेद, पेदाङ्ग आदि सय शास्त्रों श्रीर विवाश्रों में वे प्रवीस हो गये। घनुर्विद्या मे पास्डु बड़े नामी हुए। यल में धृतराष्ट्र का नंबर कैंचा रहा । राजनीति और धर्म्म की वार्तों में विदुर की बरावरी करनेवाला त्रिसुबन में भी क्षेत्रिन रह गया। जा कुनवंश नष्ट होने की या उसमें ऐसे ऐसे योग्य कुमार उत्पन्न होने से ्या उमरी आसालना लहलहाने लगी। यह देख कर संत्रको परमानन्द हुआ।

धृतराष्ट्र प्रन्ये थे श्रीर विदुर वासी के पुत्र थे। इससे वीनों कुमारो के वड़े होने पर पारहु ही के राजिसंहासन मिला। इसके श्वनन्तर एक बार भीष्म ने विदुर से कहा :—

वत्स ! हमारा इतना वड़ा यह वंश नाश के प्राप्त होने ही पर था; पर महर्षि वेदच्यास की छुपा से वच गया । श्रव जिसमें फिर कभी वैसी दुर्गीत न हो, श्रीर जिसमें हमारे वंश की दिन दिन उन्नति हो, इसलिए कुलीन और सुपात्र घर की योग्य कन्याओं के साथ तुम्हारा सवका विवाह कर देना हम श्रपना सबसे वड़ा कर्तत्र्य सममते हैं। इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है ?

निदुर ने फहा, खाप हमारे पिता के तुल्य हैं। हम आपको व्यपना गुरु मानते हैं। लो कुछ करना उपित हो, आप ही ख़ुद निचार करके कीजिए। हमसे सलाइ लेने की क्या जकरत है ?

यह मुन कर भीष्य सत्पात्र कन्याओं के हुँद्ने के यत्र में लगे। उन्होंने प्राप्तकों के मुँह से सुना कि गान्यार देश के राजा सुबल के एक कन्या है। उत्तक नाम गान्यारी है। यह महा सुन्दरी हैं: नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; वह यही मुलक्षणा है। उन्होंने इसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा और राजा सुबल के पास अपना दूत भेजा।

युत्तराष्ट्र अन्ये थे। इस कारण गान्धारराज सुद्रक्त ने पहले तो कुछ आगा पीछा किया। परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सन्धन्य फर्ते और सदाचरणशील दामाद पाने के लालच से धृतराष्ट्र के अपनी कन्या गान्धारों देना स्त्रीकार कर लिखा। गान्धारों ने जब सुना कि मेरा विवाह एक अन्ये राजद्रमार के साथ होनेवाला है तब उसने मन ही मन यह प्रणु किया कि में कभी अपने पति सं अधिक अच्छी दशा में न दहुँगी। उसी इत्य से उस सवी ने अपनी टीनों औरतों पर पट्टी बाँध ती। अर्थात वह भी धृतराष्ट्र ही की तरह अन्ये चन गई। इस पट्टी के उसने किर कभी नहीं सोला। मरने तक वह वैसी ही वैथी रही।

गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम राज़िन था। पिता की आज़ा से वह अपनी यहन को लेकर कौरवों के वहाँ हरितनापुर आया। यहाँ भीष्म की आज़ा से उसने गान्धारों का हाथ विधिपूर्वक युवराष्ट्र के हाथ में दिया। गान्धारी का विवाह युवराष्ट्र से हो गया। सुरीला गान्धारी अपनी अच्छी चाल-डाल और अच्छो ज्याहार से कौरवों का प्रतिदेन अधिक अधिक प्रसिक्त मतन्त्र और सन्दुष्ट करने लगी। वह अपने गुरुजनों की सेवा में कुछ भी कसर न करती थी। वह सबसे सन्दुष्ट करने लगी। वह अधिक मतन्त्र या असन्दुष्ट करने लगी। वस्त्री किया।

इसके कुछ समय पीझे रूर नामक बदुवंसी <u>राजा की कन्या पृथा</u>का स्वयंवर होने के। हुआ। पृथा भी बहुत सुन्दरी और सुरीला थी। बहु समाचार भी भीष्य के मिला।

राजा शुरसेन के एक मिश्र थे। उनका नाम भोजराजकुन्ति था। वे शुरसेन की शुष्पा ((पृता की वहन) के पुत्र थे। उनके केई मन्तान न थी। इससे शुरसेन ने प्रतिद्धा की थी कि हम अपनी पहली सत्तान तुन्हें देंगे। इस प्रतिद्धा के अनुसार श्रासन ने अपनी जेठी कन्या प्रया के कुन्तिसोज के घर भेज दिया। वहाँ यह चन्द्रमा की किरण के समान दिन दिन बदने लगी। कुन्तिभोज के यहाँ उसका पालन होने के कारण उसका नाम कुन्ती पढ़ गया।

एक बार महा रोजस्वी हुर्वासा ऋषि मोजराज के यहाँ व्यावे। पाहुँतजार करने में हुन्ती वहीं प्रश्नीया थीं। उसने सेवा, झुश्रूपा और भक्तिमाव से हुर्वासा ऋषि के वहुत प्रसन्त किया। इससे महर्षि हुर्वासा बड़े सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कुन्ती के एक महामन्त्र दिया और योगे :---

पत्री में सुरहारी सेता से बहुत असन्त हुआ। जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है यह उसी का फल

सचित्र महाभारत १२

है। इस मन्त्र का उच्चारण करके जिस समय जिस देवता का तुम स्मरण करोगी उसी समय वह तुम्हारे पास त्र्याकर उपस्थित होगा चौर तुम्हें एक पुत्र देगा।

कुन्ती उस समय निरी वालिका थीं। उसने इस मन्त्र के। खेल समफा । महामुनि दुर्वासा उसके यहाँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह उस मन्त्र की परीचा करने लगी। सूर्व के नाम से उसने वह मन्त्र पढना शुरू किया। मन्त्र के बल से, चारों दिशाओं की श्रपने प्रकाश से उज्ज्ञल करते हुए सूर्य्य-नारायण उसी चएए कुन्ती के सामने व्याकर खड़े हो गये । ऐसी श्रारचर्यकारक घटना देस कर कुन्ती कुछ देर तक चुपचाप संशक खबी रही। सूर्य्यदेवता के। देस कर बहु चिनत हो गई।पीछे उसके घ्यान में आया कि मैंने चर्चय ही सूर्य्यदेव के। बुलाया। उससे क्से वडी लग्ना हुई। तय हाथ जाड कर उसने इस प्रकार विनती की --

हे भुवनदीपक देव। मैंने घडी भूल की। मैते बडा लडकपन किया। एक बाह्मए। के दिये हुए मन्त्र की परीचा करने के लिए मेंने आपको व्यर्थ कप्ट पहुँचाया। सुकसे धडा अपराध हुआ।

मम खपराधिनी केर खाप समा की जिए।

वालिका कुन्ती की यह विनती सुन कर सूर्यदेव ने मधुर वचती में उसे धीरज दिया। वे वाले ---

सुन्दरी। डरने की धात नहीं। तुमने बोई व्यपराध नहीं किया । महर्षि दुर्वासा के दिये हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुन्हारे एक बहुत ही रूपवान् पत्र होगा ।

पुत्र होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती को वडा दुरा हुआ। उसे कुरिटत और दुखी

देख सूर्य्यदेव, उसे धीरज देने के लिए, फिर उससे इस प्रकार वाले -

हे भीरु। हे व्यकारण डरनेवाली। हमारे दिये हुए पुत्र के होने से हुन्हें मेर्इडर नहीं। तुन्हें इससे कुछ भी सङ्कोच न करना चाहिए।सङ्कोच की कौन बात है १ हम जानते हैं कि हुम छभी कन्या हो-- इमारी हो-- तुन्हारा निवाह नहीं हुआ। पर, हमारा दिया हुआ पुत्र पाने से तुन्हारे कुँ वारेपन के। कुछ भी हानि न पहुँचेगी। इस तुम पर प्रसन होकर यह वर देते हैं कि तुन्हारा यह पुत्र दिव्य क्षुयहल और अभेश कवच धारण करके जन्म लेगा। उसके धन्न पर एक ऐसा धनच, जिस्ह्रवस्त्रतर, या केट होगा जिसे केई न तेड सरेगा-जिसे केई हथियार न काट सकेगा।

यह पह कर भगनान सूर्य्य आकाश में चढ गये और कुन्ती वही उन्हें देखती खडी रह गई।

कुछ समय पीछे छुन्ती के नवच और कुएडल धारण किये हुए एक पुत्र हुआ। छुन्ती साचने लगी, में इस पुत्र को लेकर क्या करूँ ? कहाँ रक्खें ? क्सि तरह इसका पालन करूँ । परन्त वह कुछ भी निधाय न कर सकी। अन्त में, बहुत सीच विचार करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालफ की नहीं में हाल दिया ।

प्रकराज का रथ हाँकनेवाले, सार्राथ, ऋषिरथ उस समय उस नदी के किनारे थे। वन्होंने उस तेजस्त्री बालक के। नदी में बहुते देखा । उसे देख उन्हें बडी दया श्राई । उन्होंने उसे नदी से निराल लिया और श्रमनी की राधा को दिया। उसका नाम उन्होंने बसुसेन रक्ता। उसका पालन-पोपए वे श्रपने ही पुत्र की तरह करने लगे।

इस घटना के कुछ ही समय पीछे हुन्ती विवाह-योग्य हुई । उसे यै।उनावस्था प्राप्त हुई । उसरी सुन्दरना अब पहल की भी अपेदा वढ गई।यह समाचार धारों तरफ फैल गया। देरा-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। सपने श्रपने श्रपने ूद्त मार्थनापत्र लेखेरर खुन्तिभोज के पास भेजे। कुन्ती एक, पर उसे पाने की इन्छा रखनेनाले राजे



शिशु कर्ष थीर कुन्ती।

श्चनेक। किसे उसकी देना चाहिए, यह सीच कर कुन्तिभोज वड़े श्वसमंजस में पड़े। श्वन्त में उन्होंने स्वयंवर करना ही उचित सममा। उन्होंने कहा, स्वयंवर में जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी के साथ उसका विवाह कर देंगे। यह सीच कर उन्होंने सब राजों की, स्वयंवर में त्राने के लिए, मिन्त्रए मेजा।

स्वयंवर के दिन हजारों राजे क्लोमोत्तम वक्त और अलहार धारण करके छन्ती के पाने की इच्छा से आये। महाराज पाएड भी भीष्म की आजा से आकर वपस्थित हुए। विवाह के समय कन्या का जीता बेदा होना चाहिए वेसे वेस में, धीरे धीरे पैर कप्रती हुई, लज्जा, उत्पाह जीर समय के कारण सङ्कोच करती हुई, हाय में फुलों की माला लिये हुए, द्वायंवर की समा में छन्ती आई। आपर उसने सारे राजों को चिन्न होकर देशा। देशते ही उसकी हिट्ट अरत-बंशावर्तस महाचलवान पाएड पर पड़ी। महाराज पाएड अपने सूर्य-सहरा तेज से सारे राजों के तेज को मिला कर रहे थे। उनके सामने और राजों का तेज की जा पड़ गया था। उनके हैं का कर छन्ती मीहित ही गई। उसने किसी और भी तरफ कर न देशा। त्रच्या के मारे सिर गुजा कर उत्तने अपने के यर-माल को महाराज पाएडु के गले में डाल दिया। जब जैर राजों ने देशा कि छन्ती ने पाएडु को माला पहना ही, तब वे. चुपचाप यठ कर अपने अपने बार पर चल दिये। उन्होंने इस काम में छुड़ भी विमन्धापा डालने का साहस नहीं किया।

हुम लन्न में पायह के माथ कथा का विवाह हुआ ि हुनियों कि ने बहुत सी धन-सम्पत्ति देकर वर-कन्या को उनके नगर भेज दिया। मात्रायों के आशीर्वाद सुनते सुनते नव-विवाहित पायह और कुन्ती ने नगर में प्रोश किया और सुरत से रहने लगे।

इसके व्यनस्तर भीष्म ने सहदेश के रार्जा शिष्य के एक के पूर्व भेरूपवारी बहुन की बात सुनी । सहराज के बंश को व्यपने बंश के बोग्य समक्त कर उन्होंने उस बंश के सम्बन्ध करना चाहा। उन्होंने किचार किया कि पाश्हु का एक व्यौर विवाद करना चाहिए। इसी सवताव से बड़े डाट बाट से उन्होंने महदेश की तरफ बाजा की। जब महराज की नह स्कृत-मिली तब वे बहुत ही मसल हुए। बड़े व्यादर्श्वक व्यागे क्यांकर वे बीप्य से मिले की प्रीतिपृष्क वाले करते उन्हें वरणे नगर में ले बाले ! भीष्म में भी महराज के बड़ी शिष्टता हिराई। हाथी, थोड़े, रथ, बख, व्यागुमण, हीरा, मुंजी ब्यारे ! भीष्म ने भी महराज को सक्त विवा; बीर उन्हों बहुन सही को लेकर हिरानापुर लीट व्यार यथासमय पायु से उसका विधिवृत्वक निवाह हुआ।

इसके मुख सगय पीड़े राजा देवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी को लाकर भीष्म ने विदुर

के साथ उसका विवाह किया।

इस प्रकार एक एक करके तीनों भतीजों का अन्छी तरह विवाह करके बंशलोप होने की शङ्का की भीव्य ने दर कर दिया। तब वे सब प्रकार निधिन्त है। गये।

श्वपने मनाहर महल के श्वन्त पुर में दोनों रानियों के साथ कुछ समय तक महार न पाएड़ सुखपूर्वक रहे। फिर भीष्म की श्वाङ्या से वे दिन्तिजय के लिए निक्ले। फेटे माई पूनराष्ट्र और यहे-बूढ़ों को माणाम करके और दूमरे लोगों से यथाबित बिदा मींग कर, नगर की नारियों के महलाचरए और माझिएों के श्वाराविचन सुनते हुए, चन्होंने यात्रा की। हाथी, चोहे, रब और बहुत सी पैरल कीज साथ ती।

महाबीर पाएडु ने पहले उन राजो के। युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के कितने ही भाग ज़रारहरती ले लिये थे। उन सब मानों को उनसे छीन छीन कर पाएडु ने फिर अपने राज्य में मिलाया। इसके अनन्तर चारो दिशाओं के बड़े बड़े बलवान राजों के हरा कर उनके साथ मित्रता स्थापित की और उनसे कर भी लिया। अयोग उन राजों से मालगुलारी भी ली और मित्र भी बनाया । इस प्रकार मराध, मिथिला, कारी। खादि खनेक देशों के राजों की खपने खाधीन करके. श्रीर श्रदुल धन-रत्न लेकर, महाराज पाएडु ने श्रपने राज्य का विस्तार श्रीर यश दोनों स्नव वहाये । उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया और दूर दूर तक के देशों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजा भरत थ्रौर सुरू की कीर्च जो कुछ मिलन है। गई थी उसे, इस तरह, उन्होंने फिर से उज्ज्ञल किया 🖊

जिन राजों को युद्ध में हराया था उनकी श्रपने चारों तरफ लिये, श्रीर उनके <u>म</u>ैंह से 'धन्य' 'धन्य' शब्द सुनते, प्रसन्नचित्त महाराज पाएडु हस्तिनापुर को लौट खाये। सारे काम निर्दिन्न करके विजयो पारडु खपनी राजधानी को लौट रहे हैं, यह सुन कर भीष्म को वड़ा ज्यानन्द हुजा। बे चाते वद कर पाएड से मिलने चाये। पाएड ने भीष्म के पैर छुए। नगरनितासियों चौर प्रजा से शिष्टतापूर्वक बातें की । सबसे छुरालसमाचार पृक्षे । मीप्म पार्यंड से प्रेमपूर्वक लिपट कर मिले । उस समय भीम्म को इतना प्रानन्द हुआ कि उनकी चाँरों से घाँस् निकल आये । शंख, दुन्दुभि इत्यादि याते वजने लो। तगरितवासियों के ज्ञानन्द की सीमा न रही । नगर में प्रवेश करके उस सारे धन-रत को, जिसे पाएडु ने दिन्विजय में पाया था, गुरुजनों की देकर उन्होंने अपने की छतार्थ माना।

कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाएडु ने नाना प्रकार के सुखमीग किये। उसके श्रमन्तर शिकार के बहाने उन्हें बाहर जाकर चूमने फिरने की इच्छा हुई। इस निमित्त हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो बहुत ही रमणीय तराई है वहाँ वे गये। वहाँ पर कभी वे श्रपनी दोनो रानियों की साथ लेकर पवेत के उत्पर सेर करते थे, कभी विशाल शाल वृत्तों के वन में शिकार का सुख खुरते थे। पाएडु को भीष्म बहुत ही चाहते थे। वे हमेशा उन्हें सुखी रखने की चेष्टा किया करते थे। जिसमें पाएडु को किसी तरह का कप्ट न हो, इसलिए खानेपीने आदि की सब चीजें वे नियमपूर्वक पाएडु के पास पहुँचाते थे । इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता था । यनवासी लोग भी पाएडु का तेज श्रीर ऐरवर्ज्य देख कर श्रीर यह जान का कि ये कुरू-देश के महाराज हैं, सब तरह उनकी सेवा काले थे ।

फरते हुए एक मृग और एक मृगी को देखा। इस पर उनसे न रहा गया। उन्होंने उस जाड़े पर तीर घलाया और सून को मार कर प्रथ्वी पर गिरा दिया। मुगों का यह जोड़ा बनावटी था। एक ऋषिकुमार सुग वन कर श्रपनी स्त्री सहित धर्न में

एक बार शिकार खेलते खेलते पाएडु ने एक विकट यन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने विहार

भीड़ा कर रहा था। महाराज पायडु का तेज वाख लगते ही वह पीड़ा से ज्याखल हो गया। इतने जोर से वसे पाख लगा कि असका पाख निकलने लगा। मरने की पीड़ा से वह चिहाने लगा। तत्र महाराज पाएड ने जाना कि मृग के घोरो मेंने बाह्यए। कुमार का णात किया । यह जान कर घे यहत ज्याकृत हुए श्रीर वेतरह हरे। तुरन्त ही वे उस मुनि-कुमार के पास दौड़े श्राये श्रीर व्याकुल बचनों से श्रपना श्रपराथ चमा कराने के लिए विनवी करने लगे। उनके कावर वचन सुन कर ऋषि-दुसार ने कहा :--

महाराज ! श्वापने मुक्ते पहचाना नहीं ! श्वापने नहीं जाना की मैं ब्राह्मला हूँ । यदि श्वाप जानते तो कभी मुक्त पर बाल च चलाते । इससे श्वापको मैं दोष नहीं देवा। परन्तु श्वापने एक ऐसे हुल में जन्म लिया है जा सब तरह निकलक्क और उज्जल है। फिर कैसे आपको विहार करते हुए मुगों के जाड़े पर बाल चलाने की इच्छा हुई १ ऐसे अवसर पर भी क्या कोई सममतार आदमी किसी जीव के जोड़े को मारने का यल करता है ?

- राजा ने घटुत लिजन हेरफर कहा :—

हें छिपिपुत्र ! शिकार करते समय मृग को देखते ही उस पर वाए चलाने का मुक्ते श्रारंपास हा गया है। मृग देख कर बाए चलाये बिना मुक्तसे रहा ही नहीं जाता। इसी से मैंने श्रन्त्री तरह विचार किये विना ही त्राप पर वास छोड़ दिया। शिकार का नियम ही ऐसा है। फिर क्यों त्राप सुमे श्रपराधी समगते हैं १

ऋषिक्रमार ने कहा—राजन् ! त्राप धर्माज है।कर भी क्यों इंग तरह तर्क करते हैं । ऋपने वचाव के लिए इस तरह की धार्वे करना आपकी शामा नहीं देता। रौर, कुछ भी हो, आपने मृग जान कर ही मुफ्ते मारा है। इससे अबहत्या, अर्थात् बाबाए मारने का पाप, आप पर नहीं लग सकता। पर, स्त्री के साथ सुख से विहार करनेवाले मृग पर बाख छोड़ कर आपने बड़ी निदरता का काम किया है। इससे इस निदरता का फल आपको जुरूर ही भोगना पड़ेगा। है निर्देश। आपनी भी मृत्यु रानी के साथ कीडा करते समय में ही होगी।

यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने रारीर छोड़ हिवा ैं उसका प्राणपत्ती रारीर से उड़ गया।

इससे पाएडु को महा दु:स्र हुआ। दु:स्र और रोदे से वे विह्नल हे। उठे। अपनी दोनी रानियो से जाकर उन्हें ने सारा हाल कहा। उनके मन में भारी वैराग्य है। खाया। उसी के बेग में उन्होंने कहा:-

हाय ! सदा सुखभोग में लिन रहनें ही के कारण भेट्टे नन में वैसा विकार पैदा हुआ ! इसी से ऐसा निन्ता फाम करके मेंने शाप पाया । जाज से में फठीर तपस्या करके अपने दिन विताउँगा ।

यह कह कर उन्हेंकि खपनी दोनों रानियों से विदा माँगी । उत्तर में शनियों ने वहा :--

महाराज । हम भी आपके साथ तपस्या करेंगी.। हम भी अपनी सब इन्द्रियों के विकारों को रोक कर बुत्तों को छाल के कपड़े पहनेंगी और फल-मूल खाकर आप ही के साथ पवित्रता-पूर्वक सुरा के रहेंगी। संसार में जितने दिन रहना है, इसी तरह रह कर एक ही साथ परलोक जायेंगी। यदि आप हमें छोड़ आयेंगे तो किसी तरह हम जीती न रहेंगी ।

इसके खनन्तर महाराज पागडु खपने वहुमूल्य कपड़े-लत्ते और देानें रानियों के भी कपड़े और गहने खाँदि ब्राह्मणों को देकर बीले :--

श्चाप लोग हस्तिनापुर लीट जाकर हमारी माता श्चाय्यों मत्यवती, राजा धृतराष्ट्र श्वौर पिता के सुल्य महातमा भीष्म से कहिए कि जाज से हम विरागी हो गये। अब हम हस्तिनापुर न लौटेंगे।

राजा के ऐसे करुशापूर्ण वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे। यह दु:ख से वे महाराज पायडु से बिदा हुए श्रीर इस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से सारा हाल यह सुनाया । खपने प्यारे भाई की ऐसी दु:प्र-क्या सुन कर धृतराष्ट्र विक्रल है। बहुत हिनी तक उनका चित्त व्याकुल रहा । बड़ी कठिनता से वे अपने की सँभालने में समर्थ हुए ।

पाएड ने ऋपनी इन्द्रियों को बरा में रख कर बहुत दिनों तक बीर तपस्या भी। उनके सारे पाप

छुट गये। धीरे घीरे वे एक वहुत वड़े ब्रह्मिं के तुल्य हो गये।

एक बार शतश्क्ष नाम के पर्वत पर रहनेवाले सुनि लोग भगवान् अचा के दर्शन की इन्टा से प्रजलोक जाने की तैयारी करने लगे । इसी समय पाएडु उन मुनियों के पास आये और उनके साय चलने भी उन्होंने भी इच्छा प्रकट की । मुनियों ने उनको व्यपने साथ चलने के योग्य न समका। पर न ले जाने का ठीक कारण उन्होंने पाएड से इसलिए न वतलाया कि उसमे पाएड को द:रर हे।गा। यह सीच कर उन्होंने राह की कठिनाइयां और तकलाकों का वर्णन करके पाएड से कहा कि श्राप हमारे साथ न चलिए । हमारे साथ चलने से व्यापको धहुत कप्रच्यना पढ़ेगा । परन्तु पाएडु ने व्यसल थात समक्त ली । वे जान गये कि हमारे कोई सन्तान नहीं हैं; खौर नि:मन्तान श्रादमी सरा-रीर स्वर्गलोक नहीं जा सकता । इसी से मुनि लोग हमें अपने साथ ब्रवालोक को नहीं ले जाना चाहते।

बहुत उदास हे।कर वे अपनी दे|ने| रानियों के पास आये और सन्तान न हे|ने के हु:स 🌣

हुसी होकर शोक करने लगे। स्नामी के हुःस श्रीर विलाप में कुन्ती के दृदय पर बड़ी चोट लगी। वह वन्हें एकान्त में ले गई श्रीर दुर्वासा ऋषि के वतलावे हुए मंत्र की सारी कथा कह कर योली :—

वन्हें एकान्त से ले पड़ खार देवासा खाय के बंबताब हुए पन के प्रतियोग का प्रीहित की है. हे नाथ ! झड़ाल के शुँद से निकलें हुए बचन कभी मूठ नहीं होते | इस समय इस मंत्र नी सहायना लेना चाहिए! खाप खाझा दीजिए, किस देवता को बुला कर में सन्तान के

लिए प्रार्थना करूँ। राजर्षि पारहु कुन्ती की बाद सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा:—

तिये दिख्ताओं में वस्तीराज ही सबसे अधिक पूज्य हैं। घम्मेराज का दिया हुआ पुत्र ज़रूर ही धर्मात्मा होगा। इससे देवताओं ने ब्रेष्ट वस्तीराज ही का आदरपूर्वक स्मरण करों!

स्वामी की आज्ञा के अनुसार कुन्ती ने धर्मराज ही का स्मरण करके मंत्र का उच्चारण किया। धरमराज ने कुन्ती को एक पुत्र दिया। उसका नाम हुआ युधिष्ठिर ।

इस पुत्र को पाकर कुछ दिनों तक पायडु सुखपूर्वक रहे । एक दिन उन्होंने कुत्ती से फरा:—

प्रिये। चृत्रियो के कुल में यल का ही अधिक प्रयोजन होता है। जो बलवान होता है उसी की प्रशंसा भी होती है। इससे महापे दुर्थासा के मन्त्र से बायु को बुलाकर उनसे एक महावलवान, पुत्र प्राप्त करी।

कुन्ती ने स्वामी की ब्याहा से वैसा ही किया । भगवान् वायु के प्रसाद से कुन्ती के एक महायली

पुत्र हुत्रा। उसका नाम रक्ता गया भीमसेन।

इस तरह ये हो गुणवान् पुत्र पाकर पागड़ की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि किसी देवता के द्वारा सब बातो में कोष्ठ जो एक पुत्र शिल तो बहुत ही अन्छा हो। देवताओं के राजा इन्द्र का करें स्मरण हुआ। इससे इन्द्र को मसज करने के लिए उन्होंने कुन्ती से कहा कि पहल तुम इन्द्र मा पुत्रन और वत करो। उन्होंने खुद भी, इसी मतलव से, इन्द्र को तपस्या आरम्भ भी। एक वर्ष में इन्द्र देव प्रमन्न हुए। तब कुन्ती ने बुवासा के दिये हुए मन्त्र का उच्चारिए करके इन्द्र ते एक पुत्र पाने की इच्छा जाई। इन्द्र की छ्या से पायडु के महा-प्रतापी, सब गुणों से सम्पन्न, एक पुत्र हुआ। उसका माम रक्सी गया अनुन।

्रहन्त्र के दिये हुए इस पुत्र का दर्रान करने के लिए खनेक देवता और गण्यर्थ आये। और भी फिनने ही शुभ लख्य दिराई दिये। इन कारणों से कुन्ती को बहुत आनन्द हुआ। परन्तु पायह की पृति इससे भी न हुई। उनके मन में आया कि और भी ऐसे ही पुत्र प्राप्त हो तो अच्छा। कुछ समय पीत्रे वे एफ दिन कि कुन्ती के पास गये और उससे कहा कि तुम और भी पुत्र पाने का यत्न करो। परन्तु पार पार परे देवताओं के। कुछ देना कुन्ती ने मुनासिय न समस्त्र। इससे बह कि उस मन्त्र का उच्चराए करने पर राजी न हुई।

। न हुड । इमी समय एक दिन मात्री ने पाएडु से एकान्त में कहा :--

सहार में रानी हो इस भी बड़ी ही ही नक्या में हूँ। परन्तु इससे मुफ्ते कोई हु:स नहीं। तुम्हारें और भाइयों के कियों के सन्तान हैं, इससे भी सुक्ते रोह नहीं। में उनसे ईच्या नहीं करती। परन्तु में और इन्हों आपके लिए परावर हो इस भी कुन्ती के तीन पुत्र हैं, परन्तु मुक्ते अब तक एक भी पुत्र का मुँह रेसते ना सीभाग्य नहीं हुआ। यह मेरे लिए वड़े हुस की बात है। कुन्ती मेरी सीत है, इससे मेरा जो नहीं पाहता कि मैं उससे पुत्र के लिए याचना कहाँ। आप यटि छपा करके हुआता मुनि के हिये हुए मन्त्र हारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की आजा कुन्ती को दें तो मैं अपने को एतार्थ मार्नु।

यर् सुन कर पाएड ने बहा :—

भिये ! तुरहारे पुत्र का सुँह देराने की सुक्ते भी बहुत दिनों से लालसा है । इस विषय में छुन्ती से कहने की भी कई बार मैंने इन्दा की । परन्तु तुप इस बात को मानोगी या नहीं, इसी सोच विचार में मैं अब तरु कुछ नहीं कर सरु। श्राज सुके तुम्हारे जी का हाल मालूम हुश्रा। तुम्हारे इस दुस्त को दूर करने का श्रव में बहुत जल्द यल करूँगा।

यह कह कर राजा कुन्ती के पास गये श्रीर बोले:---

हे प्रथा ! देखेा, इन्हासन प्राप्त करके भी इन्ह्र की कामनायें पूरी नहीं हुई । श्रपनी कीर्ति को और भी बढ़ाने की उच्छा से उसे बज़ भी करना पड़ा। सुके असन रखने और वंश की रज़ा करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। तथापि एक बात और करूने के लिए तुमसे में कहना चाहता हूँ। तुम माद्री पर बया करके उसे भी एक पुत्र दिलाओ जिसमें तुम्हारी कृपा से वह भी पुत्रवती हो। इससे माद्री की भी इच्छा पूर्ण होगी, सुके भी सुख होगा, और तुम्हारा भी नाम होगा।

हुन्ती ने इस बात को मान लिया श्रीर मन्त्र का उच्चारण करके मादी से कहा :— तुम जिस देवता वा चाहो समरण करो । ऐसा करने से तुन्हें जरूर पुत्र मिलेगा ।

माद्री ने कछ देर तक सोच कर दोनों ऋश्विनीकुमारों का समरण किया। इन देवताओं की कृपा से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान् दे। पुत्र हुए। उनमे से एक का नाम हुआ नकुल, दूसरे का सहदेव।

इसके कुछ दिन पीछे मादी की तरफ से फिर भी पाएड ने कुन्ती से प्रार्थना की ।

कृत्ती घोली :---

महाराज | माही बड़ी धूर्त है । उसने देा देवताओं के 'जाड़े को बुला कर एक दम ही देा पुत्र प्राप्त कर लिये । सुमे पहले नहीं माञ्चम या कि यह बात है। सस्त्री है। यदि मै जानती तो मैं भी वैसा ही फरती । इस बात के न जानने से मेरी वड़ी हानि हुई है । माद्री के लिए में अब फिर मन्त्र जन्यारण नहीं कर सकती। इस निपय में आप मुकले फिर कभी कुछ न कहे।

लाचार, पाएडु को बही भाँच पुत्र प्राप्त करके सन्तुष्ट है।ना पड़ा। देवतास्त्रों के दिये हुए ये पाँचो सुन्दर और सुलक्ष्य पुत्र सुनियों और उनवी छिये। को वड़े प्यारे हुए । आश्रम में जितने सुनि धौर उनकी जितनी सियाँ थीं सब उन्हें बहुत चाहती थीं।

इधर हिस्ततापुर मे धृतराष्ट्र, पाण्डु से जुटा होने के नारण, राज्य का काम-फाज बड़े हु.ख

से चलाते थे।

. पारडु के बन चले जाने के कुछ समय पीछे महर्षि वेदव्यास एक धार मूरा-स्वास मे च्याकुत होकर राजा भृतराष्ट्र के यहाँ आये। गान्धारी ने उनकी यद्दी सेवा-श्रथ्या की । इससे व्यासरिय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गान्धारी से क्हा, जी बर तुस चाड़ी सौंगी। यह सुने कर गान्धारी को बड़ा श्रानन्द हुश्रा। उसने कहा :—

है महर्षि ! यदि आप मुक्त पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे पति के समान गुणवान्

मेरे सा पुत्र हों।

व्यासदेव ने कहा-"तथास्तु"-नुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह वह कर वे चले गये।

यथासमय गान्धारी को गर्भ रहा पर गर्भ रहने के बाद दे। वर्ष बीत गये; गान्धारी के मन्तान हा हुई। गर्भ पेट का पेट ही में रहा। इसी बीच में पाएडु के जेठे पुत्र बुधिप्टिर के जन्म लेने का समाचार हिस्तिनापुर में पहुँचा । कुन्ती के पुत्र का जन्म पहले होने के कारण नहीं जेठा हुआ। श्रीर जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राज्य का श्रिषिकारी होता है। यह सोच वर गान्धारी को अति दुःस हुआ। कोध मे आकर उसने अपने पेट पर चोर से एक पूँसा मारा। फल यह हुँआ कि समय परा होने के पहले ही उसका गर्भ गिर पड़ा। उस समय गर्भजात मन्तान के सन व्यव न वन पाये थे। गर्भे मास का एक विराह मात्र था।

गान्यारी ने ससमा, मूर्यतावरा मैंने सन्तान का नारा किया। इससे उसे बढ़ा शोक हुआ।पर लाचारी थी। अन्त में उसने उस गर्भ को फेंक्ने की वैयारी की। इसी समय व्यातदेव श्राकर वहाँ उपस्थित हुए । गान्धारी ने उनमें इम घटना को छिपाना उचित न समफा । उसने साफ साफ वह दिया कि बन्ती से ईर्प्या करने ही के कारण मेरे हाथ से ऐसा अनुसित काम हो गया। सब बाते व्यासदेव से ठीक रीक वह कर दू रा के मारे वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते गेते उसने कहा.—

हेदेव। ऋष्मीने मुक्तेवर दियाथा कि मेरेसी पुत्र होगे। ऋतएव श्राप ही श्रव मेरी सन्तान की रत्ता मीजिए । गान्धारी का विलाप सुन कर व्यासदेव ने उसे धीरज दिया श्रीर वीले --

पुर्जी ! तुम शोक न करो । समय पूरा होने के पहले ही उत्पन्न हुई तुम्हारी यह सन्तान नष्ट न होगी। जो कुछ मेरे सुँह से निरत्त गया है वह मिश्या नहीं हो सकता। मांस के इसी पिएड से तुम्हारे एक सी प्रत होंगे।

. ५.... यह कह कर व्यासदेव ने आज़ा दी कि घी से भरे हुए सौ घडे लाये जायें। फिर उस मांस-पिएड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ दुकडे किये और एक एक दुकडे की एक एक पड़ में हाल दिया । सब घडों में एक एक दुक्डा डाल देने पर माळूम हुआ कि भूल से उस मांस-पिग्रह के सौ नहीं, एक सौ एक दुकड़े हो गये थे। इससे एक दुवड़ा वच रहा । उसे देख कर गान्धारी के सन मे एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह बात साल्यम होने पर ब्यासवेब ने एक स्त्रीर घडा मॅग्राया और उसमें उस टकड़े की हाल कर योले --

इन पड़े। के किसी अच्छी जगह रख दे। दे वर्ष बाद इन्हें खोलना। इनसे तुम्हे सौ प्रत श्रीर एक कन्या होगी।

इसके अनन्तर जिस समय पाएडु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय पहले घड़े से भतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुवेधिन उत्पन्न हुए। इस पुत्र के जन्म-समय में अनेक प्रकार के प्रशासन हए। वन अमङ्गल चिहों को देख कर राजमन्त्री श्रीर राजपुरुप यहुत धवरा गये। उन्हें बड़ा डर लगा। चिन्सा से वे व्यायल हो उठे ।

युद्धिमान् विद्युरं ने कहा .—

महाराज । इन श्रमहल-सूचक चिहों से जान पडता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य से। बड़ी हानि पहुँचेगी । इससे आपको चाहिए कि आप इसका त्याग करके सब लोगों की रत्ता करें।

किन्तु पुत्र के स्नेह के कारण धूतराष्ट्र ने वैसा न क्या। पुत्र किले प्यारा नहीं तीता? हर्योधन के जन्म के पीछे हुशासन, विनर्ण प्रादि सी पुत और दुश्<u>ला</u> नाम की एक

पन्या हुई | युतराष्ट्र के एक ज़ीर मी थी । उसमें भी एक पुत्र हुया । उसका नाम पड़ा युगुसु । उधर बहुत दिन बीत जाने पर पाएड को उस च्छपितुमार का साप मृत गया । ज्ञपनी

देोंनो क्रियों और देवताओं के वालगे के सहश रूप-गुणनाले भाँचो पुनों सहित वे हिगालय पर्नत पर सुख श्रीर शान्ति से श्रानन्डपूर्वक रहने लगे।

एक बार वसन्त-प्रतृ की वहार में माद्री को साथ लेक्ट वन में सैर करने के लिए पाएड वाहर निक्तो। उम समय आम, चम्पा, क्पनार, टेस् आदि के वृत्त पृलों से लदे हुए बहुत ही भले माल्य होते थे। जगह जगह सरोत्स में पृते हुए श्रनेक प्रमार के कमल और कुमुद श्रपनी सुगन्ध नता नात्स्य कार पा पास्त्र विश्व सहित ही शीभावमान है। एक था । वन के पल, पूल, लता, पुर दूर दूर कर पैरा रहे थे । सारा वन बहुत ही शीभावमान है। एक था । वन के पल, पूल, लता, पुर स्वादि को पेमी श्रद्भुत सुन्दरता टेसने चौर प्यास्त्र पूली माही के सह का सुप्प छूटने से पास्तु की परमानन्द हुआ। माद्री के साथ इम तरह वड़े प्रेम से विहार करते ही क्रेस उस ऋषिकुमार के शाप से पाएडु की श्रवानक मृत्यु ही गई।

पति भी यह गति प्रित माही पर वश्र सा गिरा। पति के प्रास्तृहीन शगेर से लिपट कर

पहला १ ८ ।

28

वह जोर जोर रोने और बिलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर उसके दोनो पुत्र, छुन्ती ध्यौर छुन्ती के भी पुत्र बहुत जल्द दाइने हुए माडी के पास आये। कुन्ती की देरा कर माडी नेवड़े हु:स से कहा :— त

हे व्यार्पे ! बच्चों को दृर हो।द कर तुम अभेली वहाँ मेरे पास आजी !

कुन्ती ने जाकर देखा, पति का शरीर विना प्राणों का पड़ा है। उनने अपने सिर पर हाथ दें मारा। छाती पीटने लगो। बहुत देर तक माद्री के साथ जिलाप करती रही। हु:रा का वेग कुछ कम होने पर कुन्ती ने माद्री से कहा:—

बहन! जो कुछ होनरार था हो गया। मैं अपने राजिंप पति की जेठी को हैं। इससे मैं ही इनके साथ परलोक जाने का अधिकार रस्ति हूँ। तुम छठा। मेरे पीड़े सन्तान का पालन बड़ी सार-धानता से करना।

इसके उत्तर में माद्री वोली :--

कार्य्ये ! मेरे ही सङ्ग में स्नामी ने माए हो। हैं ! इससे मैं ही इनके साथ जाकेंगी । इसके सिवा सन्तान का लालन-पालन ध्याप जैसा जन्छा कर सकेगी सुमते न होगा । इस कारए। स्नाप सुमे ही पित के साथ जाने की स्नाहा है ।

इतना कह कर माड़ी फिर पित के मृतक शरीर से लिपट गई। और प्राण छोड़ दिये।

राजिप पायह और उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रकार पक ही साथ परलोंक की राह ही। तब उस बन में जितने कनवानी खापि और सुनि थे रावने यह रोजा कि जब तक पाएड़ इस बन में रहे हमारे ही आक्रम में रहे। इससे उनती खो, पुत्र और सुवक देह को हरितापुर को जाना हमारा काम है। यह सीच फर उन्होंने पायह के रारोर और पाँची पायट्यों को साथ लेकर हरितापुर की यात्रा की। पुत्रों को जी-जान से प्यार करनेवाली विभवा हुन्ती ने उनका सुँह देत देर कर किसी तरह अपने मन को धीरज दिया; और बहुत दिनों के पीड़े अपने कुटुम्यी जनों को देखने की लालसा सै, पुत्रों को साथ लिये हुए, सबके आगे थाती।

यशासमय इन लोगों के खाने की सबर हरितनापुर पहुँची । तब भीग्म खावि यहे बूढ़े कीरवा, सत्यवती आदि मातायें, दुवेंचिन खादि बातक तथा नगरिनदासी और प्रजान्जन व्याङ्गल-पित खाते होकर खपियों से मितने जाये । भीग्म ने ऋषियों के पैर थोखे, वन्त्रे जल पिलाया, और प्रेमपूर्णक उनरी पूजा भी । इन हान्त होने पर ऋषियों ने भागड़ के बननास, पुत्रों के जन्म और पायड़ की सृत्यु खादि की कथा क्रम क्रम से भीग्म की सुनाई । यस याते वह कर उन्होंने पायड़ के सृतक शरीर और पौयों पुत्रों . की भीग्म के सुपुर्द किया, और खपने आक्रम की लौट गये।

जितने ज्ञाति, यान्यर और सन्त्री लोग ये सथ डक्ट्रे हुए। पाएडु और माद्री फे रारी में को उन्होंन फूलों से अब्दों तरह सजाया। फिर एक उनम रथी पर वहुमून्य वस्त्र विद्वा कर उन्हें सक्त उत्तर सात्र विद्वा कर उन्हें सक्ते उत्तर सात्र वाह्य में पारा ले चले। दिन हैं सी ने सहेद पत्नी पाराह ले चले। दिन हैं सी ने सहेद पत्नी पाराह ले चले। हिन हैं महेद पत्नी पाराह किया, कियी ने हाथ में पारा लिया, कियी ने सहेद पूर्लों में माला ती। सहेद वस धारण किये यह करनेवाले आवाण अपि में आहाति देवे हुए आगे आये चले। अनिगतन प्रजा जन उनते बीखे हुए। गङ्गा के कितारे, जहाँ पिता लगाना निर्धित हुया था, वर्ष पहुँचने पर रथी रवसी गएं। सत्र हैं को सहेद वस परनाया गया। कालागुह, देसर, वस्तुरी और यन्त्रन आहि सुगन्धित बीओ यारी लगाया गया। प्रेतकार्य हो कुलने पर पी से औरो हुए पायह और सही के सरीर प्रन्टन मी । एक ही साथ दाह किये गये।

50 श्रपने पुत्र ख्रीर बहू को चिता में जलते देख पुत्रशोक से विकल होतर पाराडु की भाता

अभ्यातिमा पुथ्वी पर लोटने लगी। वह बहुत रोई, बहुत सिर घुना, बहुत विलाप क्या। उसे विलाप मरते देख कुन्ती भी खधीर ही उद्घी। वह भी रीने लगी। उन दोनो को इम तरह राते देख श्रीर लीग भी रोने लगे। कोई भी आँसुओं को गिरने से न रोक सका।

तिलाश्वलि देने के बाद पिता के शोक से दुर्सी पाएडवो को सन लोग समभाने श्रीर धीरज देने लगे । चारों तरफ दूरा, शोव श्रीर उदासीनता छा गई। सत्र लोग शोकसागर में

दस दिन यात जाने पर भीष्म और घृतराष्ट्र खादि ने इकट्टे होकर दशाह-सम्बन्धिनी किया क्षे और सुतक दूर होने पर पाधडवी को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट जाये ।

पारा का आह. हो चुकने पर सत्यवती ने रिनेशिस में जाकर अपनी पुत्र वधू .से इस

प्रशाद कहा:--हे व्यक्तिका, पुत्र हैपायन से मैंने सुना है कि तुम्हारे जेठे पोते के जन्म-समय में अनेक प्रकार के अराष्ट्रन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तथ हमारा नश बहुत जस्द विपद में पड़े विना न रहेगा । इस दशा में क्या हम फिर भी सुख से ससार में रह सरुंगी ? चली पुत्र के शोक से दुखी अन्यालिका को लेकर हम सब किसी वन में जा रहे।

श्रम्बिरा में इस बात की मान लिया। सत्यवती श्रपनी देगने। बहुन्त्री की साथ लेकर मन को चली गई। वहाँ कठिन तपस्या करते करते शरीर छटने पर उन्हें सनमाने लीक की प्राप्ति हुई ।

### २-पागडर्वा थौर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन

युधिष्ठिर ष्रादि पाँचों पाएडन पिता के घर मे नाना प्रकार के राज-सुखे। का भाग करते

हुए दिन दिन घडने लगे।

हुर्योधन ऋदि सौ भाइया के साथ वे सदा बड़े कातुक से दोलते कृदते थे। जितने रोल-मृद होते थे सरमें पायडवो ही का वेज व्यधिक देख पडता था। हार-जीत के रोल में बहुत फरफे पाएडर हो जीवते थे। फसरत में, या ऐसे रोलों में जिनमें यल दरकार होता है, भीमसेन सबसे ष्पिक प्रतीस थे । दुर्यायन और उसके भाइया को उनसे सवा ही हार खानी पडती थी । भीमसेन यान की बात में उन्हें हरा देते थे।

भीमसेन इतने बली थे कि जो काम करना वे रोता क्सममते थे वही हुवोधन आदि कीरको मी बहुत कुछ का कारण होता था । भीमसेन उनका नाक से दस कर दिया करने थे। फभी दुर्योधन आदि कैरियों में से दे। भाइयों का एक दूसरे के साथ रगड कर उन्हें पीस डालते थे। कभी थाल परइ कर एक मटके से उन्हें जमीन पर मुँह के बल गिरा हेते थे। कभी जल निहार करते समय उन्हें अधाह जल में हुवों देने थे। यदि वे पेड पर चढ़ जाने थे तो पेड पर लात मार कर उसरी एक एक डाल मो में इतना खोर से हिला देते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र घडाम धडाम नीचे गिर जाते थे। इसी तरह भाँति भौति से भीमसेन उन लोगों को दग करने थे ।

इमसे भीमसेन उनके शत्र हो गये। भीमसेन की इतना वली देश कर दुर्योधन को सबसे थिक पुरा लगा। भीमसेन का बल, पराक्रम और साहस देख कर उसे वही ईर्ष्या हुई। उसने मन मे सोंवा नियल तो हम लोगों में इतना है ही नहीं जी भीमसेन से हम बदला ले समें। बल से उन्हें रगना या भारना समय नहीं। इससे छल श्रीर युक्ति से काम लेना चाहिए। रिसी कैशल से कपट करके भीमसेन का नारा करना चाहिए। उनका नारा होने पर वार्का वचे हुए पाएडवो को पकड़ कर बांध रखना वा ब्हीर किसी तरह ठिकाने लगाना बुद्ध भी कठिन कम न होगा। जो शुद्ध हो, पाएडवो को वर्तमान खबरभा मे रराना खच्छा नहीं। वे हमारे लिए सटक हो रहे हैं। उनके रहते हम लोगों को राज्य का सुख-मीग नहीं मिल सकता। इस तरह मन मे विचार कर दुर्योपन सवा भीमसेन वो , मारने की धात में रहते लगा।

सीचते सोचते एक बार भीमसेन को मारने भी एसे एक युक्ति सुन्धी। गङ्गा के किनारे उसने सैमड़े। डेरे लगवा दिये और एक बहुत ही रमणीक रोल-मूर की जगह वनवाई। वहाँ साते-पीते की सब सामग्री इकट्टी की। सब तरह आराम से रहने का प्रथन्य किया। इस प्रकार तैयारी करके भाइयों के पास जाकर दुर्योधन बोला:—

चलो हम सब लोग गङ्गा के किनारे जल बिहार करने चले। वहाँ उपवन की शोभा देखने की लायक है।

बुधिदिर सीचे-सादे आदमी थे । उनके मन में क्यर तो या ही नहीं। इतसे आद्देश-सिहत गङ्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राजी हो गये। कोई स्थ पर सतार हुआ, कोई हाथी पर, कोई वोड़े पर । जस्द सब लोग गङ्गा के किनारे जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि क्यांदेश एफ सहर का सहर बसा हुआ है। कपड़े ही के बड़े महान, कपड़े ही की अद्यारियों, कपड़े ही के फाटक । जगह जगह जीवरे चल रहे हैं, दाचार लगा हुआ है, उत्तम उत्तम पृल-आग् वने हुए हैं। यह सब ठाठ देख कर पायड़वों को बड़ा आनन्द हुआ। ये प्रसन्नवापूर्ण धूम प्रस् पर यहाँ की शोभा देखने लगे।

यहे ही मतोहर कृतो, लवाको और सरोवयो से शोभित उपवन की कृद्ध देर तक सेर सरके युधिष्ठिर आदि अपने हेरों में आवे और भोजन करने लगे । कीरम और पायहब मिल कर साथ ही में।जन करने बैठे । जनक प्रभार के पद्रस्स व्यश्वन बनाये गये थे। उनका रमाद ले लेकर वे तोग आपस में एक दूसरे से उनकी प्रश्ना करने लगे । जिसे जो चीच अच्छी तगती यह दूसरे को दे देवा। इसी तरह करने करते हुए दुयोधन ने विच मिली हुई मिली भीसने में हो प्रीधन पर किसी तरह करने कही हुए दुयोधन ने विच मिली हुई मिली यह दूसरे हुयोधन मन हुता। उसे तरह का सबेह हो से हाई नहीं, जन्होंने यह मिलाई रमा ली। यह देरा दुयोधन मन हुता। उसे वही मताता हुई। उसने समझा कि सेरा मतला सिंह हो गया। भोजन हो चुकने पर कैरली और पायहबी ने एकम हो कर वही आनन्द से जल विहार किया।

जल में झीड़ा करते करते सन्या हो गई। वब सय लोगों ने जल से निरुत पर अपने अपने कपने और आनुमण पहने, और आराम करने की ठानी। पर पिप के प्रमाय से भीमसेन येंडोग होनर यहां गङ्गा के किनारे पड़े रह गये। उनका शारीर काठ की वरह हो गया; हाथ-पर हिलाने तक की प्रकि जनमें न रह गई। इस यात को सिर्फ दुर्बोधन ने देखा, और किनी ने नहीं। जन से जल दिरार आरम्भ हुआ था तभी से दुर्वोधन की दिष्ट भीमसेन पी। जन उसने देखा कि भीममेन होरा में नहीं, तब चुपपाय उनके पत लाकर लालाओं से पुत्र मजूरी के साथ उन्हें वीचा और गङ्गा में बुनी दिया। यह पाय-कम्म करके प्रसन्नित्त अपने हेरे की वह लोट आया।

भीतसेन को हुर्योधन ने जन गड़ा से खाता वर उन्हें रितरुल चेत न या। वसी ह्या में गड़ा के भीतर ही भीतर वे नागलोक में जा पहुंचे। वहीं के महा-रिपथर नागों ना इन्हें देत बड़ा क्रीय आया। उन्होंने कहा यह सहुष्य वहाँ वैसे आया है वे अपने पेत होतो से भीतसेन का बार यार कहते लगे। फल यह हुआ कि पर्यों का निष्य भीससेन के सारीर में जाने से निर्आर से साथ तथा। हुआ विप नष्ट हो गया। विप दूर हो जाने से भीतसेन वो चेत हुआ। जिन से साथ तथा। हुआ विप नष्ट हो गया। विन दूर हो जाने से भीतसेन वो चेत हुआ। जिन से उनका हारीर विवा आ उन्हें भीतसेन ने एक ही फटके में तोड़-साइ टाला और तमे वहाँ

सहार करने । यह दरा नाग लाग वैनारह डर । मारे डर के भाग कर नागो के राजा वास्तिक के पास वे गये। वासि से उहोने करा -

है रानन्। मनुष्या के लोक से एक महाज्ञलान् कुमार श्रचानक हमारे राज्य मे आया है। लनापाश से बेंगा हुआ और अचेत देख कर उसे हम लोग काटने लगे। काटने से वह होश में श्रागया और बन्धन का ताड कर हम सनका सहार करने पर उद्यत हो गया। श्रापको इस वात

का पता लगाना चाहिए कि मनुष्य लोक से यह कोन वीर हमारे लोक मे आया है।

मागों के राजा वासुक सर्पों की साथ लगर भीमसेन के पास आये । उन्होन भीमरोन की पहचान रिया। छुन्ती के पिता छुन्तिभाज नागराज वासुकि के दाहित ( लडकी ने पुत्र ) थे । भीमसेन उन्हों बुन्तिभाज के दौहित निरुल, क्योंकि वे कुन्ती पुत्र थे । भीमसेन का देश कर वासुकि बहुत प्रसन्न हुए। उनका यहा श्रादर-सरकार किया। देर तक उनके साथ प्रीतिपूर्वक याने करते रहे । फिर भीमसेन के शरीर से रिण का सारा असर हूर करने के लिए उन्होंने अमृतपूर्ण वर्तन से भीमसेन की एक दवा पिलाई। इससे भीमसेन का सारा दु स होरा दूर होगया । तब नागो ने उन्ह एक टिव्य सेन पर सलाया। उस पर भीमसेन को शहरी नींद आगई ।

इधर भीन की छोड़ कर और राजरुमार अनेक प्रकार की कीडाये और निहार करके हाथी, घोड़े श्रीर रथ श्रादि पर सवार होकर राजधानी को लौट श्राय । सबने कन म समका कि भीमसेन पहल ही पर थ्या गये होंगे। उनके न आने का ठीक कारण अवेल दुर्योधन ही को मालूम था। इससे सब भाइयो के

साथ यही ही हुँसी ख़ुशी से उसने पुर मे प्रवेश किया।

विधिष्टर जली जल्दी माता कुन्ती के पाम त्याये और उनके पर छकर भीम के आने की बात पूछी। माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं खाये। युधिष्ठर से कुन्ती ने जब गुना कि भीमसेन वा हाल किसे को साक्ष्म नहा—ये जन से गगा के किनारे सान हुए देखे गये ये तब से उनका पदा नहीं मिला—तब कुन्ती ५ मन में सन्देह हुआ। वह डर गई। उसने युधिप्टिर से वह। —

हाय. भीमसेन कहाँ गया । वह तुमसे आगे नहीं आया । हे पुत्र । तीन भाइयो को लकर तुरस्त

जाव और उसे हँदो।

55

युथिष्टिर क चल जाने पर तिहुर को युला कर कुन्ती ने वहा 🕳

है देवर। त्याज सब लड़के उपवन में सैर करने गये थे, सन ता लौर आये, पर भीम नहीं लौटे। में यहत दिन से देख रही हैं कि शुचाली दुवेशिन भीम से मन ही मन श्रम्भन है। वह उससे बहुत हैंव रस्ता है। वह भीम का श्रानिष्ट चेता करता है। हुचोंधन महा दुदिन श्रीर हरू है। वह सब दुछ कर सरुता है। भने घरे का निचार करने की उससे आशा नहीं। उसकी तरफ से भेरे मेन मे वड़ा सन्देह है । इससे मेरा श्रना प्रत्या इस समय श्रत्यन्त व्यक्ति हा रहा है।

युद्धिमान् बिट्र ने वहा -

हैं पत्याणीं। अपने मन का सन्देह तुम दिसी से भूत कर भी न करना। श्राप इतना उरती क्यों हैं ? श्रापके सभी पुत्र दीर्वायु होंगे—वे बहुत समय तक वने रहेगे। शीगसेन निश्चय ही लौट श्रापेंगे। उहें देख कर श्राप शीब ही श्रातन्दित होंगी।

किन्तु छुनी के किया तरह सन्ताप न हुन्ना। भीमसेन के चारा तरफ ढूँढ कर जय युधिस्टिर विफल मनार्थ पर लीट श्राये वन हुन्ती की श्रीर भी दु स हुआ। भीम के शोक में वह जीती ही सरी सी हा गई।

उधर श्राठ दिन है। जाने पर भीमसेन की नाद युली । वज वे उठ कर नामराज वासुकि के पास गये। वास्ति ने भीमसेन से कहा -

हे महाताहु । हुमने जे। श्रमृतापम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हजार हाथी का घल होगा । इस

समय जो मैं दिव्य जल तुम्हें देना हुँ उसमे स्नान करके च्यपने घर लौट जान । सुम्हारे विना तुम्हारी माता श्रीर भाई चरवन्त दरसी हो रहे हैं ।

वासुिक वो श्राह्मा के श्राह्मार भीसमेत ने दिव्य जल से स्नान किया ! फिर सफेर पूलों की माला पहनी ! क्य भी सफेर ही धारण किये ! स्नान करने से उनके शरीर की साथी थकावट दूर हो गई ! इसके व्यनन्तर नाग लोगों ने वनकी वयेष्ट पूजा की ! वनकी पूजा श्रहण करके भीमसेत ने वहाँ से हिस्ता पुर के लिए प्रश्मान किया ! बहुत जस्द ने हस्तिनापुर गहुँच गये और माला के पास जाकर वड़े प्रेम से उनके प्रशाम किया ! युक्त जने भी उन्होंने वैर हुए ! पुत्र उससाल कुन्ती और भाई उनसे लिएट कर मिले ! सबके परमानन्द हुआ !

कुन्ती ने कहा-भगवाम की हम पर बड़ी कृपा है जो तुम फिर भी हमें देखने की मिल। यह

कह कर वह प्रेम के खाँसू गिराने लगी।

. युधिप्रिर यहुत सममदार थे । भीमसेन से सव बन्चा हाल सुन कर वे वेखे :—

भाई ! तुन्हें हम सावधान करते हैं । यह बात किसी से कटापि न कहना ! मन की मन ही में रदाना 1 'ब्राज- से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रहा के लिए बहुत सँभल कर चलना होगा ।

इस समय से हुयोंभन और उसके साथी संघाती अनेक प्रकार के जाल फरेब फरके और भाँति भाँति की मिथ्या वार्ते थना कर राजा थृतराष्ट्र का मन पाएडवाँ की तरक से फेरने की बेहा करने लगे। किस तरह पाएडवाँ का अनिष्ट हो, इसी वात के साथने में वे दिन रात रहने लगे। पाएडवाँ से उन लोगों की यह हुएता खिपी न थी। किन्तु महाला विदुर की सलाह से उन्होंने अपने मन की बात किसी से नहीं कहीं।

पक समय महाराज शान्ततु के एक सेनक ने शिकार खेलते समय बन में पड़े हुए एक यालक और मानिका के दिया। उसने पास अग्रप, आग्रा और म्हाम्बाला पड़ी देख कर उसने अनुमान किया कि धनुवेंद्र कातानेवाले किसी ब्राइयण भी यह सन्तान है। शान्ततु ने कुमा करके इस बालक और शान्तिका का पालन अपनी ही सन्तान की तरह किया। इसी से इनका माम हुए और कुभी हुआ। यथाधे में यह महापि शरहान की सन्तान थे। तप भन्न होने के डर से उन्होंने इनके। तन में छोड़ िया था। जय उन्होंने सुना कि गाजा के पर में इनका अच्छी तरह पालन-पोपश हो। दाह दे तब ने वहाँ आये और पुत्र कुम के। उत्तम गीवि से शास-विश्व तिकार है। पीरे-थीर कुम अरुअश्व चलाने में वह प्रभीख हो। यह दससे उन्हों आचार्य्य की पत्री। कुमी का विवाद मिसदा हासा होणाचार्य के साम हाया।

इन्हीं काचार्य के पास पाएडव, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्वोधन खादि, तथा खोर खनेन देशों के राज-हुमार खस-पिया सीराने लगे । जब ये लोग खरू-पास चलाने की विया योड़ी घहुन ग्राप्त कर चुके तथ भोग्म, जन्हें कैंचे दरजे की शिक्षा देने के इरावे से, एक प्या गुरु हुँदने लगे जो बार चला में सबसे खायफ इटाल हो. जिसे अल्लिया साद्वीपाद खाती हो, और जो महा-परानमी खोर पनी हो।

एक दिन सब राजकुमार एक जो डोकर दोनने के लिए. नगर से बाहर गये। बहाँ रहेलते रोलते इनके हाथ से एक गेंद्र पास के कुएँ में जा गिरा। कुआँ सूर्ता था; उनमें पानी न था। गेंद्र हो कुएँ से निकालने का बहुत कुछ यज करने पर भी राजकुमार उसे न निकाल सके। इससे वे मन ही मन बहुत हुसी हुए। उन्हें घड़ी लड़का लगी। परशर वे एक दूसरे का बुँह देशने लगे। इसी समय उन्होंने देशा कि हुवला पत्रला कुट्युउएँ का एक बालाय वहीं से जा शहा है। राजहुमागें ने उसे थेर लिया और गेंद्र के कुएँ से निकालने के लिए उससे मदद गाँगने लगे।

त्राह्मण् देवता मुसकरा कर चीले :---

ताक प्रभाव की विकास है ! भरवकुल में जन्म लेकर भी तुम लोग इस साधारण हुएँ से तुम्हारे चित्रपान की विकास है ! भरवकुल में जन्म लेकर भी तुम लोग इस साधारण हुएँ से गेंद्र तक नहीं निकाल सकते ! क्षि: !

ग्रह कह कर वे फिर वोले :--

तुम लोग यदि हमकी श्रव्छा मोजन कराओं वो हम इन सुद्धी भर विनकों की मदद से तुम्हारा गेंद्र वर्षे से निकार हैं।

उसके अनन्तर उस ब्राह्मण ने सुट्टी भर सीकें लेकर पहले एक सीक से उस गेंद के। छेद दिया। किर एक और सीक से उस पहली सीक की उपरी नीक वे। छेदा। इसी तरह एक के द्वारा दूसरी सीक के। छेद कर कुएँ के हुँह तक सीकें वें एक रस्सी सी बना वी और उस गेंद के। सहज में निकाल लिया। राजहमार इस कैशिल के। घडे आरच्ये और बड़े विस्सय से ऑर्से फाड कर देखते रहे। गेंद पाकर वे बहुत प्रस्त हुए। उन्होंने उस बाह्मण के। प्रणाम किया और बोल —

हे बाह्मणुश्रेष्ट । श्राप मौन हैं ? श्रास दिया में श्रापनी ऐसी बोग्यता हमने श्रीर कही नहीं देखी ।

श्राहा दीजिए, इस श्रापके इस उपकार के बदले श्रापकी कीनसी सेवा करें।

प्राक्षम् ने महा-नुम महास्मा भीष्मा में हमारा छुत्तान्त जारूर कही, वे हमे व्यवस्य ही पहचान लेंगे।

राजकुमारों ने यह बात मान ली। वे विशानह भीष्म के पास गये। बनसे उन्होंने सारा हाल हम हम से कह सुनाया। भीष्म ने सब बातें सुनत ही ब्हा गुणवान हमाइन्छ की पहचान लिया। उन्होंने अनुमान क्रिया कि वे होणाचार्य के सिवा और कोई नहीं। भीष्म ने उन्हें वहे आहर से मुलवा भेजा। अर्जा पर उनसे पूछा कि हमा करके अपना नाम-धाम बतलाइं और किल कि कि सा मतलब से आप हिस्तानुए पगारें हैं।

होता वोले—हम महर्षि भरद्वाल के पुत्र हैं। हमारा नाम द्रोण है। संहर्षि आग्निवेश के आश्रम में हम पतुर्वेद और खलिबशा सीरांन गये थे। वहाँ वहुत दिन तक महाचारी वन कर रहे और तात की बंदी सेता की। हमारे साथ पाञ्चाल देश के राजकुमार दुपद भी महर्षि आफ्रिवेश के शिव्य थे। बहुत विन तक एक ही साथ रहने के बास्य हम होनों से बंबी मिन्नता हो गई। यह दिन दुपद हमसे कहने लगें —

आहें। इस प्रपत्ने पिता के बहुत प्यारे हें। पिता हमें बहुत चाहते हें। एक न एक दिन हमें राज्य जरूर ही मिलेगा। जय हमें राजसिहासन पात रोगा तब राज्य के सारे सुरत ख़ौर पेश्वरण्ये हम तुम रोनों मिलर भोग करेंगे।

सारी निना और शिका मात करके हुमद अपने राज्य के लौट गये। उनहरी कर मित्रहा की मात्र हमने बनी रही। वह हमें कभी नहीं भूली। इस दिन के अनन्तर हमने गौतम की फन्या रूपी के साथ विराह दिया। उससे हमें सूर्व्य के समान वेजवाला अवक्यामा नाम का एक पुत्र हुया। इस घटना से हम नोनें की मुन्तप बहुत प्रसंत्र हुए। किन्तु विरहत के कारण हम उसका अच्छी तरह लालन-पालन न कर सके।

ाफ बार श्रद्धश्यामा ने देवा कि दिस्सी धनी श्राहमी का लहका दूध पी रहा है। पाल स्थाना के कारण उसे भी दूध पीने को इच्छा हुई। वह रोता हुआ हमारे पास श्राया। यह देव कर हमें वहा हु म हुआ हमागर मन निरन हो छता। इमने एक ऐसी गाय ढूँढना श्रामक्त क्षिया जो दूध देती हो। पर स्थान यह हो में मूडि ऐसी गाय न मिली। क्या करते, उदास मन पर लीट आये। आपर देवा कि हुख साल प्रमान यह हो में मूडि ऐसी गाय न मिली। क्या करते, उदास मन पर लीट आये। आपर देवा कि हुख साल प्रमान के हो। आपर देवा कि हुख साल प्रमान के हिंग के मारे माया प्रमान के हैं। से कि साल कर हो। इस हुस हुम साल के प्रमान की है। यह देवा सारे पारा के अभियामा की श्रामना और हमारी विद्वा के। धिरकार विश्वार कह कर बीवुक करते हैं।

पुन में ऐसी हुईशा देख खीर बालरों की हैंसी मी बातें सुनकर हमारे मन में बढ़ा हु स हुआ। निष्टमा में मारण हमारे माथी नामणी ने पहले ही हमें छोड़ दिया था। भूर प्यास भी हमें बहुत सहन

करती पडी थी, तिम पर भी दूसरों की सेना करने की हमारी इच्छा नहीं हुई। उम दिन प्राएों से भी अधिक प्यारे पुत्र ऋखत्थामा वे साथ किये गये छल और अपमान वे। देख कर हमे सहसा श्रपने साथी द्रपद की याद खाई।

हे बाहरण । तुमने क्या समम कर हमे अपना सता वहा १ इतनी अशिष्टता वयों १ भला इस सरह

हे भीष्म ! द्रुपद के। हम श्रपना माई, श्रपना मित्र, श्रपना वाल-सरस ममक कर उसके यहाँ गये

भीष्म ने कहा—हे त्रिया धनुष की डोरी के। स्त्रोल दीजिए—प्रत्यक्वा के। धन्या से उतार

भीष्म के इस शिष्टाचार से द्रोण वडे बसन हुए । उन्होने पाएडु खीर धृतगष्ट्र के पुत्रो की खरू

राजञ्जमार यदि हमे प्रसन्न स्वर्धेंगे तो हम उनको उत्तम शिक्त देंगे । एक समय अप महर्षि परशु

हमारा कराठ गद्दगद हो धाया—गला रूक सा गया । उसी दशा मे हमने वहा — हेलो, तुम्हारा चाल-सरम द्रांख आ गया।

परन्तु इपन ने हमारा अपमान क्या । वह इस तरह हमसे योला जैसे कोई नीच आनमी से

घोलता है। उसने फहा —

का भी बुरा व्यवहार कोई किसी के साथ करता है ? एक ही जगह एक अवस्था में रहने से मित्रता ही सकती है, परन्तु पहली अवस्था न रहने से पहले की मिजता भी नहीं रहती। अवस्था में भेद हो जाने से

मित्रता में भी भद हो जाता है। परिहत के साथ मुर्रा की, धनी के साथ वरिद्र की, राना के साथ साधा रण प्रजाजन की मैत्री वैसे हो सकती है ? सुफे तो याट नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो। परन्त तम इतनी दूर से जब खाये हो तथ इच्छा हो वो भोजन करके जाना।

थे। परन्तु जन उसने इस तरह हमे, हुरदुराया, इस तरह वा अनुचित व्यनहार हमारे साथ किया, तन हम कीय से जल उठे । इस अपमान का बदला लेने की अतिज्ञा करके उसी चए वहाँ से हम चल पड़े

फिर एक पल भी बहुाँ हम नहीं ठहरे । हुपद से किस तरह बदला लें— उसे फिस तरह नीचा दिरावें—यही साच कर हम यहाँ खाये हें खीर हुपाचार्व्य के वहाँ की पुत्र सहित ठहरे हें । आपको हमने अपनी सारी कथा वह सुनाई। वहिए, अन चापकी बया चाजा है ?

डालिए । ष्ट्रपा करके श्राप यहीं त्राराम से रहिए । हमारे वडे भाग्य से त्राप इस समय यहाँ त्राये हैं । इस राज्य में जो कुछ सुरा-सामग्री हे उसे आन से आप अपनी ही समिमण।

शक्ष चलाने की शिका देना स्त्रीकार किया। वे बोले -राम ने त्राह्मणों की श्रपना सारा धन है टालने का सङ्कल्प किया या तत्र हमने उनके पाम जारर उनसे

THO 2

धन माँगा । हमारी प्रार्थना की सुनकर उन्होंने कहा — है सपस्ती । हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे खाली है । इस समय येवत हमारे श्रनमोल श्रख-शस्त्र श्रीर हमारा शरीर वाकी है। इनमे से तुम्हें क्या चाहिए, करो।

हमने परहाराम से प्रार्थना की कि खाप हमें खपने खरा-रास्त्रों का विधिपूर्वक चलाना सिग्यला दीजिए । हम आपसे वही भिन्न माँगते हैं । परशुराम ने हमे अच्छी तरह धनुर्वेद वी शिना दी । उसमे

मोई कसर या कुश्जी नहीं रक्सी। उनके पास जितने दिव्य दि य श्रास-शक्त थे वे भी सन उन्होंने हमें दे

टिये। इससे हम ऋापके रानकुमारों के। आपके वश के योग्य अच्छी से अन्छी शिहा है सरेंगे।

हमने सुना कि इपर इस समय राजा हैं। वब उनर्रा प्रविज्ञा और प्रीति की वाते याद करके इस लोगो को बहुत घोरज हुआ । हमने अनुमान किया कि हुफ्ट हमारा मारा हुरा दृष्टि दूर कर देंगे। यह सोच कर खी और पुत्र सहित प्रसन्नतापूर्वक हम पाञ्चाल देश के। चले। वालपन की वातें बाद वरते

करते हम लोग पाञ्चाल देश भी राजधानी से पहुँचे । पहुँचते ही राजसभा से जा उपस्थित हुए । वहाँ

द्रपद की देखते ही बालपन के स्वभाव के कारण हमने उन्हें वहें प्रेम से गले लगाया। मिलने के समय

ए.स्लब्य की गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने विना चरा भी सोच-विचार किये, थीर विना जरा भी इ.स या दीनता दिराये, अपना बाहिना ऑगूस काट ढाला और डोखाचार्य में कहा—आचार्य्य ! लीजिए, गुरुद्दित्ता हादित हैं। इस तरह ऑगुटे से हाच घो। बैठने के कारण, बाण चलाने में एक्लब्य की पहले की सी निएएता जाती रहीं।

श्रुष्ठीन की बरावर्ष करनेवालों में एकलाव्य ही बहु कर था। उसकी निवुणता का इस तरह नारा हो जाने से होए के शिल्यों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुष्ठारी रह गये। धनुष्वेद में उनकी बरावरी करने वाला कोई न रहा। वाए चलाने की विद्या में बही देरा एकने लगे। भीम और दुर्घोधन ने गदा चलाने में नियुणता प्राप्त की। गदारिका में बे होनों बढ़ कर निकले। वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-उपरी करना पाहते थे। भीम चाहते थे कि में हुर्योधन से बढ़ जाकेँ, और दुर्योधन चाहते थे कि में भीम से बढ़ जाकेँ। बुर्धितर ने राहते थे कि में भीम से बढ़ जाकेँ। बुर्धितर वे एक में मीम से बढ़ जाकेँ। बुर्धितर वे एक से स्वार्ध होने—रथ पर चढ़ कर थुद्ध करने—का अच्छा अध्यास किया। नक्ष्त और प्रदेश ने तलवार चलाने में सबसे अधिक थोग्यता प्राप्त की। अध्ययामा सभी तरह की शिक्षा में प्राप्ति कि त

एक दिन त्रीणाचार्य्य ने अपने शित्यों की परीचा लेने का विचार किया। उन्होंने नीले रंग नी एक बनावटी चिड्या सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी। अनन्तर सब राजकुमारो की दुला कर यह चिड़िया उन्होंने दिखाई। दिया कर आपने कहा:—

हुम सन लोग इस निशाने पर वाण चलाने के लिए—इस चिड़िया के। वाएा से हेटने के लिए—सैवार हो जाओ। हम एक एक के। निशाना लगाने की बाझा देंगे। बाएा छोड़ने की बाझा पाते ही हुम लोग इस चिड़िया के सिर के। बाएा से हेट ट्रेग।

यह नह कर ट्रांग्ण ने पहले युधिष्ठिर को युलाया धौर निशाने के सामने खड़ा करके उनसे कहा :— है बीर ! पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो । फिर हमारी खाझा पाने ही बाख छोड़ना, पहले नहीं । युधिष्ठिर ने धनुप जठाया और उस पर बाया उस निशाने की ताक कर खड़े हुए । तय द्रोग्ण ने पुड़ा :—

हें धर्म्पुत्र ! तुम इस चिड़िया को देखते हो ? युधिध्ठिर ने कहा :--हाँ बेखता हूँ ।

किर द्रोण ने पृछा :---

क्या तुम इस पेंड फो, इमको और जितने राजकुमार यहाँ रहे हैं उन सबको भी देराते हो । सुधिष्ठिर ने उत्तर दिया :—

भगवन् ! में इस पेड़ को, श्रापको और राड़े हुए इन राजकुमारों को भी देरा रहा हूँ।

यह बात द्रोस) के ऋसन्तोप का कारस हुई। उन्होंने अग्रसव होकर वहा—तुम इस निशाने की न हेद सकोगे। यह वह कर युधिप्रिर को उन्होंने यहाँ से हटा दिवा।

इसके अनन्तर एक एक बरके टुर्योधन आदि को भी आचार्य्य ने निशाने के सामने वाल चढ़वा कर राड़ा किया और सबसे बढ़ी परन पूछे। उत्तर भी सबने बढ़ी दिये जो बुधिष्टिर ने दिये थे। उनके उत्तरों को सुन कर ट्रांखाचार्य्य को बढ़ा खेद हुआ। उन्होंने सबस्न तिरस्कार करके निशाने के सामने से हट ' जाने मो कहा। किमी को वाल छोड़ने भी आजा उन्होंने न ही।

खन्त में द्रोष् ने मुस्का कर खपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा करके खान बोते :—

पुत्र ! इस बार सुमको यह निशाना मारना होगा। धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाको और निशाने को तरफ याण तान कर हुद्र टेर टढ़ियो । फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर ट्रेकर खाला पाने ही निशाने | कुपर नीर मारना ।



द्रोगाचार्यं चीर एकलव्य ।

गुरु की खाझा से पतुष पर वाए रस कर अर्जुन एक्टक विशाने की तरफ देखने लगे। तब ब्रोए पहले की तरह खर्जुन से पृद्धने लगे :—

वत्स ! ऐइ, पर रमसी हुई चिड़िया, हम, और भाई सब तुम्हें देख पढ़ते हैं न १ अर्जुन ने महा—मुक्ते सिर्फ निशाना देख पड़ता है। न पेड़ देख पड़ता है, न आप देख पड़त हैं, न और कोई देख पड़ता है।

तय प्रसन्न होकर द्रोग्ण ने फिर पृद्धा :--क्या तुम्हें पूरी चिड़िया देख पड़ रही है !

यज्ञन थोले मुक्ते चिट्या का सिर देख पड़ता है, उसका और कोई श्रंग नहीं देख पड़ता।

यह सुन कर द्रोए बहुत ही प्रसन्न हुए और वाले-श्रन्छा ता निशाने पर वाए छूटने दे।

श्राज्ञा पाते ही श्रार्श्रन ने बांग छे। हा और सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर श्रा गिरी । होगा ने

अजुन की वड़े प्रेम से गते से लगा लिया।

और एफ दिन श्रपने सब शिष्यों को साथ लेकर द्रोणाचार्य्य गङ्गा-सन्तन करने गये। श्राचार्य्य जल के भीतर गये ही थे कि एक मगर ने उन्हें श्रा पकड़ा। ने यदि चाहते तो श्रपनो रज्ञा श्राप ही कर सकते थे। परन्तु उन्होंने शिष्यों की परीचा लेने की ठानी। इससे बनावटी वर दिखा कर वे चिस्लाने श्रीर रज्ञा के लिए शिष्यों की पुकारने लोगे। गुरु के इस थेर विषदा में दे दे दिखा कर वे चिस्लाने श्रीर रज्ञा के लिए शिष्यों की पुकारने लोगे। गुरु के इस थेर विषदा में दे दे दिखा लोग मबदा गये। किसी को समक्त में न श्राया कि क्या करना चाहिए। सब चित्र लिखें से सट पर खड़े रह गये। एक-मात्र श्राचुने नहीं भवराये। उन्होंने तट पर रज़े ही राई मगर के दुज़ैर में पाँच बाल ऐसे मारे कि वह स्वाहुल हो खड़ा श्रीर श्राचार्य की छोड़कर न जाने कहाँ मग गया।

थिपत्ति स्नाने पर धोरज न झोड़ कर उससे वचने की युक्ति निकालने और वाण पलाने में श्रर्युन की इतना प्रवीख देख श्राचार्व्य द्रोण की परमानन्द हुआ। उन्होंने समस्मा कि राजा हुपद की परास्त करके श्रर्युन हमारी मनेावाच्छा थरूर पूर्ण करेगा। यह साच कर उन्होंने प्रेम-भरे शन्तों में श्रर्युन से श्रपनी

प्रसन्नता प्रकट की और कहा :--

हें महाबाहु ! गुमने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है । इससे हम दुम्हें अक्षरिशरा नाम का एक श्रक्ष हेंगे । इस श्रक्ष की मार कभी खाली नहीं जाती । उसे केई नहीं रेक सरता । परन्तु तुमके हम पहले ही से सावधान किये देते हैं कि इस श्रक्ष की मनुष्य पर कभी न झेंड़ना ! मनुष्य पर इसे छोड़ने से इसका तेज सहा न जा सकेगा ! इसके तेज की प्रयक्षता के कारण चारों श्रोर खाग लग जायगी । सथ दिशायें जाने लगेती । यदि मनुष्य छोड़ कर श्रीर कोई तुम पर बार करे तो उस पर तुम यह श्रक्ष चलाना । चलाते ही तुम्बरे शत्रु का सहार हो जायगा । खर्जुन ने हाथ जोड़ खोर सिर मुका कर इस दिश्य श्रक्ष को प्रह्मण किया श्रीर खपने की बहुत बहुत छतार्थ माना ।

इस समय ट्रोशाचार्य्य ने सममा कि सब शिष्यों ने वधाशकि विशा पढ़ ली। जिसमें जितनी दाक्ति थी उपने उतनी शिक्त ग्राप्त कर ली। याच व्यक्ति दिनों तक शिक्षा जारी रखने को जहरत नहीं। यह सोच कर ट्रोश एक दिन राज-सभा में पधारे और सीध्म, व्यास, विदुर, क्रुप इत्यादि के सामने अतराज्द से बोठों :---

महाराज ! राजकुमारों की थिया समाप्त हो गई । अनेक प्रकार के अखराखों का चलाना उन्होंने विधिपूर्वक सीख लिया । यदि खाड़ा हो तो वे खपनी खपनी विद्या का परिचय खापको दें । •

द्रोग के वचन सुन कर धृतराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए। वे बोले :---

ह ब्राह्मएते में क्षेप्ट; आचार्य्य । आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया । वतलाइए किस <sup>तरह</sup> की रज्ञें भूमि में राजकुमारों की शिक्ता की अच्छी तरह परीज्ञा हो सकेगी । आपकी जैसी आका किया जायगा। हमारे आरंदों नहीं हैं, इनसे जान हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। शुख भी हो, परीना का बुतान्त सुन कर ही हम सन्तुष्ट होगे। उसे सुनने के लिए हम बहुत उसुक हो रहे हैं।

यह वह वर सामने वेठे हुए विदुर से धृतराष्ट्र वोले :--

हे धार्मिक-शिरोमिण ! व्याचार्य्य द्वांण ने हम लोगो पर बड़ा हीं उपकार किया है। बात विया में राजकृमारों की परीसा के लिए, व्याचार्य्य की जैसी ब्राजा हो उसके ब्रानुसार इस समय रहमृपि फी रचना की जाय।

विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा सिर पर रक्सी। द्रोख के कहने के खानुसार रहापूर्णि बनाने का काम बहुत जन्द खारम्भ किया गया। एक लम्द्रा चौड़ा खारु मैदान इस काम के लिए ठीक किया गया। इस जरह काड़ियाँ, लताये, पेड़ खादि कुढ़ न थे। जो थे भी छन्दे काट कर सब जगाह चौरस कर डी गई। चारों तरफ उसकी हरवमनी की गई। यह बड़े कारीगर काम पर लगा दिये गये। वर्षाकों के बैठने के लिए उन्होंने एक तरफ एक विशाल माउडण बनाया। बीच में लियों के बैठने खीर तमाशा वेखने के लिए उन्होंने प्रकंत रक्षणीय स्थान तैवार किये। पुरवासियों ने भी अपनी अपनी शाक्ति के खानुसार चारों तरफ ऊँचे ऊँच नचान और तन्त्र राड़े किये और उनको ख़ुस सजाया।

परीक्षा का समय निरुट आजाने पर, वाजे जालों ने कोमल स्वर में धीरे थीरे वाला बजाना आरम्प किया। बाने मा सफ्द सुन कर दर्शकों का कीतृहल बढ़ने लगा। इसी समय अपने पुत्र अस्वयाना के साथ आवार्ष्य द्वीप ने दह सूमि में में में से हिरा। उनके सिर और डादी के बाल सब मते हैं शे करने में समें हैं पर ने शे । उनके सार आ जो रीर था वह भी समें हैं हैं था। उनके सिर और टाव हमी समें हैं शे था। उनके सुँद से तेज टफ्क रहा था। होणाचार्य ने आकर सुरोहित से कहा, अब क्या वेरी हैं। महल-कार्ष्य आरम्भ होना चाहिए। उनकी आजा से पुरोहित ने विधिपूर्वक महल किया की। माह लिक अनुष्ठान हो। चुरने पर नीकर-पाकरों ने अख-राख लाकर अपनी अपनी अगह रक्खे।

ट्सके अनन्तर रामकुमारों ने अपनी अपनी अँगुलियों में अँगुलिय गीपे, जिसमें अँगुलियों की रहा हा, राजों भी रागड़ आदि से उनमें चीट न आवे। अपने अपने वरकसे। में ठीस ठीस फर तीर मरे। क्सों राजे मार्च मार्च में ने व्यार होतर अधिक्षित के विकास के स्वार के किया। जो जिससे द्वेटा था मह क्षमें से उनके पीढ़े हुआ। इस तरह हाव में घतुप लिये हुए वे रहस्था में आये।

परले राज आरो ने श्रानेक प्रकार के श्रान चला कर श्राने श्रापने हाथ की चालारी दिखाई। पारों तरक श्रान ही श्राप्त देख पढ़ने लगे। वह दशा देख कर किवने ही दर्शक यहाँ तक छर गये कि उन्होंने उपर देखना यन्द पर निया। उन्होंने श्रापना श्रापना सिर नीचे कर लिया। श्राप्त चलाने में श्रार्जुन की श्रार्भुन प्राधिक देख संत्र लोगों या ध्यान उनको तरफ दिविचने लगा।

इमके पीदे राजकुमार तेल घाड़े पर सवार हुए। बोड़े के पीठ से ही फमी वे श्रपने नाम लिंदा हुए तीरों में स्थिर निराने उड़ाने लगे। श्रीर कभी वर्गुष्मेंग से हितने हुए निरानों के पृथ्वी पर गिराने लगे। यह देग लोग बनरी पार बार मरांसा करने लगे।

फिर वे लोग रथों पर सवार हुए श्रीर एक गोलाकार जगह में बार बार चहर लगा हर रथ चलाने श्रीर घेड़ों के। वश में रखने में श्रपनी श्रपनी चालाकी दिसाने लगे।

रथें की सवारी छोड़ कर राजकुमारों ने तलवारें लीं। कोई घोड़े पर सवार हुआ, कोई हाथी पर। परस्पर हेंद्र-यद्व होने लगा। उसर आकाश में इघर उचर सब तरफ चमचमाती हुई तलकारों की किरणों से चारों दिशायें प्रकाशित है। उसे समय की शासा देखते ही बतती थी। उसका वर्णन नहीं हो सम्ना । देसनेपालों के। इस दृश्य से बड़ा विस्मय और बड़ा श्राश्चर्य दृश्या । सवने दाँतों के नीचे उँगली दवाई । सबने एकबास्य से राज्वसारों की प्रशंमा की ।

फिर गरायुद्ध होने लगा । भीम श्रीर दुर्योधन सामने मामने श्राये श्रीर मैशन में मएडलाकार धमने लगे । प्रत्येक शीर दसरे के। बार्ड सरफ करके युद्ध करने लगा । गदायुद्ध में होतों बराबर थे । चढा-अपनी करके अपने जोड़ीदार के। हराने की दोनों चेष्टा करने लगे। यह देख सारे दर्शकों की प्रांखे उन्हों की तरफ सिंच गई । दर्शकों के दो दल हो गये । एक दल भीम की तरफ हवा, दसरा द्वींघन की । कीई 'हाँ दुर्योधन' कह कह कर, कोई 'हाँ भीम' कह कर खपने खपने पत्त के बीर की बहावा देने लगा। इन यहावे चढावे की बोलियों से बड़ा केलाहल मंच गया। द्रोण ढरे कि कहीं ऐसा न हो जो योरता के जीरा में इन दोनों योद्धाओं का खून हद से अधिक स्त्रील उठे और परिखाम भयद्वर हो। इससे उन्होंने भीम और दुर्योधन का गदायुद बन्द कराने के लिए अरवत्थामा के युद्र के मैदान में सेजा। अरवत्थामा के समकाने से भीम और दुर्योधन ने युद्ध चन्द किया और अपनी श्रपनी गटायें रख दी।

युद्ध के भैशन में जो जो बातें होती थीं, विदुर ऋच्छी सरह धृतराष्ट्र की समका देते थे। उधर क्रन्ती भी महारानी गान्धारी से सब वातें कहती जाती थी।

इसके अनन्तर बाजा बन्द करा कर हीए रद्वस्थल में आये और थीले :--है दर्शक-युन्द । हमारे शिष्यों की विद्या और युद्ध करने की योज्यता आपने अच्छी तरह देख

ली । अपने शिष्यों में हम अर्जुन ही को श्रेष्ठ राममते हैं। इससे अब आप लोग अर्जुन का अच्छी तरह दर्शन करें।

तव आचार्य की आज्ञा से अर्जुन रङ्गमूमि के मैदान में आये। उन्होंने अँग्लियों पर गोह के चसड़े के दस्ताने चढ़ाये, बढ़न पर साने का कवच धारण किया, और हाथ में धतुर्वाण लिया। इस प्रकार जब वे अकेले रहम्मृमि में कुर्ती से आकर खड़े हुए तय उन्हें देख दर्शकों ने बड़ा कीलाहल मचाया। शरर-। श्विन होने लगी । फिर याजे वजने लगे ।

ये श्रीमान् कुन्ती-नन्दन हैं ! ये तीसरे पाएडव हैं ! ये देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र हैं ! अख-विद्या के जाननेवालों में ये श्रेष्ठ हैं ! यही अपने वंश के रचक होंगे । इस तरह की मरासापूर्ण वाले चारा तरफ सुन पड़ने लगीं। पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन कर कुन्ती के आनन्द की सीमा न रही। यह बहुत ही मसझ हुई।

जब सब लीग श्रर्जुन को अच्छी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या की परीचा देने लगे। पहले उन्होंने आपनेय नाम के श्रहत्र से आग पैदा की। फिर उस श्राम के वरुपारत्र नाम के श्रहत्र से युक्ता दिया। श्चनन्तर वायच्य नामक श्रस्त्र से प्रचयह श्रांधी चलाकर पाउनेन्य नामक श्रस्त्र से आकाश में मेर्रो हे 🖰 के दल पैदा कर दिये । भौभात्त्र से चन्होने पृथ्वी के फाड़ दिया और पर्वनाख से पर्वन कराड़ हिंदे हैं 🧨 में अन्तर्द्धान अक्ष के द्वारा उन सबके अन्तर्दिन कर दिया—इन सबका एक बार ही लोर बर िय न माञ्चम कहाँ चले गये। तब अर्जुन ने अद्भुत कसरत दिखानी आरम्भ की। में इतने कर 

कभी वाण की नोक की तरह सुदम चीजें, कभी पत्थर की तरह मेाटी चीजे वे छेदने लगे। कभी हिलते हुए लोहे के सुत्रार के मेंह में एक ही साथ पाँच पाँच वाए। मारने लगे, कभी रस्सी से लटकते हुए दैल के सीता के भीतर उद्योस उद्योस वास छेद देन लगे। इस तरह अर्जून ने धीरे धीरे तीर, तलपार और गरा चलाने के सैंकडों श्रद्भुत श्रद्भुत करतथ दिखाये ।

ये सब श्रारचर्य-मरी घटनायें जब हो चुकीं, श्रीर सभा भड़ होने का समय जब श्रा गया तब बाजा बजना बन्द हुआ चौर दर्शक लोग जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय रह्मभूमि के फाटक पर श्रचानक गोलमाल सुनाई दिया। उसके साथ ही किसी वीर पुरुष के राम ठोकने की स्थावाज स्थाई। सव लोग निसाय में आहर धरवाचे की तरफ देखने लगे। द्रोखाचार्य्य उस समय पाँची पारहवों के बीच मे राड़े थे। उनरी भी दृष्टि उसी तरफ गई। अश्वत्थामा और अपने सी भाइयो के बीच. हाथ में गवा लिये हुए, एक-शियरवाले पर्वत की तरह दुर्योधन देरा पड़े ।

वरवाजे के पास जो लोग बेंद्रे थे वे इघर उधर हो गये। उन्होंने इन लोगों की भीतर जाने के लिए तुरन्त राह दी। जो दिव्य क्वच और कुण्डल लेकर सुतपुत्र वीरवर कर्ण पैदा हुए थे जनसे अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हुए वे रह्मभूमि में जा राड़े हुए। वड़े गर्व से उन्होंने इधर उधर देखा। होएा और कृप्या को कुछ तिरस्कार के साथ प्रणाम किया। सभा में जितने लोग थे वे इस यात के जानने के लिए उत्सक हो उठे कि सूर्य के समान तेजवाला यह कौन वीर है।

इसके अनन्तर अर्जुन की तरफ कर्ण ने गुँह किया। याव रहे, अर्जुन कर्ण के भाई थे; पर इस

यात को उनमें से कोई भी न जानता था। कर्ल ने कहा :-

25

है अर्जुन ! तुम अपने मन में यह समकते होंगे कि इस सारी प्रशसा के तुन्हीं पात्र हो । किन्तु

आरपर्यं की कोई बात नहीं, हम भी यह अद्मुत काम कर सक्ते हैं।

इस तरह अभिमान से भरी हुई वात सुन कर सब लोगों को वड़ा विस्मय हुन्या। सबका मन चंचल हो बढ़ा। इस नई घटना का क्या फल होगा, यह जानने के लिए सब लोग बतावले हो गये। हर्पोधन को ऋर्जन की प्रशंसा ऋसह थी। अब तक उसने उसे बड़े दुःख से सुना था। ईर्त्या के कारण श्राजुन की प्रशंसा सुन सुन कर वह कीय से श्राव तक मन ही मन जलता रहा था। श्राव श्रापना एक साथी पैश हुआ देख उसे यहा आनन्द हुआ। सब लोगों के सामने कर्ण के ऐसे कडोर बचन सुन कर अर्जुन की लजा माछ्म हुई; और साथ ही उन्हें कोध भी हो आवा।

कर्ण ने अपने वहने के अनुसार वे सन काम अन्त्री तरह कर दिसाये जो अर्जुन ने किये थे। यह देस भर दर्शक लोगी को बड़ा त्र्यारचर्व हुआ। श्रीर लोग तो सब चुप रहे, पर दुर्योधन से न रहा गया। वे मारे श्रानन्द के पूल उठे श्रीर कए की गले से लगा कर पहने लगे :--

हे वीर । व्यापके श्रद्भुत काम देख कर हम श्रत्यन्त प्रसन्न हए। फर्ए ने पहा-हे प्रमु! में ननकता हूँ, मैने अपनी जान वे सभी काम कर दिखाये जो अर्जुन ने किये हैं। श्रर्जुन के साथ इंद्र-युद्र करके श्रव मैं इस बात की परीचा करना काहता हैं कि हम दोनों से मीन मदकर है।

कर्ण मो इस तरह यह वढ कर वातें करने और दुर्यायन की बदावा देते देश अर्जुन जल उठे।

भीय से उनरा चेंडरा लाल हो गया। दुर्योधन की सुना कर ने कर्ण से कहने लग :--

हे रय हाँकनेताने के पुत्र ! जो लोग निना बुलाये ही सामने ऋते हैं, और विना पूँछे ही व्यर्थ प्रताप गरते हैं, उन्हें जिस लोक को जाना चाहिए, आज हमारे हाथ से मारे जाकर तुम उसी लोक का रान्ता लेगे ।

कर्ण ने उत्तर दिया :--

है अर्जुन ! उस रद्रमृमि मे आने का अधिकार योद्या मात्र को है । कोई भी योद्धा यहाँ आ सरता है। बुलाने की प्रकान नहीं। किमी की बुलाने या निराल देने का तुम्हें व्यधिरार भी नहीं। कुढ़ भी हो, जब तक में सब लोगों के सामने बुम्हारा सिर धड़ से जुड़ा नहीं करता तब तक में ब्यर्थ बातें करना नहीं बाहता !

ूसके यनन्तर होए। की याजा लेकर और खपने भाउयों के द्वारा जसाहित होकर खुर्जुन युद्ध के लिए करा के सामने खाया। उपन करा की भी दुर्योंकन खादि ने गत्ने से लगाया और धार्जुन से युद्ध करते के शिए उत्साहित किया। क्या मटपट खर्जुन के सामने रावे हो गया। वद सभा में जितने लीत वे मन ही मन दे। दलों में वेंट गये। होए, इप और चारों पाएडव खर्जुन के पन्न में हुए, और धृतराष्ट्र के सी लड़के तथा खरतवामा कर्यों के पन्न में।

हुन्ती ने देन्ना, मेरे दे ा पुत्र बड़ा ही सबद्धर बुद्ध करने पर बतारु हैं। न साह्म इसरा क्या फल हो। ऐसे बदार पर क्या करना चाहिए, वह सुझ भी विश्वय न पर सती। उसे बेदार दु:ख हुआ। सारे दु:से के वह खपेत हो इस किए पड़ी। इसापार्थ्य वहें समस्तार थे। उन्होंने सोचा कि महा अनर्थ होना चानता है। इससे उन्होंने आहेंन और कर्ण के युद्ध से रोफना चाना। वे कर्ण से कही जो :—

हे बहुमैन ! जिसके दल श्रीर शील का दुख भी ज्ञान नहीं उसके साथ राजक्रमारों की युद्ध करना मना है। अनजान आदमी से राजदुमार नहीं लट्टे—ट्स तरह के आदमी से लड़ने का नियम ही नहीं है। मय दोग बड़ी जानने हैं कि एक सारिय में हुम्हारा पालन क्या है। फिर सारिय के पुत्र के साथ राजकुमार दिस तरह युद्ध कर मकते हैं ? हससे, हे महाबाहु! यदि तुम अपने माता-पिता का नाम बदला कर यह सुनित करों कि दिम राजनेश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पारबु-पुत्र अर्जुन नि.सङ्घोच होकर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। किर केंद्र थाना वह आदगी।

ष्ट्रपाचार्य्य में यह मुक्ति-पूर्ण बात मुन बर वर्ण को वबी लग्जा माह्य हुई। उन्हें अपने पुरत-पील जानि मा जान दो था मी नहीं, चताति क्या ? सिर मुक्त कर चुप हो रहे। पर हुयीधन से यह बात न सही गई। कर्ण एक प्रकार से हुयीधन की रारख में थे। किर मता रार्णागत का अपमान वे वैसे मह सरने ? हुयीधन ने कहा:—

ष क्स मह सरत ' हुवाधन न कहा :— है प्राचार्य ! ह्यारी समक में तो बीर के साथ कोई भी वीर युद्ध करने का व्यथिरारी हो सपता है ! जाति-पौति का विचार व्यर्थ है ! कुद भी हो, यदि राजा के सिवा ख़ौर किसी के साथ खर्जुन

नहीं पुद्र परना चाहते, तो हम इसी क्या वसुमन को खङ्गदेश का राजा बनाते हैं।

यम पह का दुर्याधन ने तत्याल एक सेाने का मिंहामन मैंगा कर उस पर कर्ण की विठाया, चौर विद्वान ब्राह्मणों का बुला कर मन्त्रपाठ-पूर्वक सिहासन पर विठाने की सारी सङ्गल-क्रिया कराई। इस प्रभार दुर्योधन का छुपा से बसुसेन शास की ग्रीति से अद्भवेश के राजा हो गये।

क्रण ना जो टारुण श्रममान हो उस्त था उससे हुयोधन ने क्रण की रहा की। फर्ण नी मान-मत्यादा हुयोधन की श्रम से रह गई। इससे क्रण ने हुयोधन का बड़ा निहोस माना। हुयोधन के क्र्स बहुत ही इस्ता हुए। उन्होंने हुयोधन से क्हा:--

महाराज ! आपने हमे नाजा बना दिया । इस अपकार का बदला देना हमारे लिए असाध्य है । तथापि अपनी शक्ति के अनुसार जन्म भर हम आपकी आक्षा पालन बरने के लिए वैयार रहेंगे । आप जो सुद्र बहेंगे उसे बरने में तम भरमक कोई बमर न रस्सेंगे ।

द्रयोधन ने प्रमन्न होकर उत्तर दिया :--

हें श्रद्धाराज | इस समय हम श्रापके मित्रता जाड़ना चाहते हैं—हम श्रापके। श्रपना सरा बनाना चाहते हैं । यस वही हमारी डच्छा है ।

वनाना नाहत है। वन बहा एकए उन्छार । क्एं ने कहा—बक्षानु ! जो हुन्नु प्रापने आज्ञा की हमे स्वीकार है। जब तक शरीर में प्राए हैं हम आपके प्रित्न रहेंगे। एक क्एं भर के लिए भी हम इस प्रतिद्वा के विपरीत क्राम न करेंगे।

इस समय राज-सारथि श्रिथिरथ ने सुना कि श्रर्जुन श्रीर कर्ए से परस्पर विवाद हो रहा है। इन्होंने कर्ण का पालन-पोपल किया था। इससे यह समाचार सुन कर इन्हें बड़ा दु:ख हुआ। अर्जुन और क्यों की शश्ता इन्हें बहुत खटकी। बुद्ध निवारण करने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर निक्ले। जर्दी जर्ली चलने से उनका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। शरीर के वस्त्र श्रास्त-व्यस्त हो गये। दुपट्टा रास्ते ही में पिर गया। इसी विकल अवस्था में अधिरथ ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया। महावली कर्ण ने पिता के हुन्य अपिरय सारिथ की जाता देख, उनकी मर्ट्यादा रखने के लिए, धनुप की फेंक कर सारे सभामदों के सामने उन्हें प्रशाम किया । ऋषिरथ ने देखा कि कर्श के शरीर में न कोई घाव है, न चाट हो का कोई चिह्न है। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। राजसिंहासन पर विठाने के समय कर्ण के मस्तक पर जा पवित्र जल हिन्का गया था उससे उनका सिर जम तक गीला था। प्रेम-विद्दल है।कर ऋधिरथ नै उस पर अपने आँस गिरा कर उसे और भी गीला कर दिया । उन्होंने कर्ण की 'पुत्र', 'पुत्र', कह कर बार बार श्चपना प्रेम प्रफट किया।

यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वानय-वास छोड़े :--

हे स्तुपुत्र ! हमने आशा की थी कि युद्ध के त्रेत्र में अर्जुन के समान श्रद्भूत वीर के हाथ से तुम प्राप्त होड़ कर श्रव्हीं गति के प्राप्त होगे। परन्तु हमार्य यह भाशा पूरी होती नहीं देख पड़ती । हुत्त जैसे यह का हिस्प्यान खाने के बेल्य नहीं समका जाता, उसी तरह श्रद्धनरेश का राज्य तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तम्हारे करन में जा बोड़ों की रास थाँमने का पेशा होता त्र्याया है वही तम्हारे लिए भी व्यन्छा होगा।

ऐसे कठेार श्रीर **उद्**गड बचन सुन कर कर्म क्रोध से अधीर हो उठे; उनके श्रीठ फड़कने लगे। यहें कप्र से उन्होंने अपने के सँभाला। उस समय सायद्वाल होने की था। सूर्य्य इवने मे थोडी ही देर पह कर से कराना वेश्वर्य के तामाता। उस उसके सार्क्षण करने सार्थीय कराना चाहा छा र भी। ह्रवर्ष हुए स्कूप के से के एकटक देरने है हो। हुर्योधन से भींस को बात च मही गई। भींस ने जो दो छार्थ से भरें बाल्य कहें थे उनसे हुर्योधन के। बेतव्ह कोध है। छाया। सतवालो हाशी की तरह

अनानक खड़े होकर उन्होंने कहा :-

हें भीम ! यह शिष्टाचार-हीन वात तुन्हारे बोग्य नहीं हुई । तुन्हें अपने मुँह से ऐसी अनुचित वान न निकालनी थी। चित्रवी में वल ही देखा जाता है। अधिक वली ही श्रेष्ट माना जाता है। जो स्त्रपनी भागाओं के यल से मारी प्रश्वी जीत मकता है उसके लिए ब्यह-देश का राज्य तो कोई चीज ही नहीं। वसुमन दिख्य करच श्रीर कुरुइल-ममेत पैटा हुए हैं। इसमे सूचित होता है कि उनका अन्म किसी माधारगा पंश में नहीं हुआ। उन्होंने किसी बड़े ही उब्खल वंश में जन्म लिया है। कुछ भी हो, श्राह-देश का राज्य पाने के विषय में वससेन से जा द्वेप रखता हो वह निकल आवे। इस उससे युद्ध करने की तैयार हैं।

इस बात की सन कर सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने धन्य ! धन्य ! कहा ।

इस समय सूर्व्यास्त होने के कारण उस दिन अध्य-परीक्षा का काम वन्द रहा। दुर्योधन ने कर्या मा हाथ पकड़ कर रङ्ग-भूमि से प्रत्यान किया। सभा भङ्ग हो गई। पुरवासी लोगों में से केर्ड अर्जन की. फाँड कर्ण की, कोई हुर्योधन की प्रशंसा करते करते सब अपने अपने घर गये।

त्राचुन भी बरावरी करनेवाले, उन्हीं के समान पराकृमी, कर्ए के मित्र बना कर दुर्बोधन बहुत प्रसन्न हुए । उन्हें बहुत सन्ताग हुआ । बुद्धिमान, बुधिप्टिर कर्ण की श्रद्धितीय योद्धा जानने थे । इस कारण कर्ण की मित्रना हुर्योधन से हा जाने पर उन्हें बहुत हु:स हुआ। श्राग न माळ्म इसका क्या फल हो, यह माच कर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई।

रिप्यों के सब निवा में प्रतिण है। गया देश द्रीण के मन में उनसे गुरुद्दिएण लेने की उच्छा

हुर्ट । मत्र शिष्यों के वुला कर उन्होंने कहा :—

हे शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा हुपद की युद्ध में हराकर उसे हमारे पाम कैंदी की तग्द पकड़ लाश्रो । इसी के। इस गुरुदक्तिणा सममेरी ।

गुरू की आज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जस्द अपने अपने अस्त-शस्त्र लेकर हस्तिनापुर से चले श्रीर पात्रचाल देश पर धावा किया। श्रपने सब भाइबों श्रीर कर्ए की साथ लेकर द्वर्योधन ने सबके श्रागे प्रस्थान फिया। चन्दोने चाहा कि भैं ही पहले पहुँच कर द्रुपद के। पकड़ लार्ज । यह देख कर अर्जुन ने द्रोस्प से सलाह की। द्रोसा के कहने से वे श्रपने भाइयों सिहत कुछ पीक्षे रह गये।

द्रपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई हो रही है और द्रोण के शिष्य धावा करते चले आ रहे हैं तब वे अपनी सेना लेकर मट राजधानी के बाहर निकले। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र हुयोधन श्रादि के साथ पोर युद्ध किया। दूपर की राज्यानी के पुराताती भी मुसल और लाडियाँ के लेकर हुयोगन के साथियों पर दृट्ध हैं। इससे बृतराष्ट्र के पुत्र जी पहले ही पाञ्चाल देश में पहुँच गये ये बेन्तरह धयरा उठे। द्रपद ने उनकी बुरी दशा कर हाली। इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैदान में श्राये। उनके साथ उनके चारों भाई भी थे। भीम ने अपनी गदा की चोट से कितने ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदल योद्रात्रों को मार गिराया। इसके अनन्तर अर्जुन ने धनुर्व्याण लेकर इतने वाण झोड़े कि द्रपर की फौज पर वे बादलों की तरह सब तरफ छा गये। जिधर देखिए उधर बाए ही घाए देख

चर्जुन ने क्रम क्रम से द्रुपद के एक एक सेनापति की हरा दिया। फिर जी लोग उनकी गदद कर रहे थे-जनके शरीर की रक्ता कर रहे थे-जनको मार गिराया। अन्त में वे द्रुपद से जा भिड़े। दोनों में धार युद्ध होने लगा। द्रोण के परम-श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के सामने द्रपद की एक न चली। वे श्रपने के। यहुत देर तक ≣ बचासके। थोड़ी ही देर में श्रर्जुन ने उन्हें पीड़ित कर दिया। उन्होंने दूपद के रथ की पताका काट कर जमीन पर गिरा दी। उनके धनुष के भी दी हुकड़े कर लाले। इसके अनत्तर बड़े ही पैने पाँच बाख छोड़ कर उन्होंने द्रुपर के रच के बोड़ों और सार्राय को मार गिराया। फिर उन्होंने अपना धनुब्बाल रख दिया और बलागर हाथ में ले ली। बलागर लेकर वे अपने रथ से जतर पड़े और उद्युत कर एक पल में द्रुपद के स्थ पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने द्रुपद के। परुड़ कर फ़्रीद फर लिया।

द्रपद की फैद ही गया देख कौरव लोग धनकी बची हुई सेना और पाञ्चाल नगरी का नारा करने लगे। परन्तु प्रार्जुन ने उन्हें वैसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, न्यर्थ इत्या करने से क्या लाभ ? उनको इस तरह मना करके अर्जुन ने भीमसेन से कहा :-

माई! हमें बाद रतना पाहिए कि राजा दुवद अपने आरबीय है। वे कोई ग्रेर आदमी नहीं; सब तरह अपने ही हैं। हमने आचार्य्य से सिर्फ इतनी ही प्रतिकार की है कि हम् दुपदराज का गुरुदक्तिणा की तरह श्रापके पास ले त्रावेंगे। इससे श्राइए इन्हे श्राचार्य्य के पास हो चलें। दूपदराज की सेना ने हमारा कोई श्रपराध नहीं किया। वह विलक्कल निरपराध है। उसे मारना श्रन्याय है। **उसे होड़ देना ही हमारा धर्म्म है।** 

इसके अनन्तर सबने दुषद को गुरु द्रोख के सामने जा राड़ा किया और कहा—प्राचार्य ! गुरुद्दिषण हाजिर है। दुषद का सारा पमयड चूर हो गया। उनका सारा राजमद जाता रहा। उन्हें द्रोख के सामने कैदी धन कर जाना पड़ा। दुषद की यह दुर्गीत देख द्रोखान्तर्य को अपना वह अपमान याद हो आया जा दुषद ने किया था। आनाक्य बोले :—

हे द्रुपदराज ! हमारी त्राज्ञा से तुम्हारी राजधानी बरबाद कर डाली गई। ,खुद तुम्हारे भी प्राण इस समय हमारे ही हाथ में है। तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना हा-यदि तुम हमसे उछ चाहते हो—तो कहो। हम उसे पूर्ण करेगे। क्योंकि तुम हमारे लड़कपन के साथी हो। उसके निहारे हम तुम पर श्रद भी दया करने को तैयार हैं।

द्रोग्। के मुँद से ये वचन सुन कर दुपद का सिर नीचा है। गया। मारे लझा के एक शब्द भी उनके

**\$**\$

मुँह से म निकला। उन्हें भीन ही भन महादुःस्त हुष्या। उनका हृदय फटने लगा। उन्हें इस तरह व्याख्त श्रीर दुखी देस कर द्रोण ने फिर कहा :—

हे वीर ! डरो मत । तुम्हारे प्राण् न लिये जायँगे । तुम्हें मारना हम नहीं चाहते । प्राक्षण स्वभाव ही से भोले भाले होते हैं । वे चमा करना खुव जानते हैं । फिर तुम्हारे साथ लड़कपन में हमने एक ही जगह खेला राया है । इससे तुम पर सदा हमारी भीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा रनेह कभी कम नहीं हो सरका । महाराज! इसी वालपन की भीति और भैत्री के। याद करने के लिए एक वार हमने तुमले प्रार्थना की थी । पर तुमने हमारा व्यवसान किया ! राजमद से जनमत्त होकर तुमने कहा कि राजा के साथ एक साधारण व्यवसा की भीती नहीं रह सकती । इस समय हम पहले ही की तरह तुम्बरे साथ मैत्री श्रापन करने की इच्छा रराते हैं । हम चाहते हैं कि तुम व्यव भी हमारे मित्र यने रहा। इसी से हमारी और तुमरा कमाराण मतुष्य— इसी से हमारी और तुम्हार व्यवस्था मं जो भेद था— प्रयास हम राजा थे, हम एक साधारण मतुष्य— इसी से हमारी और तुम्हार व्यवस्था मं जो भेद था— प्रयास का आधा तुम्हें हम तीटाते हैं । इस तरह हमारे और तुम्हार होनों के उन्हों हो जाने पर तुम्हें हमारे साथ मैत्री करने में कोई वक्र व होना चाहिए।

राजा दुपद फैरी की दरा। में थे। इससे द्रोस की वात मान लेने के सिवा और वे कर ही क्या सर्वते थे। लाचार देकर उन्होंने द्रोसावार्य्य का कहना व्यक्तीकार कर लिया। परन्तु उस दिन से है द्रीस के वस का उपाय दूँदन लगे। और सब काम उन्होंने छोड़ दिये। यहत दिनों तर वे ऋषियों और साथमा में मठक ते उद्योग है जाशमा में मठक ते उद्योग है जाशमा में मठक ते उद्योग है जाशमा में मठक तरही। पर द्रोस के मारने की वाई ग्रुक्त उन्हें न सुमी। उनकी सारी में मदत व्यव्य गई, किसी ने केई तरहीर द्रोस के मारने की न वर्ताई। व्यन्त में महिंपे याज और उपयाज की मदद से द्रीस का मारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामर एक यहुत बड़ा यहा किया।

इस यज्ञ की अपिन से उन्हें धृष्ट्यु झ नासक एक महावली पुत्र और छुप्णा नाम की एक महा हुपबती कन्या माप्त हुई। इसी पुत्र ने आगे पल कर द्रोख का वध किया। काशिराज की कन्या अम्या ने

भी भीम्म के यप के लिए इसी यह से नया जन्म लिया। उसका नाम हुमा शिर्प्रायिङनी। इसर होग्गाचार्य व्यपने शिर्प्यों से बिड़ा हुए। विदा होने के समय अपने प्यारे शिष्य अर्जुन की उन्होंने अनेक प्रकार के अद्भुत व्यद्भुत अञ्चलका हिये। अनन्तर हस्तिनापुर से प्रस्थान करके उत्तर पाञ्चाल राज्य पर अपना अधिकार जमाया और सुरम्पुकेक वहाँ राज्य करने लगे।

• इस तरह सब यातों ने पायड़नों का बड़ा हुआ बल, पराजन और वेज देरा कर भूतराष्ट्र को छर लगा कि अब हमारे पुत्रा की दुराल नहीं। वे किसी न किसी दिन जरूर निकाल जायेंगे। इस कारण वे पायड़नों से ईर्प्यान्द्रेप करने लगें। उनकी कीचिं बढ़ते देरा भूतराष्ट्र को हु.स होने लगा। इससे वे किसी सरह धपने दिन काटने लगे।

## ध—धतराष्ट्र के पुत्रों का पाग्रहवों पर अत्याचार

धृतराष्ट्र ने देखा कि पायड़ के पुत्रों को बड़ी बढ़ती हो रही हैं, प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न है— सत्र लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। इससे भृतराष्ट्र ने पड़ी चित्ता हुई। मन हो मन वे अभीर हो उठे। उन्होंने मन्त्री निर्फार को हुता भंजा। मन्त्री के आने पर धृतराष्ट्र ने कहा:—

हे प्राक्षणों में श्रेष्ठ ! अपने पुत्रों के राज्य पाने के जियय में हमें दिन दिन सन्देह हो रहा है। इस नहीं जानने, क्या करने से उन्हें राज्य आह हो सकेगा। आप अच्छी राजनीवि जानते हैं। आपसे केई यात अद्भात नहीं। 'आप हमसे इस समय यह बतलाइए कि हम राजन्यमा के अनुसार पारडवों के साथ किस तरह का व्यवहार करें जो हमारे मन का सन्देह दूर हो जाय। कौन सी तरबीर की जाय जिसमें पारडवों से हमारे पुत्रों के। कुछ भी डर न रहे।

क्रिक विलक्क्स बुद्धिमान् मन्त्री थे । उन्होंने वहा :--

महाराज! शबुओं से स्वभुव ही आपको वहा टर है। उस टर को पूरे तीर पर दूर करने के लिए पाएटों का जह स नाश कर देना चाहिए। इसके सिवा और कोई ज्याय नहीं। शबु को कभी निर्शल न समयना चाहिए। अशक और कमजोर समय कर शबु की व्येश करने से पीडें पछताना पड़ता है। इससे शिक्ष समय हमें दूर कर दे। उसको सारा करना ही उस समय उचित है। राजनीति का यही नियम है। इसी नियम को ब्यान में राज कर कित तरह की कारराई आ पड़ावों के साथ करनी चाहिए, इसका निरचय आप अपने धुत्रों की सलाह से करें।

पर-तुं, अपने भतीजों के साथ व्यन्याय करने के लिए घुनराष्ट्र के मन ने गमाही न दी। भतीजों पर घुनराष्ट्र की एक तो वो ही ममना वो, किर बुधिदिर ब्यादि परियों आई तब बातों से धन्मैपरायता थे। कभी कोई अधर्म का काम उनके हाथ से न होता था। इस कारण उनके नारा का जो कठोर उपदेश मन्त्री ने दिया उसे घुनराष्ट्र न व्यक्तिकार कर सके। उसके अनुसार पाएडवों पर अत्यादात करने के। वनती ने ना नारा का तथा विश्वास करने के। वनता जी न पाहा, । नाशीय आमा-पीद्या सोण कर उन्हें हु. तथ एकर हुआ। वे शीक से क्यानुकत ही वडे।

इधर पाएडवों के। सब गुएंगे से पूर्ण देरा कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा करते थे। सभा में, या जीर जहाँ कहीं चार आदमी इक्ट्रे होते थे, सब लोग पारडवों के राज्य पाने ही के विषय में पातचीत करते थे। सब एक स्वर से कहते थे:—

पायडवों में लेठे भाई जुधिकिर पूरे महाला हैं। वे सब तरह राज्य पान के बोत्य हैं। राजा धृतराष्ट्र जन्म ही से जन्मे हैं। इस कारण वे पहले ही राज्य के व्यधिकारों न थे। जब भी क्या समफ फर में राज-रिहाएन नहीं होड़त १ भीच्य तो राज्य लेंग ही नहीं, बयांकि जरोने देशा न फरने की प्रतिक्षा की है। और जनकी प्रविक्षा कभी मृद्ध नहीं हो सकती। इससे हम लोग पन्मांच्या पुधिकिर हो को राजा बनातेंगे। वे सत्यवादी और दवाड हैं। भीमा और भूतराष्ट्र के साथ वे चकर ही बच्छा क्यवहार करेंगे—जुरूर ही वे वनका आदर-सम्मान करने में कसर न फरेंगे।

े ब बय बातें धीरे घीरे हुयीधन के कान तक पहुँची । सुन कर हुयीधन का चित्त पञ्चल हो इदा | ईच्यो-देव से हृदय जलने लगा । मद्र पट आप धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और घोले :—

है दिता ! पुरवासी लोग श्रापका श्रीर भीम्म का तिरस्कार करके युधिध्वर के। राज्य देने की सलाह कर रहे हैं। सुनते हैं, भीम्म भी इस बात को वसन्द करते हैं। वे कहते हैं, हम राज्य के भूरते नहीं, हमें राज्य ने पाहिए। हे महाराज ! वे सब कठोर और श्राप्तिय नातें सुन कर सुक्ति को तहा हु.स्त हो रहा है। श्राप्त माइयों में जेठे होने पर में पहले भी एक बार त्यापका यात्र से वाइकत राज्य कर प्राप्तासियों ने पायुक्त का राज्य के वाइकत राज्य कर प्राप्तासियों ने पायुक के राज्य नमाया था। श्राप्त देशोग से जो आपको राज्य प्राप्त हुआ है तो किर भी श्राप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है। बदि इस समय पाराह के पुत्रों को राज्य मिल जायगा तो किर सदा के लिए उन्हों के वंशवाले राज्य होते रहेगे। श्रापके पुत्र और भीव राज्य मिल जायगा तो किर सदा के लिए उन्हों के वंशवाले राज्य होते रहेगे। श्रापक प्राप्त के साम हुआ हुक्ता स्वानेगले सदा ही स्वाप्त के होकर भी होन श्रीर तुच्छ समफ्रे जावेंगे। दूसरे का दिया हुआ हुक्ता स्वानेगले सदा ही स्वाप्त के होकर भी होन श्रीर तुच्छ समफ्रे जावेंगे। दूसरे का दिया हुआ हुक्ता स्वानेगले तदा ही स्वाप्त के साम हुआ वस्ते होन स्वाप्त का स्वाप्त का ति होने। स्वाप्त के होकर भी वदासीन की ता स्वाप्त का ति स्वाप्त का तो वससे हमारा चहार करना ही आपका धर्मों है। इस विषय में वदासीन होना—पुरवाप वेर्ड रहा—अच्छा नहीं। पुष बैठते से श्रव विषय समें वदासीन होना पुरवाप विष्त हों।

38

मन्त्री किएक का उपदेश और पुत्र दुर्योजन की दुःख-भरी विनती सुर्न कर धृतराष्ट्र का चित्त होल उठा। वह शामगाने लगा। परन्तु अन्याय और अवर्म के हर से उन्से कुछ करते घरते न बना। मन की बात मन ही में रख कर शान्त रहना पड़ा।

परन्तु दुर्योधन चुप रहनेवाले न थे। मित्र कर्षा श्रीर मामा शकुनि से सलाह करके वे फिर धतराष्ट्र के पास आकर वाले :--

हे तात ! यदि खाप किसी तदबीर से — किसी युक्ति से — पाएडवों के इन्छ दिन के लिए कहीं याहर भेज दें तो जा यह विपद हम लोगों पर व्यानेवाली है उससे बचने का कोई उपाय किया जा सकता है।

पृतराष्ट्र कुछ देर तक न जाने क्या साचते रहे । साच साच कर आपने कहा :---

देरो। पुत्र ! भाई पाएड वड़े धर्मात्मा थे । राज्य पाने पर ऋपने बन्धु-बान्धवों के, ऋौर विशेष करके हमारे, साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया। इसकी उन्होंने सदा ही स्तेह की दृष्टि से देखा। राज्य से सन्धन्य रखनेवालो सारी यातें प्रति दिन वे हमसे कहते ये श्रीर हमारी सलाह से सब काम करते थे। जो काम करने की आज्ञा हम न देते थे उसे कभी न करते थे। उनके पुत्र युधिष्टिर उन्हीं की तरह धर्मात्मा हैं। पिता के राष्य के यही अधिकारी हैं। इसके सिवा उनके सहायक भी बहुत हैं। यदि हम उन्हें यलपूर्वक राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगे --यदि हम जबरहस्ती छन्हें राज्यसिहासन से अलग रखने का यत्र करेंगे—ता प्रमा और पुरवासी जरूर ही हम लागों के प्राण ले लेंगे।

दुर्योधन ने वहा—हे विता ! त्राप जा कहते हैं सब सच है। परन्तु आदर-सम्मान करके श्रीर भन-भान्य वेकर प्रजा और पुरवासियों के हम प्रसन्न कर सकते हैं; उन्हें अपनी तरफ कर सकते हैं। फिर हम पाएडवों का कोई श्रानिष्ट भी नहीं करना चाहते। आप कोई अच्छी युक्ति सोच कर कुछ दिन के लिए उन्हें वारणावन् नगर के भेज दीजिए। इस समय सारा धन चौर सारे सन्त्री हमारे ही आधीन हैं। इसी बीच में, किसी उचित उपाय से पुरवासियों की वहा में करके, राज्य हम अपने हाथ में कर होंगे। फिर कोई सन्देह की बात न रह जायगी। तब पाएडवों के फिर राजधानी में बुला लेंगे।

धृतराष्ट्र ने कहा—हे दुर्योधन ! तुमने जो यात कही वही हमने भी कई बार मन ही मन सोची है। परन्तु इस तरह का श्रन्याय करना महा पाप है, यह विचार कर हमने श्रपने मन की बात किसी से नहीं कहीं। इसे जाने दो। पायडवों को बाहर भेजने की भीष्म, द्रोख, छप, बिहर आदि काई सलाह भी ता न देंगे। इन सवकी इच्छा के प्रविकृत किस तरह हम उन्हें राजधानी से हटा सकेंगे।

हुर्योधन घोले—भीष्म तो पारडवीं का श्रीर हम लोगों का बरावर प्यार करते हैं। हम सब पर जनती एक भी प्रीति है। अरक्त्यामा इसारे पत्त से हैं; इससे द्वांग और कृप का भी लाचार होकर हमारी ही तरक होना पड़ेगा। रहे बिदुर, सा वे हमारे अर्थ के हमारे धनधान्य के जाल में बेंधे हुए है। तथापि, सुनने हैं, पायडवा ने छिप छिपे उन्हें अपने हाथ में कर रक्का है। सुछ भी हो, अन्ते विदुर हमान कोई अकाज नहीं कर सकता। इससे अब आप और व्यर्थ शहूर सन्देह न करें। पारडवें के कारण गत की हमें नींद नहीं आती। निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रूपी आग में हम जला करते हैं। हमारी सलाह मान कर इस खाग में जलने से खाप हमें बचाइए। और खिक देरी न फीजिए।

इस मातवीत के बाद धृतराष्ट्र मन ही मन इन सव युक्तियों का विचार करने लगे। वे सीचन लगे कि जिस तरकीय से दुर्योधन राज्य के। अपने हाथ में फरना चाहते हैं उसमें क्या क्या गुणादीय हैं। फामयायी को आशा है या नहीं। उधर हुवायन अपने काम की सिद्धि की फिक में लगे। धन देकर और हर सरह से सम्मान करके प्रजा के। अपनी सुट्टी में कर लेने का वे यन्न करने लगे। जब देखा कि धव धारसर अन्द्रां है—साग अब हमारे अनुकूल शाह्म होते हैं—सप उन्होंने एक पाल पती। एक

हड़े चालाक और धूर्त मन्त्री के। उन्होंने सब बातें पहले ही से सियाला रक्यी थीं। सूचना पाते ही एक दिन वह राजनसभा में सब लोगों के सामने कहने लगा :—

वारणावन् बहुत बढ़ा नगर हैं। वह बढ़ा ही मनोहर और समर्शक स्वान है। वहाँ भगवान् भवानी पति विराजमान हैं। उनके पूजन और दर्शन के लिए इस समय नाना देशों से लोग वहाँ आ रहे हैं।

्रम्स प्रशंसा के। सुन कर पाएडवों के मन में वारणावन नगर देरने की इन्हा हुई। धृताप्र ने देगा कि बारणावन् जाने के लिए भारडव बहुत उद्धुक हो रहे हैं। हुवीबन की प्रसन्न करने का उन्होंने यह अन्द्रा मीका सनमा। व्यापि अधमें के दर से उन्हें बहुत छुद्ध सङ्क्षीत्र हुट्या, तथापि अपने प्यारे पुत्र हुवीधन के दयार में इस मौके की हाथ से जाने देना एन्डोंने मुनासिय न जाना। मन ही मन छुरिटत होकर पाएडवों के। जाल में कॉसने के लिए वे तैयार हुए। उन्हें बदाबा देने के लिए—उनसे मन छैं अभिलाप के। और अधिक बदाने के लिए—वे बोले :—

हे पुत्र ! सभी हमसे याग्यायन् की यहाई करते हैं । इन्छा हो वो तुन सब जाकर कुछ विन करी सरा ने रह सन्ते हो ।

युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान् थे। घृतराष्ट्र वी बात सुन कर वे ममक गये कि ज़रूर कुछ बाज में फाला है। परन्तु इस कुटिल-जाल से वचने का कोई श्रम्छा उपाय न देख ताचार होकर उन्होंने याराण-यम् जाना श्रद्धीकार फर लिया।

इस घटना से दुर्बोधन के। परमानन्द हुआ। उनके ज्यानन्त की सीमा न रही। पहले ही से घृतराष्ट्र से विना पृष्टे ही एक बड़े ही धेर पाप की वात वे मन ही मन मेपने रहे थे। दुर्गोधन की उनके कर दिरानि का कर चन्हा अवसर मिला। उन्होंने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी मन्त्री के। बुलाया श्रीर मेनपूर्वक उसका हाथ पडड़ कर बाले :—

है पुरोचन ! धन-सम्यांच से भरा हुआ यह इतना यहा राज्य सिर्फ हमारा ही नहीं है। 
प्रकारा भी है। जिस तरह इसकी रचा हो उसके लिए तुम्हें भी यब करना चाहिए। जिस बात से यह 
धना रहे उसे फरने में तुम्हें भी तैयार उहना चाहिए। तुम्हें बीड़ फर और सेह ऐसा हमे नहीं हैर 
पड़ता जिससे हम अपने मन की धात सक्ड़ोच छीड़ कर यह सक्छ एक तुम्हों ऐसे हो जिमसे केई बात 
कटने में हमें फिसी तरह का सन्देह नहीं होजा। एक तुम्हों हमारे मबसे अधिक विश्वासभाव मन्त्री हो। 
इसमें जा छुछ हम तुमसे फड़ने जाते हैं उसे कटापि किसी से न कहना । वाग्यावत् में जा महादेव का 
इससे होने गांचा है उसमें पाएडव लोग आवेंग। उनका इराहा वहाँ छुछ दिन रह कर मेर करने का है। 
तुम एक काम करें। । एक बहुत देव राथ पर सवार होकर आज ही वार्यावर्ग का बात, सत, साल 
शाहि जितनी चींचें और जितनी वार्यहेवा एमी हैं कि आग हु आते ही एकदम जाव वह, जनसे बाहे 
एक बहुत ही सुन्द चार चीर का पर वननाना। किर मिट्टी में बहुत या तेल-लार, लोगा कर हम सार 
पर उसका प्लास्टर वनमा कर इस पर की दीवारों पर असका लुव लेप करा देना। उनके बाद वही सारधानी से वास्त्र अपि आग से उड़ने नाली चींचे चारो तरफ गुम वालों में आप कर रदे हो। । उसके बाद वही सारधानी से वास्त्र अपि आग से उड़ने नाली चींचे चारो तरफ गुम वालों में आप कर रदे हो।। उसके बाद वही सारधानी से वास्त्र अपि एम, अच्छा सीका पाठे हों, उस घर से रहने के लिए उनसे वड़े आर-सत्तरा से 
वारतावार्म पहुँचने पर, अच्छा सीका पाठे हों, उस घर से रहने के लिए उनसे वड़े आर-सत्तरा से 
वारतावार्म पहुँचने पर, अच्छा सीका पाठे हों, उस घर से रहने के लिए उनसे वड़े आर-सत्तरा से 
वारतावार्म पहुँचन का विश्वास हो जाव और इस दिन यह, पालकी, पर्वन आयि देकर उनकी, हुश परता। अब 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाव और इस दिन यह, पालकी, पर्वन आयि देकर उनकी, हुश परता। का 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाव और इस हिल यह, पालकी, पर्वन आयि देकर उनकी, हुश परता। का 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाव और इस हिल यह, पालकी, पर्वन आयि देकर उनकी, हुश परता। का 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाव और इस हिल यह, वालकी, पर्वन आयि हैकर उनकी, हुश परता। का 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाव और इस हिल यह, वालकी, पर्वन आयि हैकर उनकी हुश परता। का 
उनके सब तर सम्लि हो सुश परता हो का 
उनके सुश सावपानी से सुश स्वास हो हो सुश सुश सुश सुश सुश

पापात्मा पुरोचन ने हुर्योधन की बात मान ली। चली च्छा वह एक मेज रथ पर सनार होनर वारखारत पहेँचा खीर लाख का वर बननाना खारम्भ कर दिया।

पायडवों दो हस्तिनापुर से इस तरह श्रवानक जाने देख लोगों के मन में सन्देह हो श्राया। ये सावने लगे हिन्दा पारण हे जो पायडन श्रवस्थात बारणावत भेज जा रहे हैं। विदुर श्रादि क्रितने ही इतना के सरपन और क्रितने ही भक्त पुरवासी पायडवों के साथ जाने दें। तैयार हुए। उनमें से क्रित्र होई दीठ और साहसी ब्राह्मण मनमानी जली करी वातें सुनाने लगे —

जन तक भगराज पार्व्ह जीते रहे सबके साथ छन्होंने न्याय और दवा का व्यवहार किया। छनके पींछे उनमा राज्य उनके जेठे पुत्र शुधिष्ठिर के मिलना चाहिए था। से। तो दूर रहा, उनके उत्तराधिकारियों के साथ उत्तरा अन्याय हो रहा है। इस निष्ठुरता और निर्देशता का कारण क्या ? हुछ भी हो, जहाँ युधिष्ठिर रहेंगे हम लोग भी पर द्वार छोड़ कर दरान्यल सहित वहीं जाकर उनके ऋधीन रहेंगे।

इस तरह की बातों की बुधिष्ठिर ने खब्छा नहीं समका। प्रजा की धृतराष्ट्र खीर उनके पुनी के बिरागक राथ देते देस उन्होंने रब राडा कर दिया और बोले —

हे प्रजाजन । राजा धुतराष्ट्र हमारे ित्ता के तुत्य हैं। उनका मान रखना हमारा परम धर्म्म है। उनको आजा पालन करना हम अपना कर्षेत्र्य सममते हैं। इससे तुम सब लोग हमे आशीर्योद देकर और हमारी महल-सामना फरके अपने अपने अर लौट जान । यदि कभी फाम करने का समय अपने, आते तुक्तरों मन्द्र करकार हो, जो उस समय हमारे हितिषन्तर का यन करना। अभी हमारे साथ चराने की एकरता नहीं।

यह सुन कर प्रमाजनों ने पाएडवों की प्रश्निता की श्रीर दन्हें आरोबिंड देकर घर लौट आये। जन सब तोन परा गये तन विदुर बुधिष्ठिर से निवा होने लगे। उनको हुयोधन के पापजाल की बात मादम हो गई थी। इससे बुधिष्ठिर के उन्होंने सचेत करना चाहा। क्लेन्ड-भाषा में इशारे के बौर पर उन्होंने बुधिष्ठिर का हुछ उपदेश दिया। वे बोले —

चुद्रिमान् आदमी सदा ही जिपद से बचने के बपाय निकाल लिया करते हैं। राजु लोग जाल, फरेंग और चालानी के दाँव पेंच खेला ही करते हैं। वहीं उनके लिए खम्ब राख का नाम दते हैं। ऐसे राख यापि लोहें में नहीं होते तथापि शारीर उनमें जरूर द्विव जाता है। इस के भीतर कन्दरा स्त्रीद कर रहते से इस वो जातीनाली आग हुद नहीं कर सनती। उससे आदमी नहीं जल सकता। उपर ही उपन वह एम को जला कर तुक सामें हैं। पाँचों इन्द्रियों जिनके वश में हें उन्हीं पी जीत होती है। राख म मान्स्म हो तो खाराका में नज़न देश कर दिश्व वाना कर तिला चाहिए—सत के तारे देश पर जान लेना चाहिए—सत के तारे देश पर जान लेना चाहिए हि हमें विधर जाना है।

यह उपदेश सुन वर कुठ देर तक शुभिष्ठर ने मन ही मन निवार दिया। फिर उन्होंने उसी म्जेन्द्र-भाषा में स्पर्क वर वह वर उत्तर दिया कि—'में समय गया'।

ितुर भी युधिष्ठिर को यह उपनेश टेकर उनसे नित्त हुए। जन सब चले गये तन कुन्ती ने युभिष्ठिर से पूछा — वेटा ! विदर जी ने श्रज्ञात आपा में तुमसे क्या छहा श्रीर तुमने उसका क्या उत्तर दिया ! यदि इस बात के बताने में कोई हानि न हो वो मैं जानना चाहती हूँ । युधिव्दिर ने कहा :—

चचा विदुर ने म्लेच्छ-भाषा में हमसे दुर्बोधन के एक क्टमन्त्र की बात कही। टन्होंने युक्ति से हमें यह सूचित किया कि दुर्बोधन ने हमारे साव छल करने की ठाली है; इससे हमें सावपान रहना चाहिए। हमने भी उनसे उसी आषा में उत्तर दिया कि आपके कहने का सतलव हम समझ गये।

श्राटमें दिन पाँचों पाएडव माता के साथ वारखानन् पहुँचे। जनके श्राने का हुए समाचार सुन कर हचारों पुरवासी और प्रवान्तन, हाथी, चोड़े और रथ श्राटि पर सवार होकर, उनकी श्रावानी के लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से बाहर निक्ली। श्रागे वड़ कर वे पाएडवों से मिले और उनका श्राभिवादन किया। प्रजन्म से चिरे हुए पाएडवों ने नगर में मेनेश किया। ब्राह्मश, नगर के श्रापि-करते, रूपी, वैरम और श्रद्ध सोगों के भी चर जा जाकर पासडवों ने हर एक की पूजा प्रहश की। किर उनके रहने के लिए जो महासुन्दर महल सजाया गया था असमें जाकर खदरे।

पुरोचन ने पाएडों की बड़ी सेना-हाकूपा की। उनने उनके रागे, पीने और सेाने आहि का बहुत ही अच्छा प्रवन्ध पहले ही से कर रक्ता था। नाना फ्रार के राजभेगा तैयार कर रक्ते थे। उस दुराला ने पाएडों की बड़े ही सुरा और सत्कार से रक्ता। प्रजा ने भी उनका घड़ा आहर किया— उनकी हृदय से पूजा-परिचर्यों की। इस दिन तक पाएडव इस महल में रहे।

ग्यारहमें दिन पुरोचन ध्रपना पाय-कर्में करने के इराहे से पायहवों की लाख के बने हुए उस लाखागृह में ले गया। वहाँ जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा खायह किया—यही हठ की। उसके ध्रतिशय आप्रह को देख शुधिष्ठर के अन में सन्देह हुआ। उस दिन से वे पड़ी सावधानी से रहते , लगी। साथ पाने के—मन धरनाओं के।—में बस दिन से बहुत ध्यानपूर्वक देखने लगे। लाद के उस घर में जाते ही शुधिष्ठर में भीम से कहा:—

भाई हिमें इस घर में लार मिली हुई चर्बी की दुर्गन्य चार्ती है। इन्ह थोला फरूर है, इसमें के इं सन्दे नहीं । महाला बिद्धर ने पलते समय जा उपरेश हमें दिया था जमना मतलब कम्यों तरह श्रव हमारे प्यान में का रहा है। यह देती किसी चतुर कारीवर से पी से भीने हुए मौत, मूँज और मन चार्ति तनकाल जल बन्जे वोग्य पदार्थी में बह पर चनावा है। हा। हुए दुवांधन किसना हर कीर निर्देशी है। समस्त्र, वह कैसा घोर पाप करना चाहता है। हम इस समय जसको मारो चालाकी—जसका सारा मूर फर्मे—मत्त्रच की तरह देरा कहें । उसकी दुष्टता मानो धारों के मामने दिराई दे रही है। पुरोचन की मदद से इस घर के मीनर घर के सिंदत हमें जला कर खाक कर देने का उसने विचार किया है।

हे खार्ट्य ! यदि यह घर सचयुच ही ऐसा है कि खाग छूते ही जल उठे तो यहाँ एक चूर्य भी रहना चित्त नहीं ! चित्रिए, जिस घर में हम पहले ये क्सी में चलें ।

युधिद्वर ने कहा—है बुकेहर! इसारी समक्त में इसे वही रहना चाहिए। उस पर में लीट जाना अच्छा नहीं। नराधम पुराचन के बदि माह्म हो जाबना कि इस लोग उसकी करट-लीला जान गये हैं तो यह उमी दम हम लोगों के जलला देगा। ब्यॉकि उस हुए के न अधर्म से उर है, न लोक-निन्दा ही से उर है। आर, यहि, इस पर के जलाये जाने के पहले ही इस लोग भाग भी गये तो भी पाइस का लोगी हुआ हो। यहि, यहि, इस पर के जलाये जाने के पहले ही इस लोग भाग भी गये तो भी पाइस का लोगी हुआ हो। उस हो जोता न हो होगा। वह दूत द्वारा अध्यत ही हमारे आख ले लेगा। इससे यही अच्छा होगा कि हम लोग इसी पर में मावधानी से रहें, और भी का मिलते ही, पुराचन और दुर्घोधन के बिना जाने ही, भाग कही। इसी में हमारा कटवाए है। इस ममय शिकार के बहुने हमें मह कर पूनना चाहिए। ऐना करते से हमें यह समझ हो जायगा। कि किस राह से इस लोग वहीं में भाग मनते हैं। विदुर ने उपदेश समझ की इशारा किया था। उसके अधुनार इस पर के भीवर हमें एक कन्दरा सोइनी चाहिए। गत

हें। हमें उसी वे भीवर द्विप कर रहना चाहिए। छेमा करने से इस घर के जला दिये जाने पर भी त्राग से जलने का हमें केंद्रि डर न रहेगा।

इसी समय निदुर मा भेजा हुऱ्या एक विश्वास पात्र मनुष्य युधिष्ठिर के पास आया। उसने

पाएटवों का एकान्त में ले जाकर कहा -

हे महात्माओ । हम वेलदार हैं। आपके परम हित चिन्तक घचा विद्वर ने हमें भेचा है। उन्होंने सुना है कि दुर्योवन भी आजा से पुरोचन किसी ष्टप्पण्च भी चतुर्वेशी भी रात के इस घर में आगा लगा श्राम क्या पुराचन किसी प्रतिकृति है कि दुर्योवन भी स्वापक्ष क्या । विसम आप सुक्त पर विरास करें उसलिए, विदुर्यों ने सुभसे इस उपदेश की वात आपसे कहने भी आजा है है जो उन्होंने विशा हैते समय क्ले इस भाग में आपके हिया था। विद्या श्रम मेरे लिए क्या भीते लिए क्या आजा है।

जुनितिर ने कहा—जन तुन्हें हमारे परन हित चिन्तक चचा ने भेजा है तब हुमको भी हम अपना मित्र और आत्मीय सममने हैं। इस लाजागुद्ध के चारो तरक अस्त-रात्त रण्टरे हैं। और, विलह राति में, जहाँ तब ह्वियार रहते हैं, पुराचन जुन ही हिन रात रहता है। एक च्हा के लिए भी वह बाहर नहीं जाता। इससे पिट हम आग से पज कर भागे तो अस्त्रों से बच बच नक्षे भाग मनते। इन सब बातों की सोच कर हम हमारे बचान को के उपाज निकाली।

उस वेलगर ने सुब देख भाल कर साई खेतने के बहाने एक सहरा गडा उस घर में सोदा। उम गडे से याड़ा निफलने के बाय, झुद्ध के रूप में, उसने एक सास्ता बनाया। गडे के झुँह की उसने एक प्रास्ता बनाया। गडे के झुँह की उसने एक प्रास्ता बनाया। गडे के झुँह की उसने एक प्रास्ता वहारा के किया में पर म आने तो बह इस गडे के न देख सके। पुरोपन की यो धारा देने के लिए पाएडर लोग दिन भर खूब इसर उसर शिकार रोगने लगे। उन्होंने पुरोपन की यह आसित किया कि हमें इस घर से खने में किमी तरह का सन्वेड या गढ़का तहा। गढ़ की वे उसी गडे के अतिर वडी सारपाणी का माने लगे।

इस तरह एक वर्ष बीत गया। पुरोचन ने समका, पाएडर लोग धन मेरा सन तरह विश्वास परते हैं। इस नरस्य अवने पाप कर्म की सिद्धि में उसे नेगई शक्का न रही। उसे पूरी आशा हुई कि पाएडवे। के में इस पर से बहर जला ईंगा। इससे वह आनन्न से फूल बठा। उसे अमन देस ग्रुपिटिए ने खनने भाइयों में क्ना — साइस तेला है कि इस पार हम रोगा पुरोचन को धन्छी तरह धोरता देने में समर्थ हुए हैं।

भावन राता है। न हर भार हम राता पुरा बन में अच्छा तरहें घारता देन से समय हुए हैं। वह हुरासा मही भन खुरा हो वहाँ हैं कि हम लोगों के। उसके क्पन्जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भाग निराने का हमारे लिए यहाँ घारमर है। पुरावन के द्वारा इस घर में घाग लगाये जाने जी राहर देराने बेटना घर चर्य है। आधो हमीं शारतागार से, जहाँ यह रहता है, आग लगा पर उसे भस्स कर है। किर उस लाकाए से आग लगा कर सुरह के राखे, जिना किसी की साहस हुए, बाहर निरुल चलें।

िन रात में। यह सब काम करने का निरूपय हुआ उसी दिन कुन्तों ने पुरवासियों की एक यहुत थरा भाग िया। सबकी नाना प्रकार के भाजन कराये गये। उसी समय माना शुंबिष्टिर की सहायता देन ही के तिए, वहाँ पर के रह जाति की एक रनी का गई। उसके साथ उसके पीच पुत्र भी थे। उन लोगों ने गने तर रनाना विया। इससे व्यवेत हारर वे सन वहीं पड बहें।

धीरे धीरे किन का धन्त हुआ। गत आई। निस्ट अन्यक्तर आ गया। पाएटों ने देसा कि मून लाग पार नार में सो रहे हैं। दिसी को दिमी की खबर नहीं है। इसमें उन्होंने भागते की सुरन्त गियारी की। भीम धुप्पाप उठें और किम राजातार म पुरोचन सीवा था उसम जानर कहत आग लगा ही, किर तहाएए के बराजे पर खार तार्काई। अबन में बाय तरफ ही गाएं में भी आग दे की। यह सन करने किसी तरह सर पानक सुरक्ष की राह से निर्क्त वन में बाहर निहल गये। दिस्स तरह और नहीं पहाँ आग लगाती पाहिए, इस्ती सा। पहल ही। से हा गई थी। इसी के अध्यासर भीमस्त ने सर कामे किया। इस प्रकार पुरोचन का सर्वेनाश करके पाएडव लोग उस घर के घाहर है। गये। किसी का वाल तक बाँका न हुट्या।

द्वपर पुरंतियन ने व्यपने किये का पूरा फल पाया। जले कर बहु खांक हो गया। छीर उसके साथ ही वह सी भी व्यपने पाँचों पुत्रों सहित जल गई। व्यन्ति की ब्याला बढ़ने पर व्यचानक ऊँची ऊँची लगई उटते देरा पुरवासियों ने हाहाकार अचाया। चार्च उरफ से वे हीड़ पड़े। उन्होंने हेरा कि जिस स्थान में पारटन रहते थे वह व्यन्तिगर्भ पींचों से बताया गया था। जान बूफ कर उसमें ऐसी चींच लगाई गर्दा भी जो व्याग हु जाते ही भक्र से जल को । उन्होंने से हा हैरा स्थान में पारटन करते थीं होती पीटने लगे। उन्होंने रीना थींर विलाण करना व्यास्थ किया। वे कहने लगे :—

हाय ! कीरवों के कुल में यह दुर्वेशघन कलाड़ के समान पैदा हुआ। उमी का यह कमें है। उसी के फड़ने से पापात्मा पुरोचन ने यह पर बनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा पूरी की है। परन्तु धर्म्म की महिमा तो देखों ! उस नरायम के भी घर में खाग लग गईं। वह भी जल मरा। जलने हुए उस लानागृह के चारों तरफ सारी रात पुरवासियों ने इसी तरह बिलाप किया।

इस बीच में माता कुन्ती को साथ लेकर पाएड़ जोग जान्ती जान्ती किसी ऐसी जगह पहुंचने का यत्र करने लगे जाई किसी तरह का डर न हो। किन्तु गत भर जगने खीर खाग से जलने से डर के मारे वे इतना यक गये थे कि पर पर पर ठोकर रता ला कर गिरने लगे। उस समय महाधली भीमसेन ने तिसी को कन्ये पर पढ़ासा, किसी को गोद में उठाया खीर किसी का हाथ पकड़ा। इस तरह सबको धीरज देते हुए वे खाने बड़े।

लचागृह के जलने की व्यवर हरितनापुर पहुँचने ही महाव्या विदुर ने पाएडचों की सहावता के लिए विश्वासपात्र क्यादमी सेजा। वह पाएडवों को इंदत हुए उनसे पीड़े पीड़े चला। यह वही महुच्य था निताने हुयोंपर के कपट-नाल का पता लगाने के समय बिदुर की सहावता की थी। धीरे धीरे पाएडव लोग माझा के किनारे उपरिव्या हुए और पार करने का उपया सोचने लगे। उसी समय यह महुच्य एक तेन नाव लेकर उनने पास क्याय। युधिच्छर से विदा होने समय बिदुर ने किस क्यात भाषा में उपरेश दिया था उसी समय वह महुच्य एक होने नाव लेकर उनने पास क्याय। युधिच्छर से विदा होने समय बिदुर ने किस क्यात भाषा में उपरेश दिया था उत्तमी सूचता वेकर उस समुख्य ने युधिच्छर के क्याना विश्वास हिलाया। क्यनन्तर वह बोला :—

हे महातमा | सब बातों के जाता श्रापके चवा बिहुर ने श्रापको थाशीर्वाद दिवा है । सार्यव-पुत्र बसुसेन, सब भाइपों समेत हुयोंधन, श्रीर शक्किन ने बह विश्वासचात श्रापके साथ क्या है । यह कपट-जात इन्हों का रचा हुआ श्राप समिक्तर । इस समय इस नाव पर श्राप सवार हूजिए श्रीर जितनी जस्त्री है। सके विपद के स्थानों के पार फरफे किसी निर्भय स्थान में जाकर ठहरिए।

इसके अनत्वार इस मनुष्य ने मल्लाह का काम किया। कुन्ती समेत पारडवों के। नाय पर विठला कर उसने गङ्गा के उस पार पहुँ ना दिया। वहाँ पर उसने वन्हें एक ऐसे स्थान में ठहराया जहीं कियो तरह का उर न था। किर पारडवों का जय-जयकार करते हुए उसने विद्य मीगी। पाएडवों ने विदुर के प्रणास कहा और अपने अर्थास कहा और अपने अर्थास कहा और अपने अर्थास कहा और अपने अर्थास कहा और अपने पारडवों ने वहाँ ज्यानक पारा तथा पारडवों ने वहाँ ज्यानक समय तक ठहरूना उचित न समस्ता। इससे वे वहाँ से अर्थ्यर उठ राड़े हुए और केई सुरक्ति स्थान इंदने के लिए जन्ही जन्ही गले।

के। उनका पता न चला। प्रनाजन वेतरह रोने, चिछाने खौर विलाप करने लगे। घृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर चाहि सभी को छहाँने इस हत्या का कारण समका। वे कहने लगे :—

इस पाय-कर्म का सारा दोष इन्हीं लोगों के सिर पर है। किस तरह इन लोगों ने पापी हुवोधन के कहने से ऐसा घोर पाय-कर्म किया ! इन्छ भी हो, जब हम लोग जाकर उन्हें खदर दें कि ज्यापनी

मनोकामना सफल हुई; पारहव जल गय। यद आप खूद ,सुशी मनाइए !

हितनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे। वब लोगों ने जाना कि क्यों पाएडव भारणावत् भेजे गये थे। वब तक उनके बारणावत् भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँ वालों को न माल्म था। सब फल्या हाल जान कर हित्नापुर के लोगों को यहा हु-स्व हुआ। सारे शोक के ने व्यायुल हो उठे। परसु इस बीच में हुर्योधन ने अपनी चतुरता खार पूर्वता से सबको वश में कर लिया था। इससे कोई सुछ कर न सजा। सब लोग मन ही मन मिसूस कर रह गये। महाराज चुतराष्ट्र विलाप करने लगे:—

हाय ! माता समेत गाँचो भतीजों के न रहने से भाई पाएड आज सचमुच ही मर गये । हे मिन्न-जन ! तुम लोग हरन्त बारणावार नाव और उन गाँचों बीरों और कुन्ती का यथाँचित भरणा-ईस्कार करों । उनकी अन्त्रेष्टिकिया बहुत अच्छो तक करना, जिससे उनको अच्छो गति हो और मे स्तर्ग को जाउँ। जा तुझ होना था हा गया; इस समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए।

जाति के सब लोगा ने हाय फुन्धी ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय ऋतुन ! हाय नकुल ! हाय सहदेव ! मह कह कर रोने रोने जलाश्वाल दी । यथार्थ बात क्या थी सा बिहुर जानते थे । इससे लोकाचार दिखान भर के लिए थे।ड्रा सा बनावटी बिलाप करके वे जुप हो रहे ।

डपर हुयोंपन के डर के मारे प्रवहनों ने ज्यपना बेश बदल डाला। जब वे बारखावत् से भागे थे, तथ रात तो थी ही, इससे नचन्न देख कर उन्होंने इस यात का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन दिशा किस तरफ है। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने वे दांच्या की तरफ चले। भीम इतने बेग से चलने लगे कि और भाई उनने बेग को न मह सके। चलने में उन्हें बड़ा कर हुआ। बीच में कई धार वे अचेत हो गये। पहले ही की तरफ मार्श्यों के महार वेते हुए श्रीमतीन सबके अपने साथ लिये चलते रहे। ऊँची नीची जगहों में वे माता की पीठ पर चढ़ा लेने लगे।

इमी तरह ये बराबर चले गये। शाम के वे एक घने बन में पहुँचे। धीरे धीरे पेर फान्यकार हा गया। बन ऐसा विजट था कि न वहाँ जल था, न कोई फल-एस ही रााने योग्य थे। रोर, बाप और रीह आदि मान का नार्वों से नार्वों को हराबना राव्ह सुनाह पड़ रहा था। बारें। और पहुं-पियों का हराबना राव्ह सुनाह पड़ रहा था। हमा यह चोर से चल रही थी। नींद और अनूस में राष्ट्रओं की सुरी दशा थी। जनका शारी का का या प्रवास की वास करने हमी में न रह गई थी। इस समय कुन्तों को सबी प्रवास सभी। प्यास सभी। प्यास सभी। प्यास सभी। प्यास सभी।

हाय ! पाँच पायडवों वो मा होकर भी श्रीर पुत्रों के साथ रह कर भी एस एक वूँद पानी के लिए तड़प रही हैं !

भीमसेन का हृदय बहुत कामल था। वे माता की दीन बाणी को न सह सके। वे बिहल हो उठे और बहुत देर कर उस घार बन में इसर-उधर पूमने रहे। धूमने धूमले बन्हें बराद का एक ह्यायातर हुत देरा पड़ा। उसके नीचे की जगह यहुत ही समग्रीय थी। वहीं भीमसेन सबको ले गये। सबके त्रिज्ञाम का वहीं प्रवन्य करके उन्होंने युधिदित से कहा :—

हे खार्च ! आप सब लोग यहीं जाराम से लेटें और धमानट दूर करें । में जापके लिए पानी हेंदने जाता हूँ ! सारसे। का शब्द हुर सुनाई पढ़ रहा है। वहाँ करूर पानी होगा। , युधिष्ठिर की आहा संकर सीमसेन वड़े वेग से उस तरफ चले जहाँ से उन जलवर पित्रयों का राद्ध आ गहा था। मुझ देर से वे एक तालाव के किनारे जा राह्य हुए। तालाव में साफ पानी भरा था। उसे देरा कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसमें स्नान करके उन्होंने जी सर के पानी पिया। इससे उनकी यकावद बहुत कुत्र दूर हो। गई। तब उन्होंने माता और भाड़यों के पीने के लिए अपने अँगीड़े से बहुत सापानी लिया और जल्दी जल्दी उस वरगढ़ के नीचे लॉट आये। आकर उन्होंने देरा। कि मारे धकावट के स्वान वहीं जानीन पर गहरी नींद से सो रहे हैं। अपनी प्यारी माता और अपने भाइयों को इस प्रकार अनाथ की तरह जमीन पर गहरी नींद से सो रहे हैं। अपनी प्यारी माता और अपने भाइयों को इस प्रकार अनाथ की तरह जमीन पर गहरी नींद से मो से हो। वे सन हिंग नाने की तरह जमीन पर पड़ देरा भोगसेन को बड़ा हुग्य हुत्रा। उनके शाक की सीमा न रही। वे सन ही सन कहने लो!—

महायली दृकोदर, भीम, इसी तरह देर तक मन ही मन कहते रहे। कोध से जनका हृदय जल जका। बार बार हाथ मल फर उन्होंने लम्बी साँसें लीं। फिर जो उन्होंने सोये हुए भाइवों की तरफ देरा स्त्रीर उनके हु:स्त्र-स्त्रेरा का विचार किया तो उनका क्रोध हुन्न शान्त हो गया। उनके मुँह पर फिर दीनता के चिह्न दिसाई देने लगे। बे साचने लगे:—

जात पड़ता है, इस बन के पास ही केई नगर है। इससे यहाँ पर इस तरह निडर होरूर सीना श्रम्खा नहीं । परन्तु ये सब बहुत थरुं हुए हैं। इस कारण इन्हें जगाना भी जीवत नहीं। श्रम्खा इन्हें सोने दो। इस श्ररेले ही जागते हुए इनकी रच्च करेंगे श्रीर देखते रहेंगे कि कोई श्रसाधारण बात तो नहीं होती। श्रमेले हमारा ही सचैत रहना इस समय यस होगा।

इस तरह मन ही मन सेाच कर भीमसेन जागते रहे और जा जल सबके पीने की लाये थे उमे सैँभाल कर अपने पास रकरता ।

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बड़ा शृत था। मेरों की तरह काले रंग का पड़ा ही हराबना एक राम्स डस पर रहता था। उसका नाम हिड़िन्य था। महाप्य का मांस उसे बहुत प्यारा था। बही बह राता था। पर बहुत दिन से नर-मास उसे न मिला था। इससे बह पड़ा भूरता था। भीन क्यादि पारहब डससे हुळ ही दूर थे। उनके बदन से इस राम्झ का महाप्य की गन्य थाई। इनसे उसनी लार टपकने लगी। उसने अपनी यहन हिड़िन्या को छुला कर कहा :—

महत्य के मांस में दॉत गड़ाने और गरम गरम रन्त पीने का श्राज बहुत दिनों में श्रयसर श्राया है। उस वृद्ध के नीचे के भटुष्यों को मार कर बहुत जल्द उन्हें ले श्राश्रो, जिसमें हम दोनों सूप पेट भर मांस साकर श्रानन्द से नार्च करे।

भाई की आज्ञा पारुर बिड्रिश्या तुरन्त ही उम यरगर के वृक्ष के नीचे आई। उमने देखा कि भीमसेन जाराते हुए पहरा दे रहे हैं और उनकी माना और चारों माई से रहे हैं। मीमसेन का रूप-लायप, यीवन और उत्तर्गन देह देशफर बिड्रिश्या उन पर आसफ हो गई। कहाँ वह उन्हें मारते आई भी, कहाँ उसके मन में उन्हें अपना पित बनाने की इन्छा हो आई। उसकी यह इन्छा यहाँ तक प्रतन्त हो-बड़ों कि उसका नर-मांस प्राने का लोभ न जाने कहाँ चला गया। उसने अपना राजनी रूप बहुत वह एक बड़ी ही सुन्दर की वन गई। उसके बदन पर अट्डे अटड्रे करड़े और गहने सोगा देने प्रकार का मनोहर रूप वंना कर मन्द मन्द चलवी हुई वह भीमसेन के पास श्राई श्रीर लजा से धपना सिर दुछ नीचा करके बड़े ही मीठे स्वर में घोली :--हे युजा ! हे पुरुष-श्रेष्ठ ! त्राप कीन हैं ? देवतात्र्यों के सदृश रूपवाले ये पुरुष त्र्यौर यह

सुकुमारी स्त्री कीन है ? किस थल पर ये यहाँ सो रहे हैं ? यह वड़े ही साहसी माऌ्स होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान मेरे भाई हिड़िन्च के अधिकार में है ? वह तुन्हारा मांस खाने और रुधिर पीने के लिए अधीर हो रहा है। उसी ने तुम्हें मारने के लिए सुम्हें भेजा है। परन्तु है सुन्दर पुरुष ! तुम्हारे रूप-लातराय को देस कर में तुम पर माहित हूँ। इससे माई की आज्ञा से में तुम्हें नहीं भार सकती। तुम मेरी कामना पूर्ण करो — जा बात मेरे मन में है उसे करो। में तुम सबको अपने माई राइस से पचा छूँगी। जल, थल और श्राकारा में सब कहीं मेरा श्रावागमन है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ में न जा सकती हूँ। मेरे साय तुम बड़े आनन्द से रहोगे।

हिड़िन्या की वात सुन कर भीमसेन घोले :--

हे राज्ञसी ! तुमको ऐसा न फहना चाहिए। माता खीर भाइयों को इस घार वन में ख्रसहाय दशा में होड़ कर किस तरह में तुन्हारे साथ जा सकता हूँ। तुम यड़ी ही मूर्ख माछूम होती ही। तुन्हारे हुरात्मा भाई के। क्या में डरता हूँ ? में प्रकेला ही सबकी रक्ता कर सकता हूँ। मेरे रहते हुन्हारे भाई का कुछ भी किया न होगा। इससे तुम्हारी इच्छा हो तुम रहा, नहीं जाकर अपने भाई को भेज दो। मैं इन लोगों के नहीं छोड़ सकता।

ijķ.

्रधर वहन के लौटने में देरी हुई देख हिड्ग्चि का भीरज छूट गया। वह खुद ही पारहकों के पास चला। वसे खाता देख हिड्ग्चि डर गई। भीयसेन से वह कैंचे हुए कराउ से बीनता दिखाती हुई फडने लगी:--है महातमा ! देखिए मेरा भाई कोध में भरा हुआ आ रहा है। अब और निस्तार नहीं। अब

श्रापकी किसी तरह रक्त नहीं हो सकती। दासी की बात मान लीजिए। श्रापकी श्राह्म पाते ही मै सबकी उठा कर आकाश में उड़ जा सकती हैं।

भीम ने कहा—है भीरु ! डरो अत । धीरज धरो । देखो मैं तुन्हारे सामने ही इस राज्स को मार गिराता हूँ।

हिड़िम्ब ने ये सब वातें दूर ही से सुन ली थीं। हिड़िम्बा की मनुष्य के रूप में देख कर उसे यहां क्रोप हुन्ना । यह इसका तिरस्कार करने न्त्रीर भला बुरा कहने लगा :---

व्यरी हुट्टा ! मनुष्य पर मेहित होकर तू हमारे भीजन में विम डाल रही है । तुमे थिकार है !

जिसके लिए तुने ऐसा निन्य काम किया है उसी के साथ, देख, में तेरा भी संहार करता हैं। यह कह कर दाँत पीसता हुआ वह हिड़िन्या की तरफ दौड़ा। यह देख उसका उपहास करते

हुए भीमसेन वाले :--है पापी ! उहर ! ज्यर्थ गर्जना करके सुख से साये हुए हमारे भाइयों श्रीर हमारी माता की

मीं में तू क्यों निम्न डाल रहा है ? अपनी निरमराध बहन के मारने का पाप भी तू क्यों करने जाता है ? यदि तुम्ममें दुख भी धल और शक्ति है। तो सुमसे युद्ध कर।

भीम के मुँह से इस तरह के बचन सुन कर हिड़िम्ब को पहले से भी अधिक कोथ ही आया । हिदिग्या को को उसने छोड़ दिया, भीम पर मत्पटा और कहने लगा :--

रे नरापम ! तेरा श्रहद्वार चूर्ण करके तम में हिड़िन्या को उसकी करतूत का इराड हुँगा।

देति। भुजाये फैलाये हुए राक्ष्म को सामने थाता देख, भाई कहीं जग न पढ़ें इस हर से, भीम इसके द्वार पकड़ कर कुछ दूर उसे सीच ले गये। भीमसेन का घल देस कर राज्स को यहा आरचर्य हुआ । वह उन्हें जोर से पकड़ कर गर्जन लगा । इस पर मतवाले हाची की तरह देाने! एक दूसरे से भिड़ गये । डाती से डाती लगाकर वे खपना खपना जोर दिसाने और परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे ।

उनकी भयद्वर गर्जना सुन कर माता-सहित पारुडव जाग पड़े। उन्होंने देखा कि मतुष्य के मनोहर रूप में हिड्म्या सामने खड़ी है। उसे टेरा उन्हें यड़ा चार्ध्य हुच्चा। इन्ती ने मशुर बचनों में उससे फूँड़ा:—

हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस लिए यहाँ श्राई हो ?

हिड़िस्वा बेली—हे देथि ! यह जो आकारा हुनेवाले बढ़े बड़े हुकों से परिपूर्ण काला काला यन है वह मेरे आई हिड़िस्व नामक राज्ञस-राज के अधिकार में हैं। यहीं वह रहता है। उसी ने तुन्हें और तुम्हारे पुत्रों के मारने के लिए मुक्ते यहाँ मेजा या। परन्तु वपे हुए सीने के समान शरीरवाले तुम्हारे पुत्रों को देश कर में मेहित हो गई। तुम सब को ब्लाकर आकारा में बड़ जाने के लिए मैंने उनसे प्राज्ञा मंगी। पर आपके पुत्र ने मेरी वाल न मानी। इस समय मेरे भाई के साथ तुम्हारे पुत्र का घोर हुन्छ-युद्ध है। रहा है।

हिड़िम्या के मुँह से बह सुक्ते ही युधिष्ठिर, अर्जुक, क्लुल और सहदेव बसी एए भीम के पास जा पहुँचे। देर तक युद्ध फरने के कारण भीम को छुद्ध थका हुआ देरा उन्हें बढ़ावा हेने के लिए अर्जुन

ने कहा:--

हे जार्च्य ! यदि आपको छुछ थकावट मार्छ्स होती हो ती, कहिए, हम आपकी सहायता करें। यह सुनते ही भीम का क्रोय दुना हो गया । वे बोले :—

श्राप हरिए, नहीं। मैं श्रकेला ही इस चन को इस राज्य के पापापरण से छुड़ारूँगा। यह कह कर भीम ने वड़े जोर से हिड़िन्य को उठा लिया। उठा कर श्राकाश में पारों तरफ उसे, खुद्र पुमाया। किर उसे खमीन पर दे भारा श्रीर पशु की तरह उसे मार डाला। यह तमाशा देरा भीम के मार्ड बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को कले से लगा लिया श्रीर धार बार धन्यवार देने लगे।

इसके अनन्तर पाएडव वहाँ से चल दिये। हिड़िस्वा भी उनके साथ चलने लगी। इससे भीमसेन

को कुछ क्रोप हो आया । वे वेले :--

हे राइस्सी ! हुम माया रच कर मनुष्यों के माथ सदा ही छल किया करती है। ! इससे हम हुमके। अपने साथ नहीं रख सकते ।

इस तरह दुतकारी जाने से हिड़िम्या को यड़ा हु:ख हुत्या। उसने छुन्ती की शरण ली और कहते लगी :---

साता ! व्याप सुफ्त दासी पर कुपा करें । मेरे साथ विवाह करने के लिए व्याप भीमसेन की व्याहा हैं । हुद्ध समय तक दनके साथ यथेच्छ गूम फिर कर में उन्हें फिर व्यापके पास ले व्याइँगी ।

यह सुन कर युधिष्टिर बोले :--

हे सुन्दरी ! तुग्हारी कामना पूर्ण हो । दिन भर भीगसेन को लेकर जहाँ चाहा घूमा । किन्तु रात को तम उन्हें रोज हमारे पास छोड़ जाया करी । इसमें अन्तर न पढ़ने यांचे ।

जेठे भाई युधिष्टिर की खादा पाकर सीमसेन ने हिड़िन्या के साथ विवाह करना खड़ीकार कर लिया। मन ही मन महा जानन्दित होकर हिड़िन्या भीमसेन को लेक खाकारा में उड़ गई। फभी देव-ताफ़ों की पुरी में, कभी बहनेवाली मनोहर नदियों में, कभी दिखे हुए कमलों से सुशोभित सरोन्यों के किनारे, कभी सुनेर सुन्दर वाटिकाओं में, कभी तपहिनयों के खालक्ष में, कभी दिख्य द्वीपों में, भीम के से साथ बढ़ विहार करती फिरी। दिन भर बढ़ भीम के साथ खानन्द में रहती; रात को दनरें जनके खीर माता के पास होड़ जाती। भीम के साथ रहने के समय हिड़िम्बा के एक महा बलवान् और महा विकट रूपरालापुर हुआ | उसका नाम घटोत्कच पड़ा। आमे चल कर घटोत्कच ने पाएडवों पर बड़ी श्रद्धा-मिक्त दिखाई। इन पर उसने वड़ा श्रुतुराम प्रस्ट किया। पाएडमों ने भी उसके साथ स्नेह और वासस्य का व्यवहार किया।

इसके धनन्तर पृत्ते चौर मृत्यों के झाल के कपड़े पहने हुए सन्दय, त्रिगर्त, पाञ्चाल, फीचक ध्यादि देशों के बनों को पार करने हुए पाएडन लोग खागे बड़े। चलने चलने एक दिन पितामह व्यासदेव से ध्यानक उनकी मेंड हो गई। कीरवर्वशी ध्यादे पीजों की हुईशा देख व्यासजी की यहा दुःस हुआ। उन्होंने उनके बहुत कुछ धीरज दिया और पास की एक क्यात वामक मगरी में उन्हें तो गये। वहाँ एक महत्वप है पर में उन्हें रह कर व्यासदेव द्विपिटर से बोले:—

हुम सब लोग यहाँ श्रानन्द से कुछ दिन रहो। यहाँ किमी सग्ह का डर नहीं। मैं फिर पुमसे सिलने आरोग।

यह कह कर ज्यासदेव वहाँ से चले गये।

पायडव एकचका। नगरी में रहने लगे। वहाँ चपने गुर्ग्यों से वे सबके प्यारे हो गये। दिन भर पाँचों आई भीख नागते किरते और जो कुछ पाने शाम को माता के पास को चाते। माता उसके दो भाग करते। एक सो मीमसेन के। इंती, याकी को निजन्सहित चारों पुत्रों को बाँट देती।

एक बार देसा संयोग था पड़ा कि युधिन्टिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो भिक्षा के लिए बाहर गये; भीमसेन माता के पास घर पर रह गये। माना-पुत्र दोनों उस श्राह्मण के घर में बैठे थे कि अपानक भीतर से रोने भी श्रायाज व्यार्ड। रोना बहुत ही कार्क्षणक था; दु:ख-दर्द से भरा हुआ था। उसे सुन कर कुन्ती को बढ़ी दया लगी। उन्होंने भीम से कहा:—

है पुत्र ! हम लोग इस आग्नण के घर में वड़े सुद्ध से रहनी हैं । इससे इसका दुःख दूर करने की क्षमें चेद्या करनी चाहिए !

भीम ने कहा—माँ ! तुम भीतर जाकर बाह्यण के दुःख का कारण जान आस्मो । यदि हम उत्तका मुख भी उपकार फर सकेंगे, फिर पाहे कितना ही कठिन काम क्यों न ही, यथारास्ति हम उसे जरुर करेंगे।

पहर करना। इतने में फिर घर के योतर से जोर बोर से रोने की ब्यायत बाई। वसे झुन कर कुन्ती दौड़ी इई भीतर गई। बन्होंने देखा कि की, पुत्र और कन्या को लिये हुए बाह्मण वैठा है और सिर सकाये

विलाप कर रहा है :--हाय ( मैं यहा व्यक्तमार्ग हूँ ! अब मैंने जाना कि संसार में बुछ भी सुदा नहीं है, सब दुख ही इस है | है पिये ! मैंने बार बार नुमसे कहा कि व्याचो वहाँ से अग चल, परन्त तुमने मेरी बात न मानी।

हुत है। है। एवं । सन बार बार तुसस कहा । के आजा यहाँ से सम यह, परासु तुमन सा वात न सानी। हुत है। हा हुन कहा कि वह हमारा पैतृत्व पर है, इसे न होइना चाहिए। हाय हाय ! तुम यहाँ हों। हुन्हारें विवा और वन्युतान्यों के हमा गये वो बहुत दिन हुए। वय यह सव हुत्स वजी और कष्ट सहसे की स्मा जरूरत थीं? प्रन्युतान्यों के। छोड़ने के दर से तुमन मेरी बात न माजी। इस समय हम पर की यह आपना क्याई है उससे अब कैसे निस्तार हों। पुत्र के विना में जीता न रह सहूँना। कोई कोई पुत्र की उपने कि समा कि समा हैं—जीसे सुक्ते पुत्र व्यारा है वैसे ही स्मान की अपने क्यारा करते हैं। परन्तु मेरी लिए होनों समान हैं—जीसे सुक्ते पुत्र व्यारा है वैसे ही स्मान पार्टी के हैं। इससे क्या को छोड़ कर भी मैं आज नहीं रस सहता। यदि में ही जाऊँ, तो तुम भव लोग जीव न रहेंगे। स्वयरह से संबंद है। है समझर। वसरे बढ़ क्या समस में मानी आता।

श्राद्यशी ने बादास् की धीरज देते हुए कहा :—

खाप ता परिष्ठत हैं, समफदार हैं । फिर सामान्य खाइमियों की तरह क्यों किलाप कर रहे हैं ? ग्रेमी यातों के लिए श्रद्धानी ही सीन करते हैं । संसार में जन्म लेकर एक न एक दिर खस्त ही मरना होगा। हमारे एक पुत्र और एक कत्या है, इससे हम पितरों के ऋण से उसल हो चुनी हैं। शाख में लिएता है नि ली, पुत्र और कत्या सभी आपके लिए हैं। इससे आप निश्चित्व होकर सुके ही होड़ वीजिए—सुमी की जाने टीजिए। मेरे परलीक जाने पर आप पुत्र कत्या का पालन कर सरेंगे। परन्तु आपने न एरने से हम लोगा की वही हर्दशा होगी।

माता पिता का विलाप सुनकर कन्या के वड़ा दु ख हुआ। वह वैाली 🕳

हे माता । हे पिता ! त्रिपत्ति से साता पिता की एका करने ही के लिए सन्तान का जन्म होता है । इससे आप सुक्ते ही ठोड कर इस रस-समुद्र में इचने से अपना बचान करें ।

रूत्या की बात सुन कर प्राह्मण और बाह्मणी फिर रोने खीर जिलाप करने लगे। तत्र वालक्ष पत्र ने कहा —

पुत्र न कहा — हे माता! है पिता! है बहन। ज्ञाप न डरें। मैं इस विनये ही से उस राज्स की मार कर

सबकी रक्ता करूँगा । कुली त्रव ठक जुपचाप राजी थीं। मौका पास्र खब वे जुछ त्रागे वर्गी और ऋत के समात मधुर बचनों से उन सबके दू ख का कारण पढ़ने तर्गी —

दुम सन बात मुक्त साफ सहा । हा सबेगा तो मैं तुग्रारा दु स बूर करने के लिए श्रवस्य यन कर्त गी !

शालपा ने फहा—है देति । हम लोगों पर जा रियित खानेताली है जससे बचना मतुष्य पा फाम नहीं । इस नगर के पान वक नाम का एक रास्तर रहवा है । जसका खाहार मतुष्यों पा गांस है । वही रात्रस उह रहता है । वही रात्रस इस नगर का खिक्मरी है । होरे, बार खारि धातक जन्तुओं खौर देरी राजाजों के खारमण से बड़ी हम सबकी रसा करता है । इसके बदले वह हर एक गृहस्य के बर से एक एक खारमी और एक एक निम के लिए खान खाने से तता है । जो मोई इस नियम के खारसार पाम नहीं करता उसके सारे परिवार के । वह सारे खार के पर से प्रमान की करता है । इस के हमरे पर की वारी है । हमें और मेर्न इसरा वारा नहीं देरा पढ़ना । इसके हमने निश्चय किया है कि हम सब उस रास्तर के पास जाव खीन एक बार ही सारे हु रा से हुटकार पा ले।

कुन्ती ने पहा—हे नाव्यण ! राजस के टर से बाव तुम और हुरा न करों । तुन्हारे लिए मैंने एक उपाय साचा हैं । तुन्हारा पुत्र बभी बहुत छोटा है, कन्या भी वर्षो सुशीला हैं । इनमें से किमी था भी राज्ञ में पास जाना उचिन नहीं, और न तुन्हारा था तुन्हारी भी था ही जाना उचिन हैं। मेरे पौच पुत्र हैं। उनमें से एक पुत्र राज्ञस थे पास ब्याज के लिए अब लेश्य बला बाबगा । उसके जाने से तुम सनकी रणा होगी।

नाहारा ने बना—हे देनि । तुम हमारी श्रातिथ हो—हमारे घर में ठहरी हुई हो । बेनता मान बर खतिथि वी पूजा करना हमारा घमें है। बहामूढ और खनमी चादमी यी अपनी रक्त में लिए श्रातिथि का प्रारामनाहा नहीं करते।

कुन्ती ने यहा—सुमने जो इल कहा, सच है। इसके क्षित्रा, किमी के सी पुत्र हों तो भी वह उनमें से एक को भी ट्रोडने के लिए तैयार न होगा। तथापि में जो जपने एक पुत्र को राज्यन के पास भेजना चाहती हूँ उदस्का बहु काराए है कि उसके मारे जाने का सुक्ते कुल भी सन्तेह नहीं। वह उलटा राज्य हो के सार आरोग। में ग यह पुत्र वहा चलतान् है। उसके पहले भी वह अपने भुतन्यल से एक राज्य हो गार अपने सुतन्यल से एक राज्य हो गार अपने सुतन्यल से एक अपने भुतन्यल से एक अपने भुतन्यल से एक अपने भुतन्यल से एक अपने भुतन्यल से एक से कि सार पुत्र है। परन्तु जुन इस बात की किसी न नहां। क्योंकि क्वें से लोगों की आअर्थ और की हम कर कर की पात की स्था से न न कर की सार पुत्र की स्था कर से लोगों की स्था स्था की स्था से की स्था स्था स्था से की स्था स्था से की स्था से की स्था से की सार पुत्र की सार से सार से

क्षाती के इन श्रमृत के समान बचना की सुन कर बाबए बहुत ही श्रातन्ति हुया। उसने खी

सहित कुन्नो वी पूजा भी । उसके खनन्तर वह ब्राह्मण कुन्ती के साथ भीमसेन के पास आया और सारा हाल उनमें कह सुनाया । दयाजुन्हदय गीमसेन ने उमी चुण् गचस के पास जाना स्त्रीकार कर लिया ।

युविध्ठिर त्राहि बाही के पाएडव भिद्धा लेकर जब घर लौटे तव उन्होने यह सब हाल सूना। युधिष्ठिर इससे कुछ हर गये । वे अप्रसन्न भी हुए । माता की एकान्त में ले जाकर उनसे वे प्रहाने लगे :--

माता ! भीम ने यह साहस बचा किया ? किसी ने उनसे यह काम करने के लिए कहा, या खुर ही उन्हेंनि करना अड़ीकार किया ?

कुन्ती ने उत्तर दिया :---

40

पुत्र ! हमारे कदने से बाह्यण का दुःख दूर करने और सारे नगर के हित-साधन के लिए भीमसेन ने यह काम अपने ऊपर लिया है।

युधिष्ठिर श्रामस होकर वाले :--

द्वारा अन्य कार्य के सिंह के प्रवास करके तुमने बड़ी नादानी की। दूसरे के पुत्र की रखा देख काम के लिए भीमसेन कीर वस्तिक करके तुमने बड़ी नादानी की। दूसरे के पुत्र की रखा के लिए अपने पुत्र के प्राय लेना किस शाका में लिखा है ? इसके सिवा, इसी भीमसेन के बल और पराक्रम की वरीवृत लासागृह खादि कितनी ही आपदाओं से इस लोगों के प्राय बचे हैं। खाने भी हम राष्ट्रण का बनावार वार्ष्य हैं आहे. कोगों का मार्थ भरीमा भीमिकन हों पर है। भीम ही के दल ≣ खब्द भी हुयोगन के। खन्छी तरह नींट नहीं छाती। किर क्या समझ कर तुमने इतने वहे साहस का काम किया ? क्या साथ कर तुमने भीम का राज्य के पाम जाने का उपदेश दिया ? जान पड़ता है, नियत्ति के कारण तुम्हारी युद्धि मारी गई है।

क्रन्ती ने मन्द श्रीर मृद वचनां में उत्तर दिया :--

पुत्र मुधिप्टिर ! तुम क्यों व्यर्थ हु:स्व करते हो ? तुम अपने मन में यह सन्देह न करों कि नादानी के कारण वे-सममें वूमें मैंने यह काम किया है। देखी, इसी बाड़ाण के घर रह कर इतने दिनों से नादाना के कारण जन्मना हून जा नव करा। इस तोगा निक्षित होकर खनना जीनन पारण कर रहे हैं। यह भी हम सबका सदा खादर-सत्कार करता है। टससे ऐमी बार विपक्ति के समय, इन ब्राह्मण की खपनी शक्ति भर महायता करना हमारा परम धन्म है। भीम लड़रुपन ही से बहुत बलवान है। यही कारण है जो उसके विषय में हमें कोई सन्देह नहीं— हमें कोई बर नहीं। मीम ने जभी कुछ ही दिनों में न मार्क्स क्लिने अद्भुत अद्भुत फास कर दिखाये हैं। उन सपका डाल तुन्हें मार्क्स शी है। इससे भीम अवस्य ही उस पायी राक्स को मारते में समय होंगे। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके ही भैंने भीम को राइस के पास जाने का उपदेश दिया है। तुम व्यपने मन में करा भी न हरी। हरने की वात नहीं।

यह सुन कर द्व:रापूर्ण हृदय से युधिष्ठिर ने कहा :—

ेद्दे माता । प्रत्य मैंने जाना कि तुमने सबसूच ही वर्ष्म का फाम किया है । प्राय सुमें पूरा विश्वाम है कि तुरदार इस इतने बड़े वरोपकार के पुरावन्यल से भीमसेन जरूर ही राक्स के मार सनेना ।

श्रानलार, वह रात वीत जाने पर, बड़े भीर ही श्रान्न श्रादि लेकर भीमसेन वक राज्ञम के स्थान पर गये। यहाँ जाकर उसे श्रवने पास श्राने के लिए उन्होंने वार बार बुलाया श्रीर उसके लिए खाने भी जी सामगी ले गये थे उसे .खुद ही रातने लगे। राज्य ने व्यावर जो यह तमाशा देखा ते। कोप से लाल ही गया। यड़ी संयद्धर गर्जना करके वह बोला :—

थरे ! भीन मुर्ख मेरा छन्न सा रहा है ! यह पह कर भीम को मारने के लिए दानों भुजायें फेलाये हुए वह बड़े बेग में शैड़ा। महावली भीम ने उसे पथड़ कर बड़े खोर से श्रापनी तरफ खोंच लिया। दोनों बोरों में घोर युद्ध होने रागा। त्राम वाम के पृत्त दूट हुट कर गिरने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। भीम की मार राते राते वह रात्स बहुत थक गया। उसका दम फूल चठा। तब उसे भीय ने झुँह के यल प्रामीन

पर दे मारा त्यौर पीठ पर छुटने लगा कर एक हाथ से उसकी गरदन पकड़ी दूसरे से उसका लँगोट। इम तरह इसकी रीट् की तौड़कर उसके उन्होंने दो दुकड़े कर डाले। वक के बन्धु-बान्धव उसे मरा देख मारे डर के इधर उधर भाग गये।

यरु के मरने की ख़बर नगर में पहुँची तो लोगों के। यहा खानन्द हुखा। ख़ुशी से सब लोग फ़ुल चड़े। चारों तरफ खानन्द-महत्त होने लगा। बहुतों ने देवी-देवताओं का विधिपूर्वक पूजन किया। तरह तरह से लोगों ने श्रानन्द मनाया। सोज करने पर जेंव यह मालूम हुत्रा कि श्राज इस ब्राह्मए की बारी थी तब सब लोग इस ब्राचरज मरी घटना के विषय में उससे मोति भाँति के प्राप्त करने लगे। पाएडवां की सलाह से ब्राह्मण ने यथार्थ बात की छिपा कर कहा :--

परिवार समेन हमें दु:स-समुद्र में डूबा हुआ देख एक महा तेलस्त्री ब्राह्मए की हम पर टया लगी। उन्होंने हमें धीरज देकर इस निपदा से बचाने का बचन दिया। यह उन्हों का काम है। निश्चय जानिए, उन्हों ने राज्ञस की मारा है।

पहले की तरह इसी बाझए के घर पाएडव रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर एक बाएएए, ष्मनेक देश-देशान्तरों में बुमता हुचा, इस ब्राह्मण के घर आकर टहरा। युधिष्ठिर ध्यादि ने बड़े खादर क्षीर वहीं श्राम्भिक्त से उसकी से राजि। इससे वह बहुत प्रसन्त हुआ। उसने क्ष्मण अभग्र का स्थापने अभग्र का सम् इसल क्षम कृत से पत्र सुनाबा। नाना देरा, नगर, वीर्ष, नदी आदि का वर्षन उसने किया। नाना राज्यों की बातें और नाना प्रकार की आश्चर्यभरी कथायें उसने सुनाई । प्रयङ्ग आने पर उसने द्रीण के मारने के लिए राजा हुपद के यज्ञ की भी बात कही। उससे महावली घृष्टच न्न, पुत्र की तरह पालन की गई शिखरिडनी और परम सुन्दरी कृष्णा की उत्पत्ति का बृत्तान्त भी उसने बताया। अन्त में उसने महारूपवती द्रौपदी के स्वयंवर का भी हाल कहा। उसने कहा कि बहुत बड़े ठाट-बाट से इस स्वयंवर के करने की तैयारियाँ हो। रही हैं। ये सब कौतुक्रमरी वार्ते सुन कर पाएडवें का चित्त चलायमान हो। उठा। उनके मुँह पर उदासी छा गई। छुझ देर तक वे चुपचाप बैठे साचते रहे। यह दशा देख युद्धिमती कुन्ती ने युधिष्ठिर से कहा :-

येटा ! यहाँ इस प्राक्काए के घर में रहते हमें बहुत दिन हो गये । इस स्थान में बन, उपवन श्रादि जो कुछ देखने यान्य था सब हम लोगों ने देख लिया। बार बार देखने के कारण श्रय उस दृश्य की दैसने से मन में अनन्द नहीं होना। अब भिन्न भी हम लोगों की कम मिलने लगी है। इससे यदि तम सबकी इन्हा है। ते। चला हम लाग पाञ्चाल तगर में जाकर बाबाल की पही हुई सारी घटनायेँ अपनी श्रांक्षों से देखें।

इस विषय में वातचीन हो ही गही थी कि महर्षि नेदब्बास, अपने करे अनुसार, वहाँ आकर फिर उपस्थित हुए। उन्होंने भी पाएडवों के। यही सलाह दी कि पा बाल नगर तुम्हें जाना चाहिए। इससे पारहर्वा ने प्रमन्न होकेर दूबर-देश की खोर प्रस्थान किया । व्यानदेव भी आदरपूर्वक सबसे बातचीत करके और हाभाशीविंव देकर बिदा हुए।

एर दिन साता के साथ लिये हुए पाएडव लोग गड्डा के किनारे मामान्द्र नाम के वीर्थ में पहुँचे । उस समय सन्त्या है। गई थीं । व्यन्तकार चार्ते तरफ फैन गया था । इससे व्यर्जुन ने एक मरााल जला कर हाथ में ली और मचर्क व्याग व्यागे चले । उसके बजिवालू में उनके पीड़े पीड़े और सब लेग पले। इस समय गङ्गाजी के निर्मल जल में गन्धारों के गजा महावर्ली चित्रस्थ व्यपनी वियों के। लिये हुए, जलक्रीड़ा कर गहे थे। गड़ा के किनारे किनारे चलनेगले पाएटवों के पैगे की आहुट उन्होने सनी ।

यह उन्हें चहुत बुरा लगा। रहा में महा होने में उन्हें कोप खा गया। वे खपने धन्या नी प्रत्यञ्चा का टेकार राष्ट्र करते हुए खर्जुन से कहने लगे :—

सन्त्या से लेकर आत गल वक सारी रात यच, यन्वर्व और राचसो के लिए है। रात भर वे ा चाहें जायें और जो चीहें करें। वाकी बचा हुआ समय, अर्थात् सारा दिन, आश्रमियों के लिए हैं। जा हुद उन्हें करना हो दिन ही में भरना चाहिए। फिर, तुमने क्यो हमारी क्रीटा में वित्र डाला १ तुम वडे मुखं मार्चम होते हो । बहुत जल्द हमारे सामने उपस्थित होकर यहाँ आने का कारण वतलाओं ।

. ऐसे कठोर वचन मुनकर ऋर्जन की कीध ही श्राया। उन्होंने वहा :—

है समुरही । समुद्र, पर्वत श्रीर नदी तट पर कभी निसी का श्रिधिकार नहीं । मतुष्य निर्वत है । • इसी से लाचार हो हर तुस्हारा बनाया हुआ यह अनारता नियम उसे पालन करना पड़ता है। पर हम लोग उस तरह के मतुष्य नहीं। हम गङ्गाजी के इस पृत्रित्र जल का स्पर्श न करने के निषय में किसी की आजा नहीं मान सरते। गङ्का का जलस्पर्श करने से हमें देवई नहीं रोक सम्ता।

श्रर्जुन का उत्तर सुनकर गन्धर्वराज विश्वरथ ने अपने धतुप की स्तीच कर पैने पैते बाख छोड़ना श्चारम्भ किया। पर श्रार्जुन ने अपनी ढाल के सहारे गम्धर्रराज के सारे वाख व्यर्थ कर दिये। इसके श्यनन्तर को र से लाल होकर अर्जुन ने उस महातेजीमय दिव्य श्वरत्र की लिया जिसे उन्होंने द्रीयाचार्य सं प्राप्त दिया था। इस अस्त्र की हाथ में लेकर यह केंग से उहीने नित्रस्थ पर छोडा। बस उसके छूटने की देरी थी कि गन्धर्वराज का रथ जल कर खाक हो गया और वे सूर के बल जमीन पर जा गिरे।

इस समय गन्धर्वराज चित्रस्थ की स्त्री स्विधित्र की शरण में चाई और ध्वामी बी प्राणस्त्रा के लिए विनती करने लगी। गुधिप्टिर तो स्त्रभाव ही से द्यालु थे। उन्होंने चित्रस्थ के प्राण लेने से अर्जुन मारोक दिया। वे बोरा .--

शतुत्रों का नाश करनेताले हे अर्जुन । हारे हुए शतु की मारना उचित नहीं । फिर इसरी तो

स्त्री भी रमारी शरण ब्याई है। इससे, भाई, इसे छोड़ दे। इस रू प्राण मत लो।

त्रत्र प्यर्जन ने चित्रस्थ से कहा ┶ हे गन्वर्वे | श्रव तुम श्रपने प्राण लेकर चले जाव । हम श्रव तुन्हें नहीं मारेगे । देखी, कुरुराज युविष्ठिर तुन्हें ध्यमयदान दे रहे हैं।

चित्रस्थ प्रसन्न होत्रर उठे श्रीर वेलि :--

है महायली । हमने तमसे हार मानी । अब हम तुनसे मित्रता स्थापन परना चाहरे हैं । हे वीर ! हम तुरहें अपने अतिनेगनाम बोडे देते हैं । इनके बडले से तुस हमे अपना यह परमात्तम आतिय प्रश्न देने की प्रपा करी।

ष्यर्जुन ने इस बाव थे। मान शिया । वे वेलि .--

इस समय बीडों की जान जाने ही पास रहते हैं। जरूरत पड़ने पर हम छाप से ले होंगे। उस दिन से अर्जुन श्रीर गन्धर्रराज विज्ञाय में परस्पर मिजना है। यह मिजना बराबर

य शे रही। वभी उसमे अन्तर नहीं पटा।

इसी गत्यर्न की सलाह से पाएडव लाग उदहाच तीर्थ की गये। वहाँ धौम्य नामर एक ब्राह्मण तास्या परता था। उसे पारहतों ने श्रपना पुरोहित बनाया। वहाँ से द्रौपटी का स्वयूर देखने की इन्छा से पिर चन्होंने पाज्याल नगर की श्रोर याजा की ।

## ५--- पाग्डवों का विवाह योर राज्य की प्राप्ति

षुर्जी के साथ भारदन तीम रास्ते में रमाणीय सरोतरों के पास उहरते हुए, दक्षिण पाइन्याल देश मी तरक पराने लगे। राही में उनका बहुत से बाजण मिरो जा रायवर देखने के लिए जा रहे थे। बाह्यस्थ

ųο

लोग यह न जान कर कि पाएडव कहाँ जा रहे हैं, और उनके। भी श्रपनी ही करह ब्राह्मए समक्त कर कहने लगे —

तुम लोग हमारे साथ पाञ्चाल देश चली। वहाँ एक महा श्रद्भुन एस्तर होनेनाला है। राज हुपर ने यहा भी वेदी से एक कन्या पाई नी। उसी कमलनयनी का स्वयन्त रूपा जायगा। हम उसी ना श्रवुपम रूप श्रीर उमीन के स्वयन्त का ठाट बाट देखने जाते हैं। वहाँ अनेन देशों से कितने ही वहे वह वोहा और अब दिया में निरुश्य राजे और राज्हमार अनेने। महल पाठ करनेनाले सुर, पुराश जानेनाले मागन, सुति करनेनाले व दोगश, नट, नाचनेनाले और धनेक देशों के बोहा लोग वहाँ श्राकर श्रपने अपने करतव दिशारेंग।

यह सुन कर पाएडा लोग बाबकों के साथ है। लिये और शीव ही पाञ्चाल कार में जा पहुँचे। देश-देशान्तर से खागे हुए राजा लोग वहाँ उतरे थे में सन स्थान और नगर खच्छी तरह वेरन कर पाएडन बादकों की तरह एक कुम्हार के वर में जाकर उतरे।

राजा हुपद ने मन में यह ठान ली थी कि में त्रवनी कत्या उसी की दूँगा तो बहुत वडा धनुधौरी होगा। इस इराहे से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनाया था जिस पर प्रखञ्जा नवा कर मुझाना घडा किम काम था। उन्होंने एक आनाश बन्त भी तैवार करनाया था। यह बन्त त्रवर में लटका हुजा हिला करना था। इसी चन्त्र में, बहुत उँचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करके राजा हुपक ने मुनाबी कर सी पित्र में, बहुत बैं हैंद के भीतर से निशाना मार सन्हेगा उसी के हैं इस धनुष की तान कर पोच ही बाखी में हिल्तेनाले बन्त्र के छेद के भीतर से निशाना मार सन्हेगा उसी की में कन्याशन दूँगा।

इसके लिए नगर से मिली हुई एक सारु चौरस छमीन पर स्वयनर स्वान बनाया गया। सभा स्थल के चारो चौर थी गारें बनाई गई और स्वाइबाँ सोरी गई। फिर चलसे जगह जगर पर पड़े यहे द्वार बनाये गये। रङ्ग भूमि के चारों तरफ हुप के समान शुक्र शाक्यान, मिल्यों से चड़ी दुई उननी छुचें और खाँगन, सराजर बरायर जमह पर बने हुए पर कही तरह के सन दरवाजे, मनोहर सीटियाँ, और निधन पुष्पों की मालाओं से शोभित चूंदवे आदि अपूर्व शोमा के। चारण किये हुए थे।

राजा दूबर के प्रका थे। क्षुत कर चारो तरफ से राजा लोग आने लगे। कर्ण के साथ हुयेंग्रन आदि कुरु लोग, तथा बलदेन और कृष्ण आदि बान्य लोग भी आये। अतेक स्थानों से खिप और शहरण लोग बल्तन देरने के लिए आये। राजा दूबर ने सब का वर्धीचित सरकार क्रिया, और रनवनर का क्रिन अपने सक, मेहमाओं का मन बहुलाने के लिए नाच, गाना बजाना, तरह तरह के क्ला नैशल और क्सरतें दिरालाने की क्यरस्था की।

इस तरह एन्द्रह िन बीत गये। हमयरर का शुग दिन या पहुँचा। स्त्रपृष्ठि में सुगम्बित जरा का हिकार हुया। दर्शक लोगो के लिए बनावे गये सचानों पर जगर जगद पर अच्छे अवल और द्वार के समान समेर सेने निकाई गई। अब निवा ने निवा वहे बहे बीर, बडे बडे अली, नीजान राजा लाग वहे ही सुजाने वलागूएएएं से सज नर और अध्यानस्त्र भारए करके समा में आये, बीर प्रास्ता ने समेर के समान से अपने हो साम से अपने बीर प्रास्त्र के समान से अपने हो हो एक है, हो ला और परम्प्त के समान में कुर हो हाह-भरी अर्थितों से एक दूसरे का मुँह देखें लगे। ग्राम सुर्व आ गया। राजा हुपद के बन्द्रवर्शी पुरोहित ने यथाविषि चाहति देवर प्रि में स्मा दिन हो एक्ट्रम से साजा वहां में साम होते हो एक्ट्रम से साजा वाजा बन्ता वहां हो एक्ट्रम से साजा होता वाजा वन्त्र हो गया। साम स्वार श्राम के सामान दिने हुए, अपनुष्म वरहानू पात्र हो एक्ट्रम से साजा होता वाजा वन्त्र हो गया। साम स्वार श्राम के साम स्वार हुए, अपनुष्म वर्षाम के साम स्वार हो साम में विचित्र न इन्द्रम में सी हुए, अपनुष्म के साथ रहागूमि में प्रभारी। इप्टयुमन ने मीठे और ग्रमीर स्तर से हाय डठा उर सनसे कहा: —

हे उपस्थित नरेशनाम् । श्राप लोग अञ्चा कीजिए । यह धनुष-वारम श्रीर निशाना है । जा इस

धाराश-यन्त्र के बीचोवीच के सुराग्न से पाँच वाण चला कर निगाना मार मकेगा उसी के। हमारी वहन जयमात पहचतिमी ।

उस समय तीनो लाने। वी सुन्दग्यों में श्रेष्ठ द्रौपदी के दर्शन से माहित हुए राजा लोग एक दूसरे वा जीतने की इच्छा से अपने अपने आसनों से बठें। सभा के सन लोग द्रौपनी की तरफ टक्टकी

लगा उर रह गये।

इसी समय वृद्धिमान कृषण ने इवर उधर देखने देरान सावारण जादिमयों के बीच में माहाण वेश-नारी पाँच सजस्ती पुरुषों की दरमा । इससे उनका ध्यान सहसा उस श्रीर सिँच गया । कुछ देर साच रर उन्होंने अपने वाल मित्र अर्जुन का अन्छी तरह पहचान लिया और बलदेन की भी उधर देखने के लिए इशास किया। बलदेव न भी ख़ब्का ने अनुमान की सच समका। तब ख़ब्का बलदेव देतनाँ के विश्वाम है। गया कि पाएडव लेगा लाजागृह में जलने से बच गये हैं।

पान्तु खीर राजङ्गमारों के प्राप्त तो द्वीपदी पर निश्चानर हो चुके थे। उन्हें किसी दूसरी तरक ध्यान देने भी कुरानत कहाँ १ वे दूष्यों खीर दुराशा के कारण अपने जाठ काट रहे थे खीर चरुचल बित्त से इनर उथर चून चून कर एक दूनरे के निशाना मारन की चेष्टा का नतीजा देख रहे थे। एक एक वस्के हुर्योधन, शास्त्र, शास्त्र, यह नरेश, विदेह राज आदि अनेक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाजुबन्द श्रीर कड़े श्रादि श्रालहारों से भृषित होकर अपने अपने वल-वीय के दिखलाया। कि तु उस विकट धनुप के पूरी तीर से तान कर उस पर प्रत्यब्दा चढाना ते। दूर रहा, उसना जरा सा सुकात ही उसकी कड़ी चीट से व इधर उबर गिरने और उनके मुकुट, कुराइल, हार और मुजयन्द आदि ट्ट ट्ट कर चारो श्रोर बिरारने लगे। इससे राजरमारी ने हार मानी। वे बडे लिखत हुए। उनके चेहरे पीने पढ गये। उन्होंने द्वीपरी के पाने की स्त्राशा छोड दी।

महाधनुर्धारी कर्ण, राजा लागे। को इस करह अपना सा मुँह लिये लैटित देख, सपट कर धनुप क पाम जा पहुँचे। सहज ही मे उन्होंने उस प्रचराड धनुष का उठा लिया और मुका कर उस पर प्रत्यबचा पड़ा दी । इससे सन लीगो के बड़ा बारचर्य हुआ। इसके बार पाँच बाख हाथ में लेकर वे उस आकारा-यन्त्र के पास पहुँचे और निशाना मारने के लिए तैयार हुए। उस समय सबने साचा कि यही निशाने की मार कर धरमाला प्राप्त करेंगे। पाएडव लीग कर्ए के कन्या पाने की सम्भागना से बहुत प्रयराये। द्रीपरी सनके मुँह से यह सुन कर कि ये राधा के पुत्र हैं, इनका पालन सारधि ऋषिरध ने किया है, इनका जाम सत्यास में है, और अनेक राजों के मूह पर तिरहकार-सचक हुंसी देख कर सहसा घोल बडी ---

में सत पुत्र के साथ निवाह न कर्हें गी।

यह सुनर्न ही श्रभिमानी कर्मों को कांध पूर्ण हैंसी आई। उन्होंने उसी इस्स धनुषतास रस्त विसा श्रीर चपाप सर्व्य भी श्रीर टक्टमी बाँधकर देखन लगे।

इगर बाट बाटी स्तिय लोग भी एक एक उस्ते निजाना मारने का उठे, पर सन निफल मनी-रथ हुए । चेरियात मिशुपात ने उस धनुष को कुछ कुना जरूर लिया, पर उसकी चेरट को बे न सह सक । इससे उनका घटना हट गया । महानली जगमय भी धतुष के धक्ते से जमीन पर श्रा रह । सहदेश व राजा शास्त्र भी घुटनों के वल गिर पड़े । मतलन यह कि सनने ठडी साँसे भर कर हार मानी !

्राजो की गमी दुर्नशा देसकर ऋर्जुन से बैठे न रहा गया। वे बाबसए वेश को सूल गये और श्रपन चत्रिय नेन तथा ट्रायनी की मुन्यना के बश में होकर सहसा छठ खड़े हुए। उठ कर वे उस तर्फ यद निम नरफ से निशाना मारा जाना था ।

इससे प्राप्तकों में बटा बोराहल मार गया । बोर्ड चिन्हासर श्रकुंच मों उत्साह देने लगा । कोर्ड हुमी होतर यहने लगा --

श्रहा! कैसे आश्रवं की चात है। वहें बड़े धतुर्धारी राजा लोग जो काम न कर मके उसकी श्रवान जाननेवाला आश्राय कुमार कैसे कर सकेगा। चाहें पमयं से तेर होकर हो, या कन्या पाने की इन्हां से माहित होकर हो, यह श्राहमी श्रवामी श्री इन्हां से माहित होकर हो, यह श्राहमी श्रवामी की कि विचार किये विना ही ऐसा कित काम करने की तैयार हुआ है। यह सब जावयाणों की हमी करावेगा। इमलिए इसको इन काम से गेकना चाहिए। श्रवामी ने कहा :—

इस जवान के ऊँचे क्यों, लंबी अुवाओं और चलने के वसाह को देख कर हम लोगों के श्राशा होती है कि यह इस काम को चरूर करेगा। दुनिया में ऐसा कीन काम है जिसकी बाक्रण नहीं कर सकता ने फलाहार और चायु अचला करके ही नहीं, किन्तु यदि ये कुछ भी न खायें तो भी शगीर का तेज वसकता ने फलाहार और चायु अचला करकों हो नहीं कर अध्याप ने तो पूछा के सब चूत्रियों की जीत लिया था। इसके सिवा यह शाहाए-कुमार यदि इस काम के न भी कर सका तो भी कोई अपमान की यात नहीं। इमिलिए संघ लीग चुपचाप इसके काम को देया।

इंम बात से सब लोग शान्त होकर ध्यानपूर्वक अर्जुन को देखने लगे।

इसके बाद अर्जुन ने पहले वरहावक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट घतुप की प्रतिस्था की। फिर बालमित्र कृपण को स्मेहभभी टिप्ट से अपनी तरफ देखंब हुए देख कर बड़े आनन्द और उत्साह के साथ उन्होंने धतुप को उठा लिया। ऐसा करते देख जिन धतुर्यारी और पराक्रमी राजों के हजार चेटा करते पर भी धतुप न उठा था उन्हें बड़ी लज्जा माह्य हुई। अर्जुन ने धतुप को तान कर मद्र उस पर मस्बच्या बढ़ा दी और हिलनेवाले यन्त्र के छेड़ के बीच से बाँच बाण सार कर निशाने को अमीन पर गिरा दिया।

सभा में हलचल पड़ गई। देवता लोग ऋर्तुन के उत्तर पृत बरसाने तो। हजारों आध्रण अपने मृगुचर्म श्रीर उत्तरीय वल हिला हिला कर बड़ी खुशी अकट करने लगे। बाजेवालों ने तुरही बजाना श्रीर मृत-मागधी ने नजुर करठ से स्तुनि-पाठ करना श्रारम्थ किया।

. . द्रौपदी ने अर्जुन की अतुल कान्ति को देख कर .बुदी के साथ दनके गले में जयमाला पहना दी। राजा द्रुपद भी अर्जुन के अद्भुत यल और फ़ुरतीलपन से प्रमन्न हैक्सर कन्यादान करने की तैयारी में तरो।

हुपद को इस ब्राक्सयकुमार के हाथ में कन्या देने के लिए तैवार देख कर खाये हुए राजा लागों को यहां कोश हो खाया। वे एक दूसरे के हुँह की तरफ देख कर कहने लगे :—

राजा हुपद ने पहले ते। हम लोगों का आदर-सतकार ृत्य किया; पर पींद्र से हमारा निरादर किया। हम लोगों का बड़ा अपमान हुआ। देवताओं के समान राजों में इन्होने किसी को अपनी कन्या देने के ग्रेगच न समामा ! ब्राइए का बरमात पाने का क्या अधिकार है ? रायंवर की चाल स्थेश चित्रके ही के लिए साफ़ में लिसी हैं। अपनी सींत खेड़ने माने इस नीच राजा की, आओ, हम लोग मार ढाँलें। इसके साथ इसके पुत्र को भी जीता न खेड़ें। जन्या यदि हम लोगों में से किसी में। न पमन्द करें, ते। उसे आमि में डाल कर हम लोग अपने अपने राजा को लीट लायें।

क्रोव से श्रन्ये हुण ह्वारों हथियार बन्द राजे दय राजा हुण्द की तरफ सपरे। इससे वे षहुत बर गये। श्रार्चुन श्रीर मीमसेन ने यह देख कर हथियार उठा लिये श्रीर पाञ्चाल-नरेश की रूपा करने के लिए श्रापे वदें। भीमसेन ने पास के एक बृद्ध को उखाड़ लिया श्रीर उसके पत्ते तेड़ वाड़ कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। श्रर्जुन ने परीचा के लिए रक्खे हुए धनुष को च्छा लिया। 46

बाह्मण लोग ऋपने सजावियों के रनेह के बश होकर कमएडख़ हिला हिलाकर पहने लगे :--

तम लोग जग भी न डरनाः हम तुन्हारी महायता फरेगे।

यह देख कर अर्जुन कुछ मुसन्साये और उनका धीरज देकर बोले :--त्राप लोग एक तरफ राड़े होकर तमाशा देखिए, हम अमेले ही सत्र काम करेंगे।

महा तेजस्त्री कर्ण ने अर्जुन पर और महनरेश शस्य ने भीम पर हमला किया। यर्जुन देव वाणों की मार से कर्ण की नाक में दम करने लगे। ब्राह्मण की ऐसी वेडव शक्ति की देख कर कर्ण ब्राह्मय

में छा गये। उन्होंने वहा '---हे ब्राह्मल ! तुम्हारा थल, हथियार चलाने में तुम्हारी योग्यना, 'और तुम्हारे शारिर की मक बूती देख कर हम बद्दे प्रकन्न हुए । माञ्चम होता है कि तुम सावान् धतुर्वेद हो । हमें कीव स्वाने पर ख़ुब इन्द्र या कुन्ती के पुत्र प्रार्जुन की छोड़ कर हमारा वीई भी सामना नहीं कर सकता ।

अर्जुन ने उत्तर दिया :---हम न तो धतुर्वेद है, न इन्द्र; किन्तु अक्षविद्या जाननेवाले एक श्राद्याण हैं। तुमक्री हराने के

लिए लड़ाई के मैदान में आये हैं।

इस बात के सनते ही कर्ण ने प्रदा-तेज की थेश्वता स्त्रीकार की और युद्र से पीछा छड़ाया। इघर शस्य और भीम में यूँसो खीर ठोकरों के द्वारा और भी बढ़व लड़ाई हीने लगी। खन्त में भीम ने एक ऐसी प्रसाह मारी कि शुल्य जमीन पर चारों खाने-चित्र गिरे। इससे बाह्यए लोग मारे हैंमी के लोट लोट गये। शल्य ने भी लव्जिन होकर हार मानी। यह देख कर वानी राजा लोग छर गये। वे श्रापस में बातचीत कारी लगे :---

ये आवाराष्ट्रमार कीन हैं ? ये किसके पत्र हैं, और कहाँ के रहनेवाले हैं. यह जानना

जरूरी है।

क्ष्पण ने मौका पाकर कहा :---है नरेश-गए। बावयानुमार ने धर्म्म से राजकुमारी के। प्राप्त किया है। इसलिए शान्त हजिए। यह भी और जरूरत ही बवा है १

तय सबने लड़ाई का निचार छोड़ दिया और श्रपने श्रपने घर की राह ली।

इधर कुन्ती कुम्हार के घर में बैठी हुई चिन्ता कर रही थी। वह साचती थी कि भिन्ना के लिए गये हुए मेरे पुत्र रतनी देर हो जाने पर भी क्यो नहीं श्राये। सायहाल पाएडव हीपदी की साथ लिये हुए शुन्हार के घर पहुँचे। दरपाचे पर जाकर उन्होंने प्रसन्ननापर्वक कहा :--

माता । भिक्ता में आज एक वड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है।

कुन्ती ने घर के भीतर ही से विना समके-पूक्ते उत्तर दिया :--

पत्र ! जा अछ मिला है सब लोग मिल फर उसे भोग वरी ।

-जब उसने द्रीपदी के। देखा तब, यह साच कर कि मैंने कैसा बुरा काम किया है, युधिष्ठिर से वहा .-

हे पुत्र। सुमें यह न मान्डम था कि तुम क्या लाये हो । इसी लिए मेरे सुंह से यह बात निक्ल गई कि सब जन मिल कर उसे भोग करो। श्रव कोई ऐसी युक्ति निकालों कि न तो मेरी बात ही भूँठ हो और न अधर्म्म ही हो।

वुद्धिमान् युधिष्टिर ने कुछ देर साचने के बाद खपने स्मार्थ की कुछ भी परवा न करके यहां :— हे व्यर्जुन । हीपदी के। तुम्हीं ने जीता है, इसलिए तुम्ही उसके साथ नियाह करो । 

हे आर्ष्य ! हमुके अध्यक्ष में लिए न कीजिए । पहले बड़े भाई का विवाद होना उचित है । लिए हमारी श्रीर पाञ्चाल-नरेरा की भलाई का खबाल रस्य कर कर्तव्य ठीक कीजिए । हम लोगों आप अपना बाजाकारी समक्रिए ।

युधिष्ठर भाइयों के। चरास बैठे देरर कर छनके मन की बात ताड़ गये। शायद इस वात से भाइयों में अनवन हो जाय, इस डर से बुधिष्ठिर बहुव ज्याकुल हुए। छन्होंने एकान्त में ल

जर जनसे कहा:---

हमने यह निश्चित किया है कि द्रौपरी हमारी ,नवकी हो। इस कठिनता से पार पाने का 'एक दुपाय देख पड़ता है। इमसे माता की बात भी वह जायगी और हम लोगों में भी एक दूसरे

गथ ईर्प्या करने का काई कारण न रहेगा।

इसी समय यादनी में भेट छूट्या और बल्देन इस बात की सोज करते हुए कि, गाएटन स्तरंबर-ा से कहाँ चले गये हैं, कम कुन्हार के चर जा पहुँचे। दूर से पारहवां का एक जगह, बैठे देस मे ति अन्त्री खाने महे चौर सब भाइयां से अच्छी तरह मिले। मबको वेडद ्रमुसी हुई। तब गुधिष्ठिर इस्स्तर्भरत के बाद पुदा :—

हे वासुदेव ! हम तो अपना देश बदले हुए धे, हमें तुमने कैसे पहचाना ?

कृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया:-

राजन ! त्यार द्विपी रहने बर भी सहज ही में प्रस्ट हो जावी है। पायडवों के सिवा ऐसा । महुष्य है जो इतना पराक्रम दिखला सकता है। हे कुकत्रों में श्रेष्ठ ! हम लोगों के भाग्य से पृत-र के दुजों की जालसाजी पेकार हुई त्यीर हुम लोग लाख के पर से बन गये। ईस्पर करें हुन्हारें : अच्छे दिन आवें। इस समय जाज़ा मीजिए, हम डेरे पर लीट जावें।

यह वह कर दोनें। भाई चले गये।

जुष पाएडव लोग द्वीपदी को लेकर समा-स्वल से चले तथ यह जानने के लिए कि यह लोग रहें जीत कहाँ जाते हैं, पृष्टचुन ने लिपे लिपे चनका पीछा किया और वन्हें इन्हार के घर में वेख पास ही एक गुप्त स्थान में वे हिए गये। इस स्थान से वन लोगों की वानचीत का इस । इस स्थान से वन लोगों की वानचीत का इस । इस स्थान से वित लोगों की वानचीत का इस । इस करके वे पिता को सब हाल बताने के लिये शोब ही राजसभा के लौट आये।

अपनी कृत्या को ऐसे ब्राह्मण-कुमार्चे के साथ जावे देख, जिनके न दुःल का पता न शील का.

ा द्रुपद बदास यैठे थे। घृष्टयुम्न के। देखते ही वे आग्रह से पूछने लगे :--

है पुत्र ! द्रीपदी किसके साथ कहाँ गई १ फुलों की माला रमराान में तो नहीं गिरी १

धृष्टाम्न ने धीरज देकर वहा :-

हुश्युक्त नाराज देशर कहा. — हे पिता! पद्याने का कोई कारण नहीं। हमने बनम पीझा करके उनके व्याचार-व्यवंहार र पात-चीत का जी रक्ष-वक्ष देखा उससे मान्स होता है कि वे चृत्रिय हैं। इन्ह दिनों से यह गए रही है कि पाउडव लोग लालावर के साथ जल जाने से बच गये हैं और गुम देश में वृत्र रहे हैं। अब जागिए ये वही पौर्यों माई हैं। हमार ही मान्य से इन्होंने हीपदी का जीता है। श्रातुन के मा कहा के तेज को कीन सह सकता है। श्रीम के सिना शास्य को कौन प्रमीन पर पटकने की कर रखता है! पाउड़वों के। होइ कर ऐसा कीन है जी दुयोंचन श्रादि बड़े राजों का सिर महर सके ?

यह सुन कर द्रुपद की सन्तोप हुआ। उन्होने पुरोहित की जुला कर कहा कि श्राप कुम्हार

फुटी में जाकर निशाना मारनेवाले का कुल-शील श्रादि पूछ श्राहण ।

1

पुरोहित पाएडपों के पास गये। वहाँ वड़ी वड़ी वातें वनाकर उन्होंने उनकी एक । फानतर चतुरतापूर्वक वे वहने लगे :—

महात्मा पावडु राजा द्रपद के व्यारे मित्र थे। इसलिए छनकी बहुत दिनों से इच्दा थी हि द्रीपरी का विवाह अर्जुन से हो।

तव पुरोहित के लिए जल और पूजा भी सामग्री लाने की जाहा भीम के। देश

यधिष्ठिर बोले :--

46

पाञ्चाल-नरेश का मनोरथ सिद्ध हुन्ना है। व्यर्जुन ही ने उनकी पुत्री की जीता है।

इस तरह वातचीत हो ही रही थी कि दूपद का मैजा हुआ एक दूत उत्तम घोड़ों से जुने हुए राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह की अच्छी अच्छी खाने नी नीजें लेकर आया और फहने लगा :---

महाराज दृपद ने द्रीपदी के दिवाह के लिए जाप कोगों की महल में जादर के साथ गुलाय

है। इसलिए देर न कीजिए।

यह बात सुनकर उन्होंने पहले पुराहित को विदा किया। फिर ट्रीपदी और कुन्ती की एक

रथ में विठा कर श्राप दूसरे रथ में सतार हुए श्रीर महलों की तरफ चले।

पुरोहित से यह जान कर कि वे सचमुच पायड़व हैं द्रुपद ने उनके ब्रादर-सतकार का यभी-चित प्रयन्थ कर रक्ता था। उनके आते ही उन्होंने गायें, गायों के बौबने के लिए रस्सियों, सेनी के लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी और रोलने के काम की बहुत तरह की चीचें, घोड़े, रथ, धरुप, षाण, तलगर श्रादि लड़ाई के सामान, श्रीर रत्न जड़े हुये पलेंग, वत्तमोत्तम कपड़े-तत्ते श्रीर श्राम्पण, तथा फत-मूल श्रादि किवनी ही चीचें उनको मेंट भी। पर पाएडव ने श्रीर चीचें नहीं लीं। सिर्फ लड़ाई का सामान ले लिया। यह देख कर सत्र लोगों का वड़ी ख़ुरी हुई। पुरुषों में श्रेष्ठ पाएडगें को सुगचर्म धारण किये हुए देख कर राजा, राजकुमार, मन्त्री, मित्र लोग खौर नौकर-चाकर सन षड़े खुश हुए। कुन्ही द्रीपदी के साथ घर के भीतर गई । वहाँ कियों ने उनका खुम सत्कार किया।

इसके बाद पारहव लोग घर के भीतर राये श्रीर बहुमूल्य श्रासनों पर सङ्कीच छोड़ कर जा वैठे। सुन्दर सुन्दर कपूढ़े पहने हुए दास-दासियों और भोजन बतानेनालों ने उनके सामने सरह सरह के स्थादिष्ठ भोजन परीस कर उनके एप्त किया। भोजन करने के बाद युधिप्टिर ने राज्य से निकाल दिये जाने पर वारणावत् जाने, वहाँ जिस घर में रहते थे उसके जलाये जाने श्रीर व्यपने घूमने पामने का सब हाल शुरू से व्याधिर तक वह सुनाया। पाश्वाल लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के। बार बार भिक्कारा और पार्यत्वों को, चनके बाप-दादे का राज्य किरमाने के लिए, सहायता देना अङ्गीका किया। इसके बाद कुन्ती श्रीर द्रीपदी को घर के भीतर से लाकर दुपद ने सबके सामने युधिष्ठिर से फहा :- श्राज शुभ दिन है । इसलिए श्राज श्रामुन का विवाह द्रीपदी के साथ हो जाना चाहिए ।

युविध्दिर बोले :-राजन् ! हम जेठे हैं; हमारा विवाह हुए विशा श्रजुन का विवाह कैसे हो सकता है ?

हुपद ने उत्तर दिया :--तब तुन्हीं हमारी कत्या के साथ निवाह करो; या श्रीर कोई कत्या गरि तुम्हें पसन्द ही ती वतलाओ।

तत्र युधिप्तिर कहने लगे :---

महाराज ! हमारा या भीमसेन आदि किसी का विवाह अभी तक नहीं हुआ । यह सच कि अर्जुन ने आपको कन्या के। जीता है; किन्तु हम सब माई एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि यदि केंद्रिकेसी अन्त्री चीज के पाता है तो इस सब सिल कर उसे भोग करते हैं। माता ने भी इम लोगी के इक्ट्रे ही द्रीपनी के साथ निवाह करने की आज्ञा नी है। इसलिए अपने इस पुराने नियम की हम लोग इस विषय में भी गहीं बोड़ सकते। आपकी कन्या धर्म से हमारी सबकी स्त्री होगी। इसलिए अप्रि के। साची बना फर हम सबके साथ अपनी कन्या का विवाह कीजिए।

राजा द्रपर यह बात सुन कर बड़े चक्कर में श्राये। उन्होंने कहा :--

है फ़ुरुनन्दन ! एक पुरुष की बहुत खियाँ तो हो सकती हैं; पर एक खी के बहुत पति होना इमने कभी नहीं सुता। यह शात प्रसिद्ध है कि तुम धम्माला और पवित्र स्वभाव के हो। इसिनए पुग्हारें मुँह से ऐसी बाव का निकलना शोमा नहीं देता। यह काम लोकाचार और वेद दोनों ही के विरुद्ध है।

युधिप्तिर तरह तरह की युक्तियाँ दिया कर कहने लगे :-

महाराज ! परम्में की वातें बहुत गृह हैं। ह्य बाप-दारों की चाल पर चलना धर्म्म सममते हैं। पर सच तो यों है कि जो बात एक जगह अपमें हैं वहीं दूसरों जगह धर्म हो जाती है। इसी राह जो बात एक जगह धर्म हैं वहीं दूसरों जगह अपमें हो सकती है। एक तो हमारी माता विचाह हे लिए आजा दे चुनी है। दूसरे सबको माञ्चम है कि हमारे मन में कभी अधर्म की यात नहीं आती। हाले इस विचय में जो हम कहते हैं वर्षी करना कई कररों से ठीक माल्यन होता है। अब आप प्रांवक पसोपेश न कीलिए। इसारें कहने ही वें। धर्म समिकिए।

हुपद ने कहा :—हे धर्मराज ! यदि तुम इसे ही सचमुच घट्या काम समगते हो तो हम हही क्या सम्बे हैं। जो हो, ब्याज तुम माता के साथ इस विषय में फिर धट्या दरह सलाह कर ली। त्वा तम सप मिल कर जो बात ठीक करोगे वही हम करेंगे।

इस विषय में तरह तरह की बातें हो ही रही थीं कि इतने में महर्षि हैपायन वहाँ जा गये। जनको देख कर दुपर आदि पारूपाल लोग और अधिकिर जादि पायड़न लोग खड़े हो गये और अधिक सवपूर्वक प्रणाम किया। महर्षि की जाहा पा कर सब लोग बैठ गये। जब वे थोड़ी देर जाराम कर चुके सा दुपर ने नम्रतापूर्वक कहा:—

भगवन् ! गुधिप्टिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाद भाँचों भाइयों मे हो। किन्तु, हे माझयों हे फेट ! एक स्त्री के बहुत से पति तो कहीं नहीं हैंदो जाते। इसलिए धर्म के श्रनुसार, यह बात कैसे हो सक्त्री हैं ? इस विषय में जो जीवत समस्त्रिए, खाड़ा दीजिए।

पृष्ट्युम ने कहा:—है महर्षि । वड़ा आई यदि सुर्शाल है तो होटे आई की स्त्री के साय देसे विवाह फरेगा ? शायर हम धर्म की गृड़ बात चच्छी तरह नहीं सममते; पर द्रौपदी का विवाह फैल प्रारह्मों के साम. इस. कटाफ़ि. नहीं कर सहते. ।

ब्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने लगे :--

है (पितामह ! आप तो जानते हैं कि हमारे मुँह से कभी मूठी बात नहीं निरुत्ती ! हम उच कहते हैं, हमारे सन में कभी अधर्म नहीं आता । इसलिए यदि यह बात धम्में के विरुद्ध होती हो हमारे मन में ऐसे आती ? पुराखों में लिखा है कि गौतमवंश की जिल्ला नाम की एफ फल्या हा विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और वार्ची नाम की मिन-क्या प्रतिक नामक इस माइयों हो व्याही गई थी । इसके सिन्ना माता ने मिन्ना में पाई हुई और चीं जो की तरह द्रीपदी ने भी सम नेगों की मिलतर भोग करने के लिए कहा है। जो कुछ बड़े लोग कहें वह अधर्म नहीं हो सेकता । इसलिए, हे देव ! हम तो इसके परम धर्म ही सममने हैं।

कुन्ती बोली :—युधिप्रिर ने जो कहा, हमने वहीं कह ढाला था। हम मूँठ से बहुत डरती हैं। (सलिए, हे भगवन् ! ऐसी गुक्ति कीजिए जिससे मूँठ से हमारी रचा हो।

त्र्यासदेव ने यथार्थ बात अन्दी तरह समक्त कर सबको शान्त किया। हुपर के अलग ले तारुर उन्होंने धर्म की गृह बातें अच्छी तरह समका थीं। उन्होंने कह दिया कि देश, काल प्रतस्था के भेद से धर्म्म का भेद होता है। अर्थात् जो बात एक समय, एक जगह, एर अपन्में होती है वही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी हालत में धर्म्मे हो सकती है। फिर यह म्हाने सुनाकर उनका सन्देह दूर किया :--

किसी तपोयन में एक बड़ी ही सुन्दर ऋषिकन्या रहतीं थी। विवाह के योग्य उम्र होने पर उसने श्रन्छा पति पाने की इच्छा से महादेव की बड़ी तपस्या की। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए।

जब उनकी इच्छा यर देने की हुई तब वह कत्या बार वार कहने लगी :--

हे भगवन ! में चाहती हूँ कि मुक्ते ऐमा पति मिले कि जिसमें सत्र गुख हैं।—जो महागुखी है। महाहेब जी बोले :—हे पुत्री ! तुमने पाँच दक्ते पति भाँगा है । इमलिए व्यगले जन्म में तुमरो पाँच पति मिलेंगे।

त । नराग । सहाराज ! ऋषि की वहीं सुन्दर कन्या व्यापके यहाँ पैदा हुई है । त्रीपरी व्यपने ही कस्मी के फल

में पाँच पाएडवों की स्नी होगी। इसलिए तुम इस वात को आधम्म समक कर दुखी मत हो।

ब्यासदेव की इन वातों से द्रुपद को धीरज श्राया। उन्होंने कहा:---

हे महर्षि ! पहले हमें यथार्थ पात घन्छी तरह माल्य न थी। इसी लिए हमने सन्देह किया था। प्रय द्यापसे सब हाल जान कर इस विवाह के करने में हमकी कीई पसापेश नहीं रहा।

इसके बाद समा में आकर राजा हुपट ने सबके सामने कहा :--

पारडव लोग विधिपूर्वक द्रीफरी का विवाह करें। हमारी कन्या उन्हों के लिए पैदा हुई है।

च्यास्त्रेय ने जुधिद्विर से षहा :--च्याज चन्द्रमा पुट्य नक्ष्य में जायगा । इसलिए घ्याज ही पहले हुम द्रीपदी के साथ विवाह करें।

इसके बाद द्रीपदी ब्यन्डे बाट्डे गहनों और क्लों से सजा कर बहुत सी कन्याओं के साथ सम में लाई गई। मन्त्री लोग, इट-किंग, पुरवासी और बाहाए लोग विवाह देराने के लिए मुंड के मुंड वार्त लगे। पीरे पीरे राजभागन में बड़ी भीड़ हो गई। माएडवों ने स्तान करके नियाह के पहले की माइतिक क्रिया समाप्त की। किर अच्छे अच्छे कपड़े कहन कर विवाह-मएडप में चाये। वेद जाननेवाल पुराहित ने क्रिया समाप्त की और विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिस्टिर के साथ द्रीपद्री का विवाह किया। इसके माद युधिस्टर के साथ द्रीपद्री का विवाह किया। इसके माद युधिस्टर को खला बेठाल कर बसी तरह एक एक करके सब पारहवों की विवाह-क्रिया समाप्त की।

विवाह हो जाने पर राजा हुपद ने उपने दासहों को बहुत सा धन, बड़े बड़े हाथी, ऋच्हे अच्छे कपड़ों और गहनों से सजी हुई दासियाँ और चार बोड़ोवाले सुनहले स्थ दिये। खपने यहाँ आये हुः पाहुनों को भी धन और बड़े साल की बखु आदि देकर विदा किया।

पायहव लाग वस दैवहुर्लभ सी-रत्न की पाऊर बड़े ज्यानन्त से पाञ्चालराज्य में रहने लगे। पाञ्चाल जौर पायहव लाग एक दूसरे की सहायवा पाकर जपने अपने वैरियो से निडर हा गये। पुरवासी लाग हमेराा कुन्ती का नाम लेकर चरख-बन्दना करने लगे।

इपर दूत के द्वारा इस्तिनापुर में रावर पहुँची कि पाएडव लोग जीते हैं और द्रौपदी के साथ विवाह करके पाञ्चाल राज्य में रहते हैं। विदुर, वह जान कर कि कौरव लोग लिजत होकर लौटे हैं श्रीर पाएडवा ही व द्रौपदी पाई है, वह प्रसन्न हुए। वे धृतराष्ट्र के पास जाकर छुद्र ताने से वोले :—

महाराज ! भान्य के वल से त्रीपटी के स्वर्यवर में जीरव लीग विजयी हुए है । (पाएडव भी ती कुरु ही के वंश के वे । इससे वे भी कीरव कहलावे वे )।

भृतराष्ट्र इस वात के गृह अर्थ के न समके। उन्होंने जाता कि दुर्योधन ही ने द्रौपदी के। पाया दै। इससे आनन्द से प्रश्रित होकर बोले :--- पड़े सौभाग्य की वात है ! विदुर ! तुमने वर्ज़ा श्रन्छी खबर सुनाई । पुत्र दुर्योधन से कहा कि यह द्रौपत्री की सजा कर मेरे पास ले आवे ।

तव त्रिदुर ने खोल कर कहा :---

महाराज । हम दुर्योधन की बात नहीं बहुते । पाएडर लोग सीमान्य से लालागृह में जलने से पच गये हैं । उन्हीं की दौपती ने वर-माला पहनाई है । वे इस समय पाज्याल नगर में राजा दुपर और प्रन्य भाडें बन्धुओं के श्राक्षय में रह कर सुरा में समय व्यक्ति कर रहे हैं । तब वृतराष्ट्र ने कहा :---

व्यन्दा ही हुत्या । पाँगडु के पुत्रों से हम हमेशा व्यपने लड़कों से भी व्यधिक स्नेट करते. रहे हैं । यह सुन फर कि व्यव उनको राजा ट्रप्ट की सहायता मिली है हम वड़े प्रस्क हुए. ।

. विदुर बेलि :--महाराज.! ईश्वर करें आपकी समक्त सदा ऐसी ही वर्ता रहे। इसी समय दर्योधन और कर्जा धाकर बेलि :--

पिता । हमकी श्रापसे कुन्न कहना है। उसके हम सबके सामने नहीं कह सकने । इसिलए एकान्त में चल कर हमारी बात सुनिए ।

इस बात के। सुन कर विट्र थले गये। तब उन्हाने कहा :--

महाराज! श्रापको यह फैसी समक्ष है कि अपने रात्रुशों की बढ़ती को श्राप श्रपनी बढ़ती सममें हैं श्रीर बिहुर के साथ रात्रुओं की प्रशंसा करते हुए श्रपने कर्नव्य के मूल जाते हैं। रात्रुओं की शक्ति तोड़ने के सम्बन्ध में विचार करने का श्रव सबसे श्रप्यक्षा ममय है। इस्तिलए श्रव देर न करके जा कुछ करना है। उसका निरुचय कर डालिए।

धृतराष्ट्र बाले :—पुत्र ! तुम जा श्रम्खा समग्रेत हम बही करने के सैपार हैं ! बिंदुर से जी की बातें साफ साफ नहीं कह सकते । इसी लिए हमने उनसे पायडवों की प्रशंसा की थी ! इस समय, है पुत्र ! है कर्या ! तम क्या फहना चाहते हो कहा ।

हुर्योधन ने कहा :—ह भिता। हम समक्त हैं कि बुद्ध चतुर महस्यों के सेन कर हुन्ती और माद्रों के बुत्रों में द्रीपदों के लिए परस्पर कागड़ा पैवा किया जा सकता है; अथवा बहुत सा धन देकर दूपर और धूप्टपुत्र बंदा में किये जा नकते हैं; अथवा रूप बहुता कर हुद्ध आदमियों के हारा भीमसेन एकान्त में मार वाले जा सकते हैं। अथवा यहाँ बुता कर ने खेगा किसी तरह पतुराई से सबके सम ग्रम-कोंक भेज दिये जा सकते हैं। इन सब वर्षायों में आप जिमको सब से अच्छा ममिक्तर की जिए।

कर्ण ने कहा :— हे हुर्योधन ! हमारी समक में हुन्हारी एक भी सलाह ठीक नहीं। चालाकी से पारहकों के नारा की चेष्टा करना व्यर्थ है। पहले तुम कई बार ऐसा कर चुके हो पर कभी सफलना नहीं हुई। एक ही पत्री में नय पारहकों की मीति एक सी होने के कारण उनका परस्प रनेह श्रीर भी अधिक मजदूत ही गया है। इससे जनमें परस्प वैमन्तरय नहीं पैदा किया जा सकता। पाञ्चाल लोग प्रमीतम और विश्वापत्र हैं, लोभी नहीं। अनन्त धन-राशि देने पर भी से पारहवों का न होड़ेगे। इसलिए हे महाराज! हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पारहव लोग सामने की लड़ाई में नारा कर दिये जायों वीरता ही से हम लोग बन्दें जीव सकते हैं। जबलाभ करने का इससे अच्छा उपाय और केई नहीं है।

धतराष्ट्र ने कर्ण की बात का जाहर करके कहा :--

है महाबुद्धिमान् कर्रा ! जैसे तुम बीर है। वैमा डी बीगें के समान तुम्हारा उपदेश भी है। किया भीमा, द्रीरण आदि से सलाह किये बिना ऐसे बड़े काम के विषय में किसी तरह का निरचय करना ठीक सही। ६२

यह कह कर ध्तराष्ट्र ने तुरन्त उक्त महात्मात्रों को सलाह करने के लिए चला भेजा।

भीष्म ने कहा :---पाएडु खीर घृतराष्ट्र हमारे लिए देानो बरावर हैं। इसलिए ऐसे घरेलू भगड़े को हम किसी तरह पसन्द नहीं करते। हमारी समक्त में पाएडवों को आधा राज्य देजर उनके साथ मेल कर नेना देनों पद्मालो के लिए श्रव्छा होगा। इसमें कोई संदेह न समिकए। पुत्र दुर्योधन ! जिस तरह तुम इसको अपने वाप दादे का राज्य समकते हैं।, उसी तरह पाएडव लोग भी समकते हैं । इसलिए किस युक्ति से तम अवेले अपने ही के राज्य करने का अधिकारी सममते हो ? मित्र की तरह यदि तुम पाएडमों को . धाधा राज्य दे देगो, जिसके पाने का उनका हुक भी है, ता इसमें देगों ही की भलाई होगी। इसके सिरा तम्हारा यश भी यहत दिनों तक बना रहेगा।

द्रोषाचार्य ने कहा :—महाराज ! राफ्तों में लिखा है कि सलाह देने के लिए श्राय हुए हितीरियों को विश्व है कि श्रयने मन की सन्ची बात निडर होकर कह दे ! इसलिए हम सांक सांक महत हैं के जा राय भीष्म की है वही हमारी भी है। हमारी सलाह है कि पाएडवों को मेंट करने के लिए बहुमूख चीजे लंकर केहि प्रियमापी मनुष्य शीघ्र ही पाञ्चाल देश जाय । वह हुपर से भाई बन्धुजों में मेल हीने के गुजों का वर्णन करके पायटवों के यहाँ च्याने को वालचलावे । यदि राजा हुपर इनको यहाँ च्याने भी समावि दें ता आप का कोई पुत्र, सजी हुई सेना लेकर, उनके खागत के लिए जाय। भीष्म की श्रीर हमारी, दोनों ही की. यह राय है कि पाएडवों के साथ त्रापको भाइयों का सा स्थातार करना ही इस समय सब से श्रच्छा है।

भीव्म त्रीर द्रोरा के उपदेश को सुन कर्ण को कोध है। त्राया । वे वेलि :—

महाराज । आप घन के डारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने आपका अच्छी सलाह नहीं दी। इससे बड़कर निन्दा की बात और क्या हा सकती है ? यहे आरचर्य की बात है कि ये भले आदमी अपने मन की बात छिपा कर, अच्छी सलाह देने के बहाने, वैरी की तरफदारी करते हैं। श्रव हम समफ्रे कि जिसे रुपये की तड़ी होगी उससे सच्ची सलाह का मिलना मुस्किल है। निर्धन श्रादमी की मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिए। वह ता रूपये का मित्र होता है। इसलिए सलाह देनेवालो के मन के भाव अच्छी तरह समक कर तब उनका कहना जाप कीजिएगा।

द्रोष ने कहा:—हे कर्षा ! तुम ऋपने मन के देाप से ही हमका देापी ठहराते हेा । तुम्हारे मन में पाप है, इससे तुम समफ्ते हो कि हम भी वैसे ही हैं। जा हो, हमने बुरुवंश के लिए जो लामशयक और ष्ट्रच्या समन्ता वहीं कह दिया।

विदुर ने कहा:—महाराज ! स्त्रापके बन्धु-श्रान्थव उपदेश दे सकते हैं; पर आप उसे यहि सुनना हो न थाहे ता वह न्यर्थ है। कुरुओं में श्रेष्ठ भीष्म और आचार्य्य द्रोश ने जो बातें धापसे कही हैं वे सब धन्में के अनुजूल हैं और आपके मतलय की हैं। किन्तु कर्ण ने उन्हें लामदायक नहीं समस्ता। इन दोनों में कीन ऋषिक बुद्धिमान् श्रीर आपका सच्चा मित्र है, यह इन ममय आप ही विचार कर देखिए।

महाराज ! घ्याप यह भी सोच लीजिएगा कि यदि पारहव लोग रुप्ट हें। जाएंगे ते। खुद देवता भी इन्हें जीत नहीं सकते। इसके सिवा थादवों में श्रेष्ठ कृष्ण और वलदेव उनके पत्त में हैं। विवाह होने मे अब पाञ्चाल लोग भी उनके सम्बन्धी है। ग्रीर नहीं सी उनके इस श्राधिक वल ही का खवाल करके इस समय अपने सम्मान की रहा कींजिए और पारहवी के राज्य का वह हिस्सा, करते ! हुवांचन, कर्ण, राष्ट्रनि आदि बड़े ही अधार्म्मिक और हुर्बुद्धि हैं। इसने पहले ही कहा था कि यदि जाप सावधान न रहेंगे तो इनके अपराध से रघुवंश शीध ही 'नए हो जायगा।

भुतराष्ट्र ने कहा :—हे विदुर! भीष्म और द्रोख ने जो कुछ कहा वह निरचय ही हमारे लिए महत्तकारक है। हमने जा छुछ बहा वह मी ठीक है। महावली पाग्रहव भी हमारे पुत्र-सुल्य हैं और राज्य के बरावर के हिस्सेशर भी हैं। इसलिए आप खुद आइए और आशर के साथ छुन्ती, हौपदी और पायड़नों ने ले खाइए।

इसके बाद धर्म्म और सब हाकों के जाननेताले निहुर, धतराष्ट्र की आझा के अनुसार तरह तरह के रब और धन-सम्पत्ति लेकर पाञ्चाल राज्य में पहुँचे और ट्रुफ्ट से मीतिपूर्वक मिले। पाउड़कों के देख कर बड़े रेके से चनका आतिहन किया और कुशल समाचार पूँछे। इसके ध्वनन्तर निहुर ने लोगे हुए धन और अलहार आदि को कुन्ती, ट्रीपदी, पंच-पाएडन और पाञ्चालों के देकर सबके सामने ट्रपद से मिनेन्न किया :—

महाराज । पुत्र और मन्त्रियों समेत महाराज युक्ताष्ट्र आपके साथ यह सम्बन्ध हो जाते से बड़े प्रसन्न हुए हैं और बार बार आपकी कुशल पूँखी है। कुनओ में ओष्ट भीष्म ने आपकी मन मकार से महलकामना को है। और, आपके मिन होए ने नाम लेक्ट आपकी आलिहन किया है। बहुत दिनों की जुराई के बाद पाएडवों को देएते के लिए अब सब लीग वहे बसुक हैं। ये भी बहुत हिन तक बाहर रहने के लिए यहां अपोहलता से वास्त्र हैं। कैंग्रर और नगर-निवादी लीग हौंपवी को देखने के लिए यहां ब्याहुलता से वास्त्र देखें। इसलिए आप प्रश्न-सहित पायडवों की शीन ही अपने घर जाने की आजा दीलिए।

हुपद् ने कहा :—हे महासुद्धिमान् निदुर ! तुमने जो कहा सो ठीक है । कैरलों के साथ विवाह-सम्बन्ध हो जाने से हमें भी बहुत सन्तोष हुजा । जोर महारमा पाएडवो को भी जपने राज्य में जाना विषत है, इसमें सन्देह नहीं ! पर इस निषय में हम खुद छुद्र नहीं कह सक्ते । पाएडव लोग यदि अपनी इस्डा से जाना चाहें जौर उनके परम मित्र छुन्य जाने की सम्मति हैं तो हमें कोई छन्न न होगा ।

सय युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा :—

हे पाञ्चाल-नरेश ! हम और हमारे भाई सब आपके अधीन हैं । इसलिए आप की आक्षा हैंगे हम बही करेंगे !

पीछे फुप्ए ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी । तब क्रुन्दी और हौपदी को लेकर

पाएडवों ने कृप्य और विदुर के साथ इस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया।

चनके आने की खबर सुन कर घृतराष्ट्र ने उनकी अपरानी के लिए यह स से कारपो से साथ द्रोस श्रीर क्रम को भेजा । महायती पारव्यों ने वन्हीं सब लोगों के साथ भीरे भीरे हिस्तनापुर में प्रवेश किया। उन्हें देश कर नगरिनेवासी बढ़े प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से बनकी सुनि करने लो :—

छहा ! यह कैसे ज्ञानन्द की बात है कि जाज पाएडन लोग इतने दिनों बाद नगर के लौटे हैं। इस लोगों ने यदि कभी दान, होम या तपस्या की हा ता उसके पुरुषकल से पाएडन लोग सी वर्ष जीते हुए इस नगर में निवास करें।

इसके पाद पाराज्यों ने पितामह भीष्म, बचा धृतराष्ट्र और श्रान्य बड़े लोगों के चरण छुर श्रीर श्राहा लेकर निशाम करने के लिए घर में प्रवेश किया।

जब वे बच्छी तरह ब्याराम कर चुके तम भीष्य श्रीर धृतराष्ट्र ने धन सबके। बुला धर क्षाः---

पुत्र युधिस्टिर ! तुम व्याधा राज्य लेकर खारहतप्रस्थ में व्यपनी राजधानी यनाव्यो और

श्रातन्त्र से राज्य करो। इससे दुर्योधन श्राटिकं साथ तुम्हारे विवाद का कोई कारण न रहेगा। तुम श्रपने शहुयता से सद श्रनिष्टां संसहन ही में श्रपनी रत्तां नर सरेगि।

आया राज्य पाने की आजा को पायड़नों ने मान लिया और वहे दूही का प्रणाम क्यूके कृत्या के साथ जंगल की राह से खाएडवक्ष्य की और चले। उनके आने के कारण नगरी ब्लूड सजाई गई। चौड़ी सहकें, ऊँचे उँचे सकेंद्र महान, और चारा और के आम, नीम, श्रशोक, पम्पक, पद्धल आदि कुनों की कतारें देस कर पाएडव लोग वहें प्रमन्न हुए।

पाएडतों के आने भी राबर सुन कर बहुत से बाह्यए, बतिये और कारीगर वहाँ रहने के लिए आये।पाएडवों के राज्य मिल जाने पर छुप्ए और यलदेव विदा होकर द्वारका की लीट गये।सदा सच बोलनेवाले अधिष्ठिर मिंहासन पर बैठ कर चारों भाइयों के माथ धर्म्म के अवसार प्रजा भा पालन करने लगे।

एक बार भाँचों आई मच इकट्टे बैठे हुए थे कि देवर्षि नारह घूमते पागते वहीं आ पहुँचे। युधिष्ठर ने जल जीर पूजा को सामग्री से जनका मत्कार करके उन्हें एक उत्तम जासन पर दिखाया। उनके ज्ञान की रावर सुनने की द्रौपनी ने पवित्र हो रूर और मर्चाहा-पूर्वक कपहे-को पहन कर उनके चरणों में शीरा नवाया। महार्थि बहुत प्रसन्न हुए जीर पूजा महत्त करके सपकी तरह तरह जारी हों हो हो में हो जो उनके सामग्री हों। हो हो जो अन्त पुर जाने की ज्ञान कर नारह करके नारह कर के नारह कर के स्वाह हो की उनके सामग्री हों।

हे पुरुषों में अंग्र्ड पाग्रहव । तुम ता पाँच माई हा, पर धर्मपत्री तुम्हारी श्रवेती त्रीपदी है। इस कारण कोई ऐसा कपाय सोचना चाहिए जिससे त्रीपत्री के लिए भाइयों में कृट न पड़े । पूर्वकाल में सुन्द और उपसुष्प नामक हो आई थे । वे एक हो राज्य के राजा थे । देनों की ज्याहा सब लीग हरायर मानते थे । वे एक दूसरे के तहना चाहते है कि सोने, जागते, साते, यहाँ तक कि वहार करते सातर में हमेरा एक ही साथ रहते थे । अन्त में विलोचना नाम की एक अपसरा पर है आसक्त हो गये। इससे कमों यहाँ कक कि

इसलिए हम नहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा उपाय होना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच हौपरी

के लिए कोई विवाद न हो। ऐसा होने से हम बड़े प्रसन्न होगे।

इस युक्ति-पूर्ण बात को सुन कर पाएडवों की व्याँखें खुल गईं। एन्होंने नारद की सलाइ मान ली और यह नियम कर दिया कि जिस समय द्वीपरी एक आई के साथ हो उस समय कोई दूसरा भाई बस जगह न जाय। इस नियम को जो नेहिंगा उसे बारह वर्ष तक महाचर्य्य धारण कर चनवास करना पढ़ेगा। बारह के इस उपनेरा के अनुसार चलने से पाएडवों में सवा स्नेह बना रहा।

पाएडमों को राज्य करते हुए हुछ दिन बीत गये। एक दिन खुछ चारों ने मिल कर किसी आक्षाय की गायें चुरा लीं। आध्यय क्रोथ से कॉपता हुआ ग्यासडगमस्य में आया छीर रो रो कर कहने लगा:—

है पायडव ! चार लोग श्राएके राज्य से हमारी गार्थे चुराये लिये जाते हैं। श्राप शीघ्र धी रचा फीजिए । जो राजा प्रजा की श्रामदनी वा क्षत्रा हिस्सा वर लेकर भी प्रजा की रचा नहीं करता वह राज्य मर के लोगों के पापों का भागी होता है ।

दाहें मार कर रोते हुए बाझए। ना बिलाप सुन कर अर्जुन ने यह कह कर उसे धीरज दिया कि खरा मत, डरने नी केर्ड बात नहीं । पर जिस घर में अक्ष-राख रक्से थे उसमें इस समय द्वीपदी के साथ गुविध्दिर नित्रमान थे। उससे नियम तोड़ कर अब्ब लेने के लिए वहाँ जाने से अर्जुन को यड़ा पसापेश हुआ।

एक तरक ब्राह्मण पर व्या श्रीर राजवर्म, दूसरी तरक गुधिष्ठिर की श्रप्रतिष्टा श्रीर

थारह वर्ष का वनवास । इससे ऋर्जुन वडे चक्कर में आये । ऋन्त में धर्म के मत्र से बह कर समभ कर उन्होंने प्रविज्ञा तोड़ने का फल-भोग करना ही श्रन्छा समस्ता। ऐसा निरचय करके वे व्यव्यागार में पहुँचे और युधिष्ठिर की बाहा से धनुष-धाए।

लेकर ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्होंने चारों का पीछा किया । जब चारों की मार ग्रीर बाहाए। की गायें लौटा कर अर्जन घर लीटे तब सबने उनकी बडी प्रशंसा की। इसके बाद सुरुजनों को प्रणाम करके अर्जुन युधिष्ठिर के पास विदा माँगने गये और

वेलि:---

श्रार्थ ! जिस समय श्राप द्वीपदी के साथ श्रह्मागार में थे उस समय हमने वहाँ जा कर नियम-भंग किया है। इसलिए हमें बनवास के लिए जाने की व्याह्या दीजिए। युधिप्टिर इस व्यक्तिय बात की सुन कर, जिमका उन्हें खयाल भी न था, यह मन्नाटे में खाये; उनकी खाँदी। में खाँस खा गये। गरगर स्वर में उन्होंने कहा :---

है भाई ! तुमने ब्राह्मण की मटद करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया था । इनलिए इसमें तुम्हारा फुछ भी दे।प नहीं है। इस काम में हमारी पूरी सम्मति थी। इससे हम किसी प्रकार व्यवस्त्र नहीं हुए। यदि स्त्री के माथ छोटा आई पर में है। खोर वहा आई वहाँ जाय, ते। जरूर खार्य है। पर स्त्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में हो तो छोटे भाई का वहाँ जाना ऋतुचित नहीं है। इसलिए है अर्जुन! तुम हमारी बात माने।; बन को न जाव। तुमने जराभी अर्थम का काम नहीं किया।

पर वर्जन ने किसी तरह न माना । उन्होंने वहा :---

है प्रमा। तम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपूर्वक धर्म का काम भी न करना चाहिए। इसलिए, इस समग्र, स्तेह के वश हो कर आप हमें रोक कर हमारा सत्य भंग न करें।

यह कह कर करूओं के कल में शेष्ट अर्जुन ने, जेटे भाई की आज्ञा लेकर, बारह वर्ष तक

वनवास करने के लिए यात्रा की।

जब ऋर्जुन चलने लगे तब बहुत से ब्राह्मण और संस्थासी भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। इन सब लोगें। के साथ अर्जुन ने विचित्र जहलों, सरोवरों, निदयों और पुरायतीयाँ के दर्शन करते हुए श्रन्त में गंगा के किनारे एक स्थान पर रहना निश्चित किया। यहाँ जगह जगह पर माझर्यों ने ऋष्निहोत्र करना आरम्भ किया। प्रतः, मालाओ से अलद्भव और मन्त्रों से पवित्र अपनि के और संयम के पवित्रतापुर्वक ग्रहमैताले जितेन्द्रिय त्राहाणों के द्वारा गंगा का किनास व्यत्यन्त शामायमान हुआ ।

इस प्रकार आश्रम में खुब चहल-पहल रहने लगी। एक दिन अर्जुन स्नान फरने के लिए गंगा में उतरे। स्तान के बाद उन्होंने पित-वर्षण किया। फिर श्रानिहोत्र करने के लिए ज्यों ही बे जल से निकलने लगे त्यां ही नाग-राज की पुत्री उल्पी उनशी सुन्दरता पर मेराहित हो गई श्रीर उन्हें पानी में सींच कर नागलोक को ले गई। वहाँ अज़वी हुई अन्ति में होम करके अर्जन उन्ह्रपी से वेलि:---

है नारी। इस देश का क्या नाम है ? तुम कौन हो ? और इसको यहाँ फिस लिए लाई

हो १

नाग की लड़की ने कहा :—मैं कैरन्य नामक सर्प की कन्या हूँ । मेरा नाम उन्हरी है । क्रार्प् सुन्दरता को देख कर व्यापके साथ विवाह करने की इच्छा हुई है। इसी लिए ब्यापको सपने घर ले आई हैं। इस समय जैसे बने मेरी मनाकामना पूर्ण बीजिए। श्रर्जन में कहा :-हे मन्दरी । मैं भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता 🕻 ।



र । १८५५ मेंने ब्रावसर्थ्य प्रत बहुश किया है। इमलिए इस समय धर्मानुसार में तुम से निवार वर्षों सर भक्ता।

उळ्पी बोली — हे पाएडव । आप रिम लिए बन में घूमते हो सो में जानती हैं। जर आपने अपना ही बनाया हुआ नियम पालन करने के लिए नकावर्ष पारण निया है उन रिमह करने में नीई अवर्ष न होगा । इसके मिमा, यह उनमें आपके धर्म की थोड़ी बहुत हाति में होगी तो यह हानि डस आनन्द के पुरस्य के प्रता सं राहिडत हो जायगी जो आप में सुके मिनेगा। यदि आप न मानेने तो में निल्वय ही प्रास्त है हूँगी। इसलिए मेरे माथ रिनाह परने से आपत्ते प्रास्त हान परने का भी फल होगा।

यह युक्ति-पूर्ण बात सुन यर खर्जुन निराह बरने के राजी हुए । यह बात उन्होंने सर्परान के घर ही में निराह । दूसरे दिन सर्नेरे उन्हरी के साथ लेकर वे गंगा के किनाने खाशन में तीट खार

श्रीर वहाँ कुछ दिन निनास किया।

इसके बाद चर्जुन चरा, बार, क्लिंग देशों के बीर्ध, देवालय और सिद्ध लोगों के आप्रेमों के कर्मान करते हुए धूमने रागे । क्लिंग क्रेस को पार करके व समुद्र के किनारे के रात्ने से सिर्मुद्र नामक नगर में पहुँचे । मिणुद्र के राजा के चित्रांगड नामक क्यार क्या थी। वह आवन्त सुरुरी थी। वह माम वह नगर है उसर उधर पूम रहा थी। वह सुरुरी को देग कर प्रजुत के उससे भी निशह करने कि इक्षा हुई। राजा के पास जा कर उन्होंने निराह की बात चराई। राजा ने पुद्रा, आप कीन हैं?

ष्ट्रार्जुन ने वहा —हम कुरुत्रशी ऋतिय हैं। हमारा नाम श्रार्जुन है।

तव मिरापुर के राजा बाले --

हे अर्जुन । हमारे एक पूर्व-पुरुप की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महाहेव जी ने यह कर दिया था कि हमारे बरा में सनके एक ही पुत्र होगा। अब तक सनके यही हुआ है। केंगल हमारे ही यह कन्या हुई है। इसलिए हमने डमने पुत्र के समान पाला है। जीर इसी के द्वारा बरा की रक्ष करने के इरावे के इस कन्या के पुत्र को हमने अपना बारिस बनाना निरियत किया है। हफ़्तिय बरि तुम इसके गर्भ से पैवा हुए लहके को हमतार्श हो बराबर मानने को राज्ञी हो से इमके साथ तुन्हार निवाद होने में कोई वाचा नहीं है।

श्रर्जन ने इस वात की मान लिया और गीति के श्रनुसार चित्रागढ़ा से विवाह वर के तीत

वर्षतक वहाँ रहै।

इसके यह ऋर्तुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुई । इस यह वे बहिरणी महासागर हे निकट-वासी तपस्त्रियों के प्यारे कवि पनित्र तीर्यस्थानी को गुये ।

इसी बीच में चित्रांगरा के गर्भ से उनके वश्चवाहन नामक एक पुत्र हुआ। यह सुन कर है उमे देरांन के लिए मिछिपुर लीट श्राये। इसके वाट उन्होंन गोकर्ष सीर्थ की श्रीर याता की।

भारतवर्ष के पश्चिमी तीर्थों में पूमते पागते व्यन्त ये व्यक्ति प्रभास तीर्थ में पहुँचे। मित्र व्यक्ति के व्यत्ति का समाजार सुनते ही कृष्ण वात्ती से उनके पास गये और गले से लगा कर वर्षे प्रेम से उनसे मिले। व्यक्ति से से स्वतास का कारण सुन कर उन्होंने कहा कि जो हुन्द सुनने निया, ठीक स्थिया। अपने मित्र व्यक्ति का मन वहताने के लिए कृष्ण ने रेनतक पर्वत पर तरह तरह के व्यक्तिह प्रमोट का प्रमान क्रिया। थेडि ही दिनों में उनकी वे वहाँ ले गये। वहाँ सुन्दर सन्ने हुए और परम रमणीय स्थान में दिन को नाच, गाने ब्यादि का व्यानन्त लेकर रात को दोनों मित्र दूध के समान सनेट राज्या पर इक्ट्रे से जाते। व्यक्ति ने व्यवनी बाजा में वे। जो रमाणीय स्थय और आधार्यजनक पटनायें देखी थी उनका वर्षन उस समय छुप्ए से करते। इस तरह सुख से वातें करते करने धीरे धीरे देोने से। जाने श्रीर सनेरे अधुर गाने का शहर सुन कर देोनें एक ही साथ जानने।

छुड़ दिन इसी तरह बिहार करके दोनों मित्र साने के रथ में सानर होकर द्वारण गये। यहाँ गाइयों ने अर्जुन का खुद आहर-सत्कार किया। उनको प्रसन्न करने के लिए द्वारकापुरी खुन मनाई गई। खाँ जिलने वयनन और विहार करने के स्थान वे वे भी तरह तरह के अलङ्कारों से सुरोतिक किये गये। प्रभीसिद कुटने को रोगामिश अर्जुन को देखने के लिए राजमार्ग पर लाखों आदमी इसट्टे हुए; दिन्नमाँ मी दिन्निक्यों में आकर रहते हुई। अर्जुन बड़ों को नमस्कार और वरावरवालों को गले से लगा कर रक रमखीय महल में रहने लगे।

कुछ दिनों के याद यादवों का एक बड़ा भारी उसम खारम्भ हुना। उसके लिए रैयनक प्रवृत्त से मिली हुई जगह रत्न जड़े हुए मचानो और करपट्टों से मुख़ोभित की गई। स्थान स्थान पर तान, गाना, बताना होने लगा। राजदुमार लोग उसमोत्तम सनारियों में इघर उदर चूमने लगे। नगर-नेवासी भी—कोड खन्छी खन्दी सनारियों पर गोई मामूली रथों पर, वोई पेहल हो—सेर फरने के लिए गोने लगे। थीरे घीरे सभी मदापान से मस्त होकर हित्यों के साथ उस्तय मनाने लगे। जब सब मरा में मृत मुद्द हो गये तथ छुएस खुनेन को लेकर उस्तव में गये।

ने बड़े केतुक से चारों खोर घूम रहे थे कि इतने में सरियों से जिरी हुई, सब बातहारी ते सुरोाभित, बसुदेव की पुत्री परम सुन्दरी सुभद्रा पर अर्जुन की टिप्ट पड़ी 1 इप्पासमक गये कि

मेत्र का मन वहन की श्रोर सिँच गया है। उन्होंने हँस कर कहा:—

मित्र ! द्वम बनवासी होकर भी स्त्री के मैनवाशों से चञ्चल हो बढे ! श्रपने मन की वात हमते जी स्रोत कर कही ।

श्रजु न ने कहा :—हे छुन्छ ! तुन्हारी बहन बड़ी ही लाबएवमबी है । वह निमके मन को हरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हो सकता है, इसका तुन्हें कोई उपाय करना वाहिए !

कृष्ण कुछ देर से।चकर बाले :—

है अर्जुन । इप्रियो के लिए ता रायंत्रर ही सबसे अच्छा कहा जाता है। किन्तु रिस्क्रिंधिके रंग भी बात कोई क्या जाने। बलपूर्वक कन्या-हरेख की चाल भी चृत्रियों में हैं। यही एक उपाय प्रीक माल्हम होता है। स्वयंत्रर के समय सुभद्रा रिसको पसन्द करेगी, इसका सुल निरचय नहीं। सिलिए तुम इसे बलपूर्वक प्रहण करो।

ऋर्जुन ने कृष्ण से सलाह करके दृत-द्वारा मन हाल युधिष्ठिर को बहला मेगा। उत्तर में गुधिष्ठिर ने भी वहीं सलाह दी जो कृष्ण ने दी थी। इसके बाद, उसन के समाप्त होने पर, जन उभद्रा रैवतक पर गई तथ ऋर्जुन ने कृष्ण की श्रुनुमति से काच, ढाल, इस्ताने श्रीर झन्न-शस्त्र गरण करके, सुन्दरस्य पर सनार हो, सुभद्रा का पीछा किया।

सुभारा देवताओं की पूजा कर, बावायों का खाशीर्वाद ले, खोर महापर्यत रेवतक की रहिष्णा कर, द्वारका के। लीट रही थी कि इतने में प्रेम से महा खर्जन ने उसके। महमा पकड़

लेया और स्थ में विठा कर बड़ी फुरती से अपनी राजधानी सासडवप्रस्थ की खोर चले।

यादवों के समान्तक ने, एक सिपाही से सुभग्ना के हरे जाने का हाल सुन कर, सुनहली पुरही बजा कर सबको होशियार किया । तुरही का नेज शन् सुनने ही भ्रोज, वृष्टिण और नह राह्य के बड़े बड़े लोग शीच ही सभा में आ पहुँचे और मिणवों से जड़े हुए सेर्नि । र पैठ कर सभारकृत से सब मुज्ञान सुना।

अर्जुन के इस बुरे न्यवहार से यादव-बीरों के। बड़ा क्रोघ आया । उनकी श्रींतें लाल हो गई। उन्होंने उठ कर सार्राक्ष्यों में रथ सजाने की खाजा दी। इस समय नशे में घर नील बख पहले हुए यलदेव सहसा वाले :--

हे बीरगण ! तुम क्या कहत हो है कृष्ण स्थिर चित्त से चुपचाप सदे हैं; उनकी श्राक्षा हे

विता स्तता क्रोध करना और गरजना व्यर्थ है।

यह बात सुन कर मल लोग चुव हो गये। तव बलदेव कृष्ण में कहने लगे :— हे भाई ! देरतो, सभी तुरुत्ती बात सुनने का रास्ता देख गहे हैं। तुम चुप नयी हो ? तुन्तर ही कहने से हमने दस कुमवंश के पापी अर्जुन का इनना आदर हिवा था। उसी का यह फल है जो श्राज इस नीच के द्वारा इस तरह अपमानित हुए हैं। उसका यह ब्यवहार हमारे सिर पर लात मारने र तुल्य है। है गोविन्द ! इसे क्या हम चुपचाप सहैगे ? वही ती हम श्रावेल ही पृथ्वी भर के कीएंगे का मार इसका बदला ले ले।

अन्य यार्थो ने भी वाक्लों की तरह गरज कर चलदेव की इस बात का समर्थन फिया। हर

कृत्या, सबकी शान्त करके, धीरे भीरे युक्ति में भरी हुई बाते कहने लगे :--

हे श्रादर्थ ! हे यादव ! ऋर्जुन ने हमारे कुत का श्रापमान नहीं किया; किन्तु उलटा हमारे सम्मान की रक्ता की है। उन्होंने हमका लालाची नहीं समका; इमलिए धन के द्वारा समदा की पान की चेप्टा उन्होंने नहीं की। यह समक्त कर कि स्वयंवर का फल न जाने क्या हो, उन्होंने उसरी परवा नहीं की ! चित्रय लोग माता पिना की व्याचा लेना वीरों का काम नहीं समस्ते । इसलिए उन्होंने सुमद्रा का हरण करना ही सबसे व्यव्हा समका। यह हमारे भी कुल के वेग्य हुआ है। व्यर्जुन वेग भामूली चारमी न समामा । उनकी उन्नति से भरतहल की शोभा है। इसलिए हुए का फोई कारण नहीं है। हमारी समाम में शीघ ही अर्जुन के पास जाकर उनके शिष्टाचार से लीटा लाना उचित्र है। यदि उन तरु हमारे पहुँचने के पहले ही वे अपने नगर पहुँच जायेंगे ते। हम लोगों के लिए यह यड़ी वक्तामी की बात होगी।

फुप्ण की बातों से याद्यों का क्रीय जाता रहा। उन्होंने उनका उपदेश मान लिया और धार्जुन तथा सुमद्रा के। लीटा कर द्वारका में यथारीति बनका विवाह कर दिया । इसके बाद प्रार्जुन

एक वर्ष तक वहाँ रहे।

किर पुष्करतीर्थ में वाजी सब समय विशा कर बनवाम के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर सुभग्ना के लेकर अर्जुन सायट्रापस्य लीटे। वहाँ पहले वे राजा के पास गये। किर प्राक्षराणें की पूजा की। तदनन्तर जल्डी से द्रौपदी के पास पहुँचे। किन्तु द्रौपदी ने खियों के स्वभाव के स्वतसार वनावटी क्रोध दिया कर कहा :---

जहाँ सुभन्ना हो वही जाइए। उसमे सन्देह नहीं कि चिद भारी चीज घटछी तरह घाँध भी धी जाय तो भी उसका बन्धन धीरे धीरे ढीला पढ़ जाता है। द्रौपटी ने ऐसी ही तरह तरह की हैंसी करना श्रारम्म किया। श्रजीन ने उन्हें शान्त करने की चेप्टा की श्रीर बार वार उनसे कमा माँगी।

"प्रन्त में उन्होंने सुभद्रा के न्नालिन के वेश में व्यन्त:पुर भेजा। उस वेश में सुभद्रा और भी सुन्दर मालम होने लगी। म्वालिन का रूप बनाय ही वह घर गई और कुन्ती के चरण हुए। कुन्ती ने बसन्नमन से उस सबीगसुन्दगी का माथा सुँघा और जी भर कर श्राशीबीट दिया। सभद्रा वहाँ से द्रीपदी के यहाँ गई और प्रणाम करके वाली :--

श्राप्यें! श्रान से में तुम्हारी दासी हुई।

तब द्रीपर्वा इड्ड शान्त हुई श्रीर यह कह कर उसे गले से लगाया कि तुम्हारे पति का वैशे न रहे।

सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा—ऐमा ही हो। श्रार्जन के लीट खाने से सब भाई बड़े खानन्दित हुए।

सुमद्रा और अर्जुन के कुरालपूर्वक पहुँच जाने नी राज्यर द्वारका पहुँची। यहा से रूट्ण, चलदेव, साल्यिक और प्रयान्न आर्थि भोन, ष्टप्लि, अन्यक-यशी यात्र असस्य सेना के साथ यहत सा दायज का सामान लेकर बालावाजास्य आये।

सा वायज का सामान शक्त साएड अस्था । युधिष्टिर ने उनकी अमवानी के लिए नकुन और सहनेव की, आमे से भेगा। सङ्की पर शीवल सुगन्धित चन्नन के रम ना बिडकान हुआ, इममे उनसे घूल ना नामानिशान तक न रह गया। यान्त्र लोगों से वे खादर के साथ मिले। ध्या पताना से शाधिन राजस्वी हुए गुग्गुल के शुग् और प्रनेश किया तब नगर निरासिया ने उनना खाच्छा सत्मार किया। जसते हुए गुग्गुल के शुग् और

सगिन्यत फलो की मालाओं से शासित सड़ैका का पार करते हुए वे इन्ट्रपरी के समाम राजभवन

में गये। बुधिटिंडर ने बलदेव का यथापित सत्कार करके छुच्छा का गले से लगाया। इसके पीछ वड़े बड़े बादन बीरो ना यथापित ज्ञान्द किया।जान सन लोग देठ गये तन उत्तरा न अर्जुन के स्वार पोड़े का रथ, मधुरामटल भी गायें, तेच चलनेनाल बोड़े, सेना करने म कुशल वासियाँ और नवृत स वका, अलङ्कार आर्टि फिननी ही चीजें वायज मे वा।

कुछ दिन स्ताराइवभस्य मे रह कर चलदेव 'और खन्म बान्य लोग हारका लाट गये। लाहन समय बहुमूल्य चीजें उनकी भेंट ही गई । कृष्ण खर्जुन हे साथ रह गये।

इसी समय सुभन्ना के गर्भ से खाभमन्यु नामक अर्जुनका एक वेजस्वी पुत्र पैटा हुखा। खाभमन्यु के उत्यन्न होते ही खानु न ने त्राहाणों के बहुत भी गायें और सुत्रग्री-रान िया। उसके जातकक्ष्में आदि सन हाभ काम कृष्य ने खुद किये। डीफ्टी के गर्भ से भी पाँच पतियों से पाँच पुत्र हुए। चुधिचिर सन हाभ काम कृष्य ने खुद किये। डीफ्टी के बहुत करें सातानिक और सहदेव के अतातान अर्थ सहदेव के अतातान।

एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा -

मित । खाज कल वड़ी गर्मी पड़ती है। इसलिए चलो कुछ दिन यमुना के निनारे रह। कृष्ण के। भी यह बात पसन्द खाई। दोनो यमुना के किनारे रमणीय स्थानों में श्रमण करने लगे।

एक दिन नदी के किनारे बैठे वे तरह तरह की बातें नर रहे थे ति इतने में तरे हुए सेाने के रह का, पिक्क तर्वा, पनी नाबीयाला एक लम्था पुरुष सामने आरर थीला —

हम प्राव्या हैं। स्वां अधिक भीजन करते हैं। तुमसे अपने भीजन के लिए एड माँगत हैं। अर्जन और इन्एव ब्राव्या हो भीजन केने पर राजी होकर बोल —

हे ब्राह्मण । श्रमेक प्रकार के श्रमा में से श्राप क्या साना चाहते हैं ?

तव बाहारा वोला —

हम खिन हैं। हम खज़ नहा राते। बहुत िनों से हमारी इस्तुत है कि साएंडव वर्न जलाकर खीर वहाँ के जीव जन्तुओं के स्वाक्त हम हम हो। किन्तु उस वन से इन्द्र ना मित्र नाग राज तक्क रहता है। हमने जिनमी बार वन जलाने की चेष्टा की वेतनी ही बार इन्द्र न, इस इस स कि साएटन में जल जान से तक्क भी जल हम भार जायगा, हमां अलाने हुई नेद्र पानी वरगा हमारा मतज़व सिद्ध न होन िया। इसिलए खायसे हम यहां साँगने के कि खाय हमारी <sup>मन्द्र</sup> और अस्त्र तकर न तो प्राधिया ने ही भागने वीनिए खीर न इन्द्र के पानी हो बरसाने ही जिए श्रर्जुन ने उत्तर दिया :---

हे क्षानि । आपको इच्छा हम अवस्य पूरी करेंगे । पर हमारे पास न ती ऐसा प्रमुप ही है जो देर तक हमारी भुजाव्यों के बेग की यह सके कीर न ऐसा स्थ ही है जो अकर रसने आरि अधिक समय तक युद्ध में काम देने के बोग्य ही । कुष्ण के पास भी कीई ऐसा रथियार नरीं है जो उनके चलाते बोग्य हो ।

श्रर्जुन की बात सुनने ही श्रामिन ने जल के देवता वक्षण का बाद किया। वक्षण देवता के

श्राने पर श्रानि महाराज बोले :---

हे जलेश्वर ! सोमराज ने जो प्रचएड धनुष, कमी नाश न होनेपाली टी तरकरों, श्रीर बन्दर के निशानेपाला स्थ तुम्हे दिवा था, उन सब चीचो को ले खास्त्री। खर्जुन उनसे बहुत वडा काम करों।

वरुष्पराज ने क्रान्स की प्रार्थन। मान ली और हमेरा। तीरो से मरे रहनेगाले तरकरा के साथ गाएडीय नाम का प्रसिद्ध धतुष क्यौर बानर के चिह्नवाला, वड़े केल घोड़ों से जुना हुक्या, तथा लड़ाई के सामान से मरा हुक्या एक रथ लाकर ब्यर्जुन के दिया।

भाम ने छुटए है। मुदर्शनचक्र नाम का एक बड़ा अच्छा अस्त्र देकर वहा — है छुटए ! यह पक्र फेके जाने पर राज का मार कर किर आपके हाथ में लौट आयेगा ।

तब श्रख-राख धारण कर और रथ में बैठ दोनो बीर बड़े प्रसन्न हुए और श्रमि से बोले :—

भगवन् ! श्राप वे खटके खाएडव वन के चारो श्रोर प्रश्नरित होकर, उसे जलाइए ! इस रथ श्रोर इन हथियारो की बदौलत श्रव हमे किसी का डर नहीं । श्रव हमें केई नहीं जीव सकता !

यह सुन भगवान् ऋपि ने वड़ा ही डम रूप धारण िस्या ऋषीर खपनी सातों जीभे निकाल सर सारहर जलाना खारम्भ किया।

प्रप्य और अर्जुन वन के होनो श्रोर राष्ट्रे होकर जीवधारियों के। श्राग के मुँह में डालने लगे १ त्या पहु, क्या पही, कोई मी अर्जुन के वाशों और रूप्य के चक्र से भागने न पाया। तालान तेज आँच से जबतने लगे। महासियों ने स्टपटांकर प्राप्य वे विये।

धीरे धीरे जय जलती हुई ध्याग की लपटें ध्याकारा तक गहुँचीं धीर वेयताओं का जलाते लगीं तब इन्द्र ने पानी बरसाना भारस्थ किया। पर खाग की विकट गर्की से पानी की धारे आकारा हों में सुबकर न माञ्चम कहाँ चुली गई। तब इन्द्र की चड़ा कोच खाया। सब यादलों को इकट्ठा करते वह मुसलारा पानी वरसाने लगा। पानी की धारा द्वाराव्य वन के उपर पड़ती हेरा अर्जुन व खपने याणों के जाल से ध्याकारा दक दिया। इससे एक वूँद भी पानी यक्कि तक न एईंथा।

सर्परात तक्षक इस समय कुरुवेद गये थे। पर इनारा पुत्र व्यवसेन साएडव धन में ही रहता था। वह, जान से कई बार भागने की चेष्टा करने पर भी, ज्यान के मारे न भागने पाथा। तब तक की की ने पुत्र के बचाने की चेष्टा करने में ख़ुद ज्यवन प्राव्य गैंवाया। यह दशा हैरा कर हुन ने मण्यह बाया-वर्षों के द्वारा ज्यान की बोड़ी देर बहोशा करके ज्यवसेन को भाग जाने का ज्यासर दिया।

श्रर्जुन इस पोरेज्याजी से कुद्र होफर इन्द्र से और मी घोर युद्र करने लगे । इन्द्र भी प्रेरित विजली की निरन्तर बड़क, बक्षों की लगातार मार और बाटलों की घटाओं की निरन्द गर्जन से माना भलयकारा त्या पहुँचा। पर सत्र प्रकार के युद्धों में निपुष्ण श्रर्जुन ने उत्तमीत्तम दिव्य श्रस्त चला कर, इन्द्र के राखानों के। एक्ट्स व्यर्थ कर टिया। श्रन्त में उन्होंने मन्त्र से पवित्र किये हुए बायु के श्रस्त-द्वारा मेचों को न जाने कहाँ उड़ा कर चए। सात्र में आकाश ही के माफ कर दिया। यह ममफ कर कि अर्जुन के। जीतना वड़ा फठिन कांम है, इन्द्र ने भी श्रिशि के जलाने के काम में विश्व डालने से हार मानी । रागादव वन के रहनेवाले सभी दानव, राचम, साँप, हाथी और सिंह अग्नि के सबद्धर मुख में पड कर मर गये। उनकी घोर धानि से चारों दिशायें गेंज सर्ती ।

तत्तक के घर में मय नाम का एक दानव रहता था। वह कृष्ण के पक्र के भय से भागते का रास्ता न पा कर डर के मारे अर्जुन की शरण में आया और रत्ता करी, रत्ता करी, कह कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। अर्जुन को द्या आ गई। उन्होंने यह कह कर उसे धीरज दिया कि हरी मत. हरने की कोई बात नहीं। ब्रप्णा ने उनकी बात रखने के लिए दानव के। छोड़ दिया। श्राप्ति ने भी उसको जीवन-दान देना स्वीकार किया ।

इम भयद्वर सारङ्व-दाह 🗎 सिर्फ अश्वसेन; मय टानर और मन्द्रपाल शृहि के चार प्रत जलने से बचे। ये चारों पुत्र शाह नामक पत्ती के छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे। भगवान श्राप्तिक पन्त्रह दिन तक जलते रहे और अनन्त जीव भरण कर दस हुए। उन्द्र भी कृष्ण और अर्जुन के श्रद्भुत बल-बीर्घ्य से बहुत प्रसन्न हुए। श्रर्जुन की उन्होंने बर दिया कि महादेव की प्रसन्न करने से तुरहें आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अला हैं सब प्राप्त होंगे। कृष्ण ने सिर्फ यही यर माँगा कि व्यक्त न के साथ उनकी मित्रता कभी न दरे। जब व्यक्ति और इन्द्र पले गये तब गय वानव की लेकर देती भिन्न फिर यमना किनारे चले खाये।

इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा :--

हे अर्जुन! आपने कृद्ध कृष्ण और जलाने के लिए तैयार अपन से हमें बचाया है। इसलिए आज्ञा दीजिए, यदले में में आपका क्या उपकार करूँ ?

श्चर्जन ने कहा :-हे महाशूर ! तुम हमसे सना सन्तुष्ट रही । बदले में फिसी उपकार के पाने की हमारी इच्छा विलक्क नहीं है।

मय ने कहा :—हे प्रमो ! श्रापने श्रपने बङ्जन के श्रतुसार ही बात कही है। किन्तु हमारी वड़ी इच्छा है कि श्राप प्रीतिपूर्वक हमसे कुछ करूर लें। इस टानव-कुल के नियन माँ हैं। इसलिए श्रापका कोई न कोई काम हम जरूर कर सर्केंगे।

अर्जुन ने वहा: - हे कृतदा ! तुमका मीत के मुँह से बचाकर कृतज्ञता के रूप में हम उसका धरला नहीं लेना चाहते । पर तुमको भी चिरकाल तरु श्रपना ऋगी बनाये रसने भी हमारी इन्छा नहीं है। इसलिए यदि तुम कृष्ण का कोई प्रिय काम कर सको तो हम बहुत प्रसन्न होंगे।

तद भय दानर ने कृष्ण से प्राज्ञा माँगी । उन्होने हुछ देर सीच कर कहा :--

हे दिल्ल-कर्म-विशारद ! तुम महाराज युधिप्तिर के लिए साएडवमस्य में एक ऐसी सभा धनाओं जैसी किसी ने पहले भी न देखीं हो और हजार कोशिश करने पर भविष्यन में भी बैसी न बना सके।

सय दानन छुप्ए की त्राज्ञा पाकर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा ।

## ६—पाग्डवों का सबसे वड़ा राजा होना

ष्ट्रपण और श्रजुंग ने, यसुनातीर से नगर में लौट वर, खाएडनदाद का सन हाल गुनिप्रिः से घर सुनाया । गय दानन ने जो सभा बनाना स्वीकार विया था उसकी भी सुपना उन्होंने दी । इसके सिवा और जितनी घटनायें हुई थीं वे भी युधिष्ठिर को सुनाई ।

उधर मय दानन पूर्वोत्तर दिशा की और खाना हुच्या श्रीर कैलास के उत्तरी भाग में, मेनक प्रोत के पास, शनमें में राज्य में एक बड़े पर्वत पर पहुँचा। उसके पास ही विन्द्र नाम के एक मरोगर में निकट पूर्वभाल में दानेना ने एक बड़ा जानी बड़ा दिया था। उसके लिए बनाये गये सभा-मएल का श्राद्वयर्थ-जनक सामान बतौ रंग्या था।

वहाँ से मनमानी चीजें लेकर मय राग्डडमस्य पहुँचा और गुधिष्ठिर से मिला। गुधिष्ठिर ने उसका अच्छा सत्रार दिया। एक अच्छे दिन समाभूमि का विस्तार पाँच हजार हाथ नाप कर उस पर उसते एटच के अभिमाय के अनुसार कुछ देवताओं, इस मनुत्यों, और कुछ टेरचों के बेंग का, सुताल, कृत उँचा, हुनों के समान राम्भाँवाला और मिथियों से जहा हुच्या एक अद्भुत सभा मरूप वनाना आरम्भ फिया।

भीरे धीरे नाना प्रशार के स्कटिक विशा और माशिक्यों से सजी हुई सभा नपडण की हुद, ऑगन और वीवारें प्यपूरे गीभा की भारण करने लगी। सभा के बीचा बीच स्कटिक की सीटियादार और रत्नों से जडी हुई वेदिशा से शोभित एक स्टब्ड जल का सरोवर बनाया गया। महद के जारी की से मुसि इसला में परिपूर्ण संदोरसें, छावादार पेडों की स्तार्ट और सुसन्धित पुलो की वाटिकाओं से मजाई गई। जल और यल के फूलों की सुगन्ध से मिली हुई बासु से समा खुर सुगन्धित हो बडी।

तात् इवप्रस्थ में जुड़ किन बड़े सुत्र से बिता कर कृत्य से, पिता के दरीने के लिए वर्षे इस्तुक होगर, घर जाने की इच्छा प्रप्रद की। अपनी बुआ कुन्ती और सुविद्यर को चरण-मन्त्रना करके उन्होंने पर जाने पी आझा प्राप्त की। किर अपनी बहन सुभन्न को तरह तरह की उपदेश पूर्य बातें सुना कर कहाँने धीरत दिया और सुभना ने माता तथा स्त्रजनेंग के लिए जो सन्देश कहा उसे कह देने का भार अपने ऊपन लिया।

हमसे यात उन्होंने स्नान नरके अलहार आति पहने और पूजा कर जुकने पर चलने के लिए तैयार होनर पर से थाहर निर्देश । इही त्यांस्त्र पाठ करने जारी आध्या ने उनका अभिनन्दन किया— उन्हों नाता प्रकार के आशीर्यांत्र दिये । इप्पा अपने नहरू के निक्काले रथ पर सनार हुए । सुधिष्ठिर अंशिंत भी वहें प्रेम से उनने माथ नेठे । सुधिष्ठिर के ती हैं पात के अपने नात नेठा कर, पोडें। की राम गुत्र अपने हाथ में ली। धानी पारहन लोग उनके पीडें भी है स्थ पर चले !

इम ताह है। केम्म जाने पर इरफ ने युधिष्ठिर के बराखों पर शीशा रख नर उनसे लीट जाने के लिए कहा। तर युधिष्ठिर ने पैरों पर पड़े हुए प्रप्तु के बढ़ा कर उन्हें द्वारका जाने की श्रामुनि दी। श्रामुन श्रीर भीम ने आलिइन तरा नहुन श्रीर सहेटर ने प्राणाम करके उनकी दिशा किया।

ष्ट्रपण के चतने पर पाएडब लोग उस समय तर उनके बाबु की तरह तेज चलनेवाले रथ की श्रोर एक्टक टेन्टने पर जिस ममय तक रय उनमी निगाह के सामने वहा । उन लोगों का मन ट्रप्ण ही में माथ गया। शरीर मात्र वहाँ वह गया। हुट देर माट, इप्ण ना रथ श्राटस्य ही जाते पर, इप्ण मी याद श्रीर उनमें सम्बन्ध भी श्रींत से भंगे हुई बाने कमनेस्ट्रण वे श्रपने घर लीटे। इधर चीरह महीने तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा। अन्त में मय दानर मुभिटिर दे। भा चन जाने भी स्वर हो। इससे वे बड़े असल हुए । उन्होंने अनेक देशों से आये हुए आक्षाणों के दिशु से बनी हुई चीजें, फल, मूल, सुगमांस आदि भीजन, और बस्न—माला आदि से एम करके सभा में प्रेरी किया। वहाँ मंगल-पाठ की धानि आकाश तक बूँजने लगी। मुभिटिर के मन में भित्त- वाब और एलों के द्वारा देवताओं की पूजा और सप्ता तो ।

इसके बार छाये हुए लोगों के द्वारा पूजित होकर भाइयों के साथ ग्रुधिष्ठिर उस जी अनेनाली समाभूमि में पूनने लगे। पूमवास कर मण्डप के बीचोचीच सिंहासन पर वे येडे। इसी समय क्ष्र नेजरी अधियों के साथ देविषे नागद जा पहुँचे। पहले तो जन श्रेष्ठ खरियों में तरह तरए के क्रिसे- इनिजयों और उसने के बाहने ग्रुधिण्ड के लाज-वर्ष-सम्बद्धण्डी नाना प्रकार के सार-गर्मित उपरेश दिये। के साम में में महास ग्रुधिण्ड के बोले :—

महाराज ! मिणुयों से जड़ी हुई तुन्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मतुष्यलोक में न मने श्रीर कहीं देखी श्रीर ने सुनी। यह मिर्क देवताओं की सभाशों के साथ तुलना के याण्य है।

यह कह कर सभा में बैठे हुए लोगों का कैनहल दूर करने के लिए, तीनों लोरों में धूम्तेताले, श्रीत करने में चतुर, ब्रह्माझीन नारद देवलोठ की तरह तरह की सभाको का हाल करने लगे।

यस की सभा के राजा लोगों का, वरूप देव को सभा के नाग और नैत्यकुल का, कुवेर फी भा में विहार करनेताले यन, रानुस, गन्धवं और अप्मराओं का, तथा बड़ा वी सभा के महिर्प और प्रताओं का वर्धन करके, अन्त में, नारद ने सुरलोक के स्वामी इन्ड की सभा में रहनेवाले पुरायाना जा हरिश्चन्द्र का हाल कहा,

इनकी बात समान्त होने पर युद्धिन्दर ने पृक्षा :—

हे सुनिवर ! राजा हरिक्षन्त्र ने ऐसा कीन सा पुष्यकर्मा और वरक्षम्यी भी जिससे उन्होंने न्द्र की बराबरी का दर्जा पाया ।

देवर्षि नारद ने कहा:-

महाराज | साते। हामें को जीत कर उन्होंने श्वन्त मे राजगजिरको हो के करने योग्य राजस्य तमक यहा किया था। हे धर्मराज ! जो जारों दिशाओं के राजाओं के। श्वपने करा में करके इस यहे यहां के। करता है वही इन्द्र के पद की या सकता है।

यह वह कर नारद ने बिटा माँगी और चल दिया।

राजसूर यज की महिमा सुन कर गुथिरिटर ने ठंडी साँस ली । राजा हरिश्रन्ट के आश्रार्थजनक त्व पाने की यात में जितनी ही श्रार्थिक से।चने लगे उतनी ही श्राधिक इस यज्ञ के करने की इस्डा उनके तन में नलवारी होने लगी।

इसके लिए पहले तो उकान बहुत ही खन्छी तरह राज्य करके प्रजा को निय प्रमन्न किया प्रिपिटर के धर्ममीचरण, जीम के पालन-पीपण, ज्याने के राजुनाक, नक्तल की नफ़ता जीर नर्द्र में मेंपर से सबनी क्या माने का जीर किया जादि दूर हो गई। साल के खनुसार कर के प्रमान के समुतार कर के से के खनुसार कर के से हिसान कर की साम के खनुसार कर के से सितान कर की साम के साम के से हिसान कर की साम के से सितान की की हिसान की की साम की

भीरे भीरे युधिप्रिर ने जन श्रवस्था श्रतुकृत समग्री तथ वे मन्त्रिय दे

पूरा यक्ष की यार बार चर्चा करने लगे।

मन्त्री प्रशंसापूर्वक कहने लगे :—

महाराज ! चत्रियों में जैसा वल होना चाहिए वैसा होने से राजसूय यझ सहज ही में हो संस्त्रा है। इस समय सभी आपके अपीन हैं। इसलिए विना किसी चिन्ता के आप इस यह को व्यारमा कर सकते हैं।

भाइयों ने श्रपने श्रपने बल-बीर्य्य के द्वारा युविष्टिर की भारतवर्ष का सबसे घड़ा राजा

यनाने में महायता देना स्वीकार किया ।

यह देश कर कि सबने उनकी बात का समर्थन किया, जुिंपिटर बड़े प्रसत्र हुए। परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह अपन्धी तरह दूर नहीं हुआ। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि राजनात्र की यानों को सबसे अधिक समक्रनेवाले अद्भुव बुद्धिमान् इप्ए से सलाह लिये विना कोई क्रम यन्ता श्रम्हा नहीं।

इस इरादे से उन्होंने तेख चलनेवाले स्थापर एक दृत द्वारका भेजा। युधिव्हिर हमसे मिलना चाहते हैं, यह बात मान्ड्स होते ही छ्रम्म चाये हुए स्थापर तुरन्त बैठ गये च्यार खाएडनप्रस्थ पहुँच कर युलाने का कारण पूछा ।

गुधिन्तिर घोती :-हे कृष्ण ! इम राजसूय यज्ञ करने के लिए यहे उत्सुक हैं। किन्तु तुम्तारी मलाह लिये यिना हम कुछ नहीं कर सकते । यहाँ कोई तो बन्धुत्व के कारण हमारी इन्छा के बिरुद्व पुछ नहीं पहना चाहता। फोई स्वार्थ के बरा होकर खुशामद के मारे हमारी सब बाती का समर्थन करता है। है युद्धिमान् ! हम अकेले तुम्हीं से यथार्थ उपदेश पाने की आशा रखते हैं।

इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा :-

महाराज ! आप यहे गुलुवान् हैं। कीन वार्ते ऐसी हैं जो आपमें नहीं ? इसलिए आप इस यह को हर तरह से कर सकते हैं। पूर्वकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, कोई धन के वल से, काई भुजाओं के बल से, काई तपस्या के बल से माजाज्य प्राप्त करके सारे भारत के राजा होते थे, व्यर्थात् वे सम्राट् यनते थे। उन्हें सारे गायडलिक राजे सिर मुकावे थे। किन्तु तुनमें ये सब गुरा इक्ट्रे देखे जाते हैं। पर इन्द्रानुसार साम्राध्य पाने में इस समय एक वाथा है। पहले उसे दूर करना पाहरी हैं।

परम प्रतापी मगथ के राजा जरासन्थ के भयानक प्रभाव से खासन्यास के सब राजे डरते हैं। जा भाग नहीं गये वे सब जरासत्य के अधीन हुए हैं। हे धर्मशत ! तुन्हें ते। माल्य ही है कि कुछ दिन पहले जब हमारे मामा दानरराज वंस ने यादवों पर धार ऋत्याचार करना श्रारम्भ किया था सव हमने मदका बद्वार फरने के लिए उसे मारा था। कंम की जरासन्थ ने अपनी कन्या दी थी। इसलिए उस समय से वह दुरान्मा हम पर अत्यन्त कृद है। तुन्हारे मामा वसुदेव को उसकी श्राधीनना स्त्रीभार करनी पड़ी है। उसी के कारण थानी बाददों के साथ हम लोगी की मधुरा से भागकर द्वारका में रहना पड़ता है। कमी कभी उसनी ढुएता से द्वारका भी छोड़ कर रवतक पत्रेत पर कुसहथली नामरु सुरीचत किले में हम लोगों को श्राष्ट्रय लेना पड़ता है। महावली शिशुपाल, जरासन्य से हार यर, उमम सेनापित हुन्ना है। तुम्हारे फिता के मित्र, यननगरेश भगवत्त, उसे कर देने के लिए लायार हुए हैं। इससे भी सन्तुष्ट न हो कर बल के घमएड से चूर समयराज ने बहुत से राजों का जीत कर थीर उन्हें श्रपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर में बिल चढ़ाने के इराहे से उनको फैद का रक्ता है। है सुधिष्टिर ! तुम्हारे सिना कम शक्तिनाले किसी राजा में यह ताव नहीं कि इस नीच राजा के पमएट को चूर्ण करे। विना उसे मारे सम्राट् होने को श्राशा करना तुम्डारे लिए व्यर्थ है।

भगधनरेश के प्रचरह पराक्रम की वान सुनकर युधिष्ठिर श्रवीर हो। उठे। उन्होंने वहा :---हे हृद्रण् ! बन्दा हुब्बा जो हमने तुममें मलाह ली । अव तरु किसी ने हमको जरामन्य के परारम की लगर नहीं ही थीं। यहुवीरों के साथ जग तुन्हें भी भागना पढ़ा तब हम उसको वैसे जीत सकते हैं १ और साम्राज्य पाने के लोभ से हुगर्थ के बशीभृत होकर भीम और अर्जुन को हम उस अर्भुत चलवान, सन तरह की सहायतागल, दुराज्या के साथ युद्ध करने कसे भेजे। जो हो, हम सग दुख तुन्हीं पर छोड़ने हैं। इसलिए तुन्हीं बहो, अब क्या करना चाहिए १

यह सुन कर भीम बोले —

इसमें सन्देह नहीं कि कमजोर और हाथ पर हाथ रस कर बैठे रहनेताल मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है। पर हाँ, कमजोर आत्मी कौशल और जलाह से अपने से अधिक नली का परूर हर सरका है। यह निध्य समिन्दिए कि हमारा वल और अर्जुन की अस्त्र शिवा, पृष्ण की पृद्धि की सहायता पारुर, सहज ही में सन काम पिद्ध कर सक्ती है।

श्चर्युन येले —हे आर्य ! बीरता, यश, वल और अपना पत्त लेनेनल योग्य पुरुप बड़ी फठिनता से मिलते हैं। पर ईरवर की छपा से ये सब हमें ग्रास हें। इस समय हम इन साधनों की क्या व्यर्थ जाने हैं। यदि प्रार्ण नासा होने के बर से युद्ध से जी चुराना हो तो शान्तभान से वननास फरना ही अच्छा है। रायु मो जीत कर अपनी बढ़ती करना ही स्वित्यों का सक्या धर्म है।

कृप्य बेलि — हे धर्मनन्दन। षर्जुन ने वही बात कही जो उन्हें पहनी पाहिए। उनका पहना यथार्थ है। चाहे िन हो चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी जलर ही कावेगी। युद्ध से दूर रह एम केंड्रे श्रमर हो गया हो, यह तो इसने कभी भुना नहीं। यदि दोनों पदाराला का यल परायर है तो जो चहुराई से काम लेता है वही जीवता है। हम यह वे कहते नहीं कि नरासम्य से रीति के अनुसार युद्ध किया जाय। येट हम अपने छिद्र छिया कर उसके छिद्रों ना सहारा ले सकें ते निरुचय ही हमारी जीत होंगी। श्रीर विद हम जोग हार भी जायें तो भी हम लोगों को स्वर्ग की अपने होगी, क्योंकि हमारा उदेश खच्छा है।

कुछ देर साच कर चुढ़िमान् फुप्श फिर क्हने लगे —

देरियर महाराज । हम नीति जानते हैं, भीम बलयान् हें, और अर्जुन श्वास विशा में नियुष्प हें। हम लोग यदि छिपे छिपे जरासत्थ के घर में धुस कर उससे युद्ध करने को कहे तो यह निरस्य ही पल ऐ नहां में नूर है। इस समिय हम लोग भीम पी रचा करेंगे और अपने उपनेश द्वारा उन्हें सन्त पहुँचायेंगे। इस तरकीय से जरामन्य के साथ महयुद्ध परंते में भीम निरस्य हो जीतेंगे। इसतरकीय से जरामन्य के साथ महयुद्ध परंते में भीम निरस्य हो जीतेंगे। इसतिए अथिय हिविया न शोजिए, विस्थानपूर्वक भीम और अर्जुन में। हमारे साथ कर दीजिए।

सब युधिष्ठिर की धीरज हुआ। उन्होंने कहा 🕳

हे मधुसुदन । तुन्हें हमसे श्रव पृद्धपाछ की जरूरत नहीं। तुम अपने की पाएउँकी का नायक

मममा । हम सन तुम्हारे श्राधित हैं । जा जी मे श्राने करा ।

ट्रप्या, गुधिप्टिर वो इस आज्ञा के अनुसार, भीम और अर्जुन के साथ, न्वावक माझरण के समान वपडे पहन कर, माध्य देश की ओर पत्न । तीनो बीरेंग की जाने इस सनन मन ही मन निश्चय किया कि अपनी वार जगरमन्य मारा जायगा ।

कुम और कुरुमहाल देशे। के बार और बहुत में रश, मर-बर्ग पर करके अना में तीनों ब भु कुरह, तालान और बुक्ते से बुक्त गारक पर्यंत पर पहुँचे। वहाँ में उन्हें सामने फैसी हुई मगर की राजधानी दिवार्ड पड़ी।

हुएए वाल —हे अर्जुन । यह देखा सुरूर रमखोक राजमनतो मे सना हुखा सगरना व देख पड़ता है। इन पहाड़ा से पिरे हुए देश से यह कर इतने जिनो तक जरामान ने राजा पर सनमाना श्रत्याचार किया है। यह स्थान ही ऐसा निकट है कि इस पर कोई महज में धाना नहीं कर समना। श्रान हम जगसन्य का चमगड चर्ण करेंगे।

इसके बाट तीनो वीरो ने नगर में जारर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चब्रतंरा सा बना हुआ है, जिसे सन लाग पूज रहे हैं। इसी के निम्ट जीत कर सारे गये एक दानन के चमडे भी वर्ना हुई प्रगएड गर्जना करने गली तीन भेरियाँ रम्प्ती हैं। चत्रूतरे और भेरिया की तोड़ फोड घर रूप्ए भीम और धर्जुन के लिये हुए, प्रसन्तापूर्वक नगर से घुसे और राज-पथ से जगसन्य के महल की श्रीर घलने लगे। राते में तरह कार की साने की चीचों श्रीर पृत्त मालाश्री से शामिन दूसने देख कर उन्होंने मालिया में जगरहस्ती तीन मालाये छीन कर अपने अपने गंठ में धारए वर शी।

इथर् मगथ नगर में उस दिन तरह तरह के व्यमकुन हो रहे थे। पुरोहितों ने राजा की इस धान की सबर ही और प्रहों की शान्ति के लिए उसे हायी पर चढ़ा कर अग्नि की प्रतित्त्वा करवाई। उसके मह व्रत उपनास करके जरासन्ध एक एकान्त कमरे में बैठे।

इसी समय देानो पाएडवों के साथ कृष्ण राजभवन में पहुँचे और कई कमरो और वालानों

से होते हुए श्रन्त में मगधराज के पास उपस्थित हुए।

सगधराज जरासन्य उनका देखते ही खड़े हो गये और आगन आहाएो पर यथे।चित भिक

भाग दिसाकर, जल, पूजा की सामग्री और मधुपर्क से उनका सत्कार किया।

किन्तु उस पूजा के। महण् न करके भीम खीर अर्जुन ता चुप रहे, किन्तु फुट्ए बेलि 🚗 हे राजेन्द्र । हमारे बोनो साथी इस समय अतस्य हैं । आयी रात वे पहरी ये न वालेंगे। इसलिए श्राधी रान बीत जाने पर आप फिर श्राकर इनके साथ बात बीत कीजिएगा।

जरासन्ध ने यह बात मान ली और तीनो स्नातको की शहराला मे रहने के लिए कह कर चले गये। आधी रात होने पर फिर वे उनके पास आये और यथाविधि उनकी पूजा की।

विन्तु इस बार भी उन्होंने पूजा न ली। इस अद्मुत न्यवहार खोरे उनकी श्रपूर्व वेशभूप

को देख कर मगधराज निस्मित हुए। वे कहने लगे :---

हे निमगण ! आप लोग मीन हैं ? स्नातक अहमण तो सभा मे जाने के समय छोड़ कर औ कभी ताल वपड़े नहीं पहनते और चन्दन तथा माला नहीं धारण करते । आपके वस्त्र साढि ती जावाण के से हैं, पर आपके बिलाप्ट शरीर और धनुप की जल्बा की रगड के चिहनाली सुजाओं से मारह होला है दि आप किया है। मैंने सुना है कि नगर में धुसते समय आप चैत्य नामर चतूतरे व उपरी हिस्सा श्रीर तीन भैरियाँ ताड़ फाड़ श्राय है। इसका क्या मतलन है ? इगारे यहाँ श्रातिनि के रूप में आकर हमारी दी हुई पूजा आप उन्यो नहीं लेने ? इन सब गूढ वाना की रील कर साप साक परिए, क्या मामता है । तम कृष्ण वेलि :--

महाराज ! तुम हम लोगों को स्नातक बाह्यए ज्यो समस्ते हैं। १ बाह्यएों के सिवा चृत्रिः श्रीर बैरव भी स्नावक क्रन धारण करने के श्राधिकारी हैं। तुमने ठीक कहा है, बल ही से चित्रवे का परिचय मिलता है। इमितिए श्राज ही इसारे बाहुउल की श्राप परीक्षा कर सकते हैं। मि के घर प्रकाशभाग से त्रीर शतुके घर गुपरूप से जाना चाहिए। इसलिए हे राजन्। शतुक दी हुई पूजा न लंने के नियम का पालन करते हुए हम गुप्त बेश में आपके घर आये हैं। इस पर भी जगसन्ध की समक्त में ठीन जान न श्राई। वे बोले --

हें स्नातक-ताक्रम्पराण् ! हमें तो याद नहीं कि वसी हमते सुम्हारे साथ शत्रता की हो, व तुम्हारा कोई श्रपनार निया हो । मालम होता है, तुम्हे भ्रम हो गया है ।

इसरे उत्तर में कृष्ण ने कहा --

हे नुषायम । सुम जब अपने ही वर्ण के राजो की पशु की तरह समस्त कर बार्तिकान देने क

तैयार हो तब सभी चृत्रिय हुम्हारे बैर्धा हैं। हुम अपने को चित्रयन्त्रंश मे सबस पड़कर बलाज़्त् सममते हो, यह हुम्हारी भूल है। राजा श्रुधिष्ठिर ने हुम्हारे उस अस को हूर करते के लिए हमें भंजा है। इस समय या तो अपने केंद्र किये हुण राजों को छेड़ कर कुरूगल श्रुधिष्ठर की अधीनता स्त्रीकार करों या हमसे युद्ध करों।

तव बदुवंश-श्रेष्ठ कृष्ण बोले :—

है राजन् ! इस श्रन्याययुद्ध नहीं करना शाहते । तुम बीन जेनो मे क्रिसके भाग ग्रुद्ध करना हते हो, यतलाश्रो ?

जरासन्थ ने भीमसेन ही के। प्रधान सम्भाः इसलिए उन्हों की युद्ध के लिए चुना ।

इसने बाद, युद्ध की राजद फेल जाने सं, पुरोहित सहल-कारक वस्तु और घान लगते से दा हुई बेदोशी दूर करने नाल बाजूबन्ड और जोपधियों लेकर वहां पहुँचा। जाझए का स्वतिपाठ मान होते ही जरासन्य ने सुकुट उत्तार कर कवच धारण किया। भीमसेन भी, कृष्ण से एकान्द में ति करक, युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनों बीर महल-युद्ध करने लगे।

पहले उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया और पैर छूकर बाल ठोंका। फिर अजाओं में क्यें। पर यरह आचात किया। धीरे धीरे होने लिएट गये। तरह तरह के दाँव पेंच रोलने लगे। एक दूसरे की गल में क्याकर बलायुर्वक पीम डालने और जमीन पर पटक देने की कोशिशर होने लगी।

इसने बाद बल में एक दूसरे को बरावर समक्त कर दोनो बीर बाई। देर तक गर्क्सार जना करके एक दूसरे को कुद्ध हुए सिंह की तरह देराने रहे। किर पूँमेबाकी करते हुए भुजाओं के ारा उत्तर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर स्तीचकर एक दूसरे को जीतने का उद्योग करने लगे।

धीरे धीरे दोनों बीर हो। से पागल हो उठे। वे प्रचरक कूँसेवाजी करने लगे; एक दूसरे ो सिर से दकरें मारने लगे; माथे पर लात मारने तक की चेद्या करने लगे। युद्ध ने महाभयदूर रूप रूप किया। बिना कुड़ दाये-पिये दुनरात यह विकट थाहु-युद्ध होता रहा।

रुप्ण तो बड़े बुढिमान् थे। वे ताड़ गये कि जरासन्थ कुछ थरु गया है। इस बात मी

चना उन्होंने भीमसेन को देनी चाही। भीमसेन को इसारे से होरियार करने के लिए के नेल :--

हे भीम ! थफे हुये राज्य को पीड़ा पहुँचाना अचित नहीं ! यह मुन कर भीम काथ से ब्यार भी वक्त चठें ! जरासन्य खुड़ बुड़ ब्यसान्यान था ही 1 भीम ने एफरम से अपना सन वल लगाकर चेसे उठा लिया ! कई बार घुमा कर भीमसेन ने उत्तरेत भीन पर परका और पीठ पर घुटने रस उसकी रीट तेष ही ! रीट तोड़ने ही जरासन्य का प्राण्यकी इ गया !

प्रमक्ते वाद राष्ट्र का संहार करनेवालं उन बीजों बीचें ने वारासन्य के स्तक शारिर को वहीं ज़द्धार पर क्षेत्रक्ष और वहीं से निकल करागार में पहुँचे। वहाँ जितने राजे केंद्र थे सबको एक साथ ाइ दिया।

वे बड़े प्रसन्न होकर कृत्रण से वाले :--

हे वासुदेव ! श्रापने हमें इस घोर विषद से उद्घार किया ! इसके बदले में श्रापना क्या उपकार रें ? कहिए !

रें ? कहिए। कृष्य येले:—हे राजगरा! राजा युधिष्ठिर की इच्छा राजमूब यहां करने की <sup>है। से</sup>

ात करने के प्रभिलापी हैं। इस काम, में आप उनरी महायता शीजिए।

राजा ने प्रसन्नतापूर्वक युविष्टिर नी अर्थानवा अद्गीकार की और नाना प्रसार के रन मेट छ। अपनी कुनजब टिराई !

इमी समय जरामध कापुत, पुरोहित को आगे वरके, अपने मन्त्रियो और इंटुन्यिक साथ, टरने उन्ने इप्पाके पास आया। इप्पा ने उस मथातुर राङ्गान को घीरज दिया और के मगबरात की गदी पर निठाया। उसने युधिष्ठिर के लिए कर-सारूप बहुत सा बन-स्त्र इफ को थिया।

इसरे था॰ मगवराज की पताका जिस पर फहरा रही थी फ्से रथ पर बैठरर होनों पाएडो के साथ रूग्ण जल्दी जल्दी सायदाप्रस्थ पहुँचे चौर सुधिष्टिर से बाले —

हे राजा में श्रेष्ठ । सीमान्य से मीम ने जरासन्य को लडाई में मार डाला खरीर कैंगे राज का नारातार से छुडा दिया । अब आपके इच्छित साम्राज्य पाने खरीर राजमूब यहा करने में कोई बात नहीं देख पडती ।

युधिष्ठिर इस राज्ञालवरी को सुन कर वड़े प्रसन्न हुए। छन्होंने छूट्या का सरकार रहे उन्हें स्त्रीर भीस ऋर्जुन को बड़े स्नेह से गले लगाया। छूट्या सनको खाशीबीइ प्रणास वस्से छात नगर गर्ये।

इसके बाट मन्नाज्य की जड मजनून करने, खीर अपने अधीन राजा से कर लेकर का में लिए बहुत सा धन डक्ट्रा करने के इरात्रे से बुधिस्टिर ने चारो भाइयों को डिनिजन में कि भेजा !

कर्तुत क्तर रिशा की जोर गये। वहाँ चन्होंने प्राप्टेसिवर देश के राजा भगदत का उर्देश देश के तिराक्षी बहुत्त को और कारमीर देश के तारे चित्रपनीरों को अपने वश में किया पीहे उत्तरहरू नामन गान्यव केश में जास्र युद्ध की वैयारी की। तन नगर के महािर्क जीतांडालगाल द्वारपालों ने अर्जुत के पाम आसर वहां —

हे भायराली अर्जुन । इस नगरी को सनुष्य नहीं जीन सन्ते । इस नगरी में तुम्हारा में फराना ही तुम्हारी शक्ति का परिचय देता है । देशो, मावा के प्रभाव से यहाँ कोई चीज जीतने योग्य नहीं देग्य पत्नी । पर रम तुम पर प्रमन्त हैं । इसलिल बतलाओं, तुम क्या चाहने ही ?

धर्नुन हैंम कर बाले ·—

• इस राजा युधिन्दिर की साम्राज्य स्वापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे हैं । इसलिए व क्षाप हमें कर वे वीर पर सुद्ध है केंग्रे वी हमारा मवतन सिंह हो जोक्या ।

तान दान पर पुष्ठ वृद्ध वा विश्वास भवतन सिंह हा आयता । तन द्वानमाला ने श्रातुन ने नितन, गहने, सुन्द गुगचर्म और खन्दे खन्द्व रेशामी बस्त्र कर

रीत पर दिये । भीमसेन पूर्व निशा की खोर गये खौर पाञ्चारा, जिल्हे आदि बहुत से देशी से कर एक

करके चेटियाज शिशुपाल के पास पहुँचे । शिशुपाल ने मित्र की तरह उनका सत्कार निया और नि पहुँ हो अधीतना नियान नरते पूछा —

है महाबाही । वहिए, हमारे लिए क्या आला है ? जो कुछ आप कहे, हम करने सैयार है।

भीममेन वेहा —हम धर्मसंग्रज बुधिष्ठिर वे श्राह्मानुसार कर इस्ट्रा कर रहे हैं। यह सु हो शितुपदा ने बंबाधिन कर दे दिया।

इसर बाद भीमसेन ने केशानिरेश, बृहद्बल, काशिसात और राजपति कथ स्नादि राने। मा बाद्रारा से जीन कर कर, चन्त्व, स्वता, वस्त्र, मिल, मुस्ता, वस्त्रल, मोला, वर्शि स्नादि मा पीजें सम्बद्ध में।

सहदेव ने यड़ी भारी सेना लेकर दक्षिण की यात्रा की । उन्होंने मधुरानरेश, मत्स्यराज, कृत्ति- श्र्यादि मित्रों की राजसूय यज की खबर देकर बहुत सा धन प्राप्त किया। श्रन्त में वे निकित्या क बागरें। की नगरी में पहुँचे। वहाँबाली के साथ सहदेव ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया। त ने लोग न तो थके, न पत्रराये। पर सहदेव की वीरता से प्रसन्न होकर बीले —

जो काम तम करना चाहते है। उसमें विश्व डालने की हमारी इन्छा नहीं है। इसलिए तम त्रय रत लेकर यहाँ से प्रस्थान करे।

इमके बाद समुद्रकन्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दत के द्वारा द्राविड, विलिह, पुरी और नपुर व्यादि के राजो तथा पुलस्त्यनन्त्रन विभीषण से धने, रत्न श्रादि उपहार वहीं बैठे बैठे र लिये।

महायली नकल पश्चिम की तरफ स्थाना हुए। पहले रोहितक देश में मयूरों से उनका विकट हुन्ना। मयुर युद्ध में हार गये। फिर उन्होंने जैरीपक नामक मकम्मि श्रीर महेश्य नामक धन-य-सम्पन्न देश पर परी तौर से व्यपना व्यधिकार जमाया। इसके बाद दशार्था, शिवि, जिगते खादि त से देश जीते । श्रन्त में बादयों से कर लेकर लौट श्राये ।

इसी तरह किसी ने प्रीतिपूर्वक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयों की बहुत सा धन दिया। न्तिप से बिजर्यी है।कर उन लोगों ने चारों दिशाओं से अनन्त धन बड़े कप्ट में इकटा किया। उमे अपने श्रपने साथ राग्रहचप्रश्य ले श्राये ।

इससे गुधिप्टिर बढ़े असम्र हुए, भाइयों की बदौलन उनके डच्छित यज्ञ का सामान परा गया ।

युधिदिदर के मित्र कहने लगे :---

श्रापके यहा करने का व्यवसर श्रय श्रा गया है। इसिंदर शीव ही इस हाम काम की रम्भ कीजिए।

यह सलाह हो ही रही थी कि गुधिप्ठिर के दिग्विजय और साम्राज्य पाने का हाल सनकर हों की तरफ में बहुत सा धन-रक-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णुजी सारहवप्रस्थ ह्या पहुँचे। उनके थ उनकी चतुर्रगिमी सेना भी थी। उनके सेनापति वसदेव जी थे।

चारो भारते और धीम्य पुराहित से घिरे हुए धर्मराज युधिष्टिर, कुशल-ममाचार पूछ कर,

व से बैठे हुए फूप्ए से बोले :--

है बासरेव । क्वल तुम्हार अनुगह से यह पृथ्वी समुद्र के किनारे तक हमारे गण में हुई है। र हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे श्रीर भाड़यों के साथ मिल कर यज्ञ करें। इसलिए लाम श्रारम्भ करने अनुमति देकर हमें कृतार्थ करो।

यह सुन कर कृष्ण ने जी भर कर युधिष्ठिर के गुए गाये। फिर वे बाले :-

महाराज ! श्राप ही यह महान् राजसूय यज करने याग्य हैं । उसलिए शीघ ही यज की बीखा जिए। श्रापका यहा समाप्त होने से हम सत्र कृतार्थ होंगे, श्रापकी भलाई करने में हम हमेशा ही तत्पर है। आप जिस काम के लिए कहेंगे, इस वहीं करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा :- हे कृष्ण ! हमारे भाग्य से जब तुम आगर्य हो तब हमें अपने इस कार के

इर ही सिद्धि होगी, इसमें केई सन्देह नहीं।

इसके वार बुधिक्ति ने सहदेव और मन्त्रियों के मानवर्षे की खाझा के क्वस्त्र स्थ र का सब सामान लाने को कहा। युधिष्ठिर की बात समाप्त होने के पहले ही सहदेव नम्रतापूर्व के कहने लगे 🥌

प्रभी ! जापकी जाजा के पहले ही सब चीचें जा गई हैं।

इसके बाद सहर्षि द्वैषायन स्वय यहा के प्रज्ञा बने । धनज्जय सुमामा वन कर सामवेद का गात करने लगे । ब्रवानिक बाल्यस्त्य, वसु के पुत्र पेल्ल और घोम्य होता और उनके शिष्य सास्य हुए। ब्रत सम्बन्धी थातों के विषय में नाना प्रकार के तर्क वितर्क हो चुकन पर हास्ति गचन प्रारम्स हुआ। फिर सफल्य द्वारने के बाद उस वड़ी बहाराता भी शास्त्र के अनुसार पूजा की गई ! इसके बाननार गंगीगर्त ने ज्याजा पाकर पहाँ अच्छे अच्छे घर बनाये ।

यपाशास्त्र सत्र प्रतन्य हो चुकने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को खाज़ा वी 🗕

भाई। तेज चलनेत्राले दृता को निमन्त्रण देने के लिए सन कही भेत्रा --

सहदेव ने श्राज्ञा सिर माथे पर चढाकर सत्र कहीं योग्य दूत तुरन्त ही भज दिये। डहींन वृतों से कह दिया कि हमारे देश में जिनने बादाण और वेश्य हूँ उन्हीं को नहीं, दिन त शहाँ सक को यज्ञ की रानर हे हेना।

टसके बाद राजा युधिष्टिर ने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य श्रीर दुर्योधन श्रारि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। छन्होने बड़े आदर से सप्रको नेपता दिया। भीष्म, द्रीए,

प्रप और अतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे स्तीकार करके यज्ञकार्य देखने के लिए शीव ही प्रस्थान किया। टीक समय पर अनेक देशों से राजा लोग आने लगे । सिन्युनरेंग जयद्रथ, सपुत्र दूपरराव, सपुत्र विराहराज, मपुत्र शिक्षुपाल, बलराम चादि चादव-बीर, काश्मीरनरेश सथा मिहलनरेश आहे पहांची राजी से रोकर दिन्हण समुद्र के तट पर रहनेवाले म्लेच्छ तक, तरह तरह के उपहार लेकर,

वाराष्ट्रप्रस्थ में खाने लगे।

वर्मराज ने आये हुए राजा का बधोचित सम्मान किया और ठटरने के लिए उन्हें अलग खला घर निये। जितने घर थे मन जी छुमानेनाल तरह तरह के राजसी ठाठ के सामान से राजे हुए थे श्रीर नालाप्र तथा पुत्तों से शासायमान थे । राजा लोगों की थकापट वहाँ पहुँचते ही मिट राई । ये लोग चित्त हो हर लनेवाली मधा की शोधा बेखने ख़ौर मभासबे तथा जहारियों में चिरे हम यधिष्ठर ही दर्शन करने लगे।

इसके बाद ग्रुविष्ठिर ने भीष्म त्रादि कीरवों से करा -

श्राप लोग इस यहा में सन तरह हम पर छूपा कीजिए। हमारे धनवैदात के हमारी ही तर श्राप भी मालिक हैं । जिसमे हमारी भलाई हो वही श्राप कीजिए ।

इस प्रकार सनसे यह बर, यह की बीचा सिये हुए पारटवराज युधिव्हर ने सनकी आपन अपना वाम अलग अलग वाँट निया। दु शामन को ग्वाने की चीजो वा, श्रश्वत्थामा को शाहागो व सेवा या, धृतगृष्ट्र में पुत्र सञ्जय की गत्ते। की शुक्षूण का, दुवाधन की आया हुआ उपहार लेने का ष्ट्रपानार्थ्य को कन आदि की निगरानी का और ऋष्ण की बाह्मणों के पैर धोने का काम सीपा गया धतराष्ट्र व्यादि बुढे लोग पर के मालिक की तरह रहे । भीगम और होगा सब बातो की हेरा भाव करने लगे।

. शुभ गुर्ह्न थाने पर जानकों ने युधिष्ठिर को नियम के श्रानुमार राजसूय यज्ञ की वीव हुन पुरा दी। इसके वार बम्मराज युषिष्ठिर हजारों ब्राह्मएल, भाडवेंग, मित्रों, मलातिया, व्यापीन राना औ चत्रियों से बिरे हुए मृतिमान, धर्म्म के समान बत्तराला में गये। वहाँ मनाम्एडप से पहुँच कर भीत की वेदी पर देठ गये। उनके आरा तरफ नाग्द आदि महर्षि और रात्रा लोग केंद्रे, और उन पर मन्द्र र पतित्र विचा हुआ जल छिड्डने लगे।

इस पाम के समाप्त होने पर ऋषि लोग तरह तरह की वार्ते करने लगे। धीरे धीरे यात व गर्ड और उनमें बड़ी बेटब बहम होने लगी। किसी ने भारी चीज को छोटी बनाया, किसी ने बेट

भो भारी। कोई दूसरे के बताये हुए अर्थ का ग्राएटन करने लगा।

तव कुरुयों में श्रेष्ठ मीय्म सभा के बीच में जड़े होकर युधिष्ठिर से बेलि :--

हे भारत ! इस समय राजों का यथायेग्य सत्कार करने का समय था गया है। श्राचार्य्य, ग्राचित्रम्, सम्बन्धी, स्वातक, राजा और संती जन यही झ: प्रकार के लोग पूजा के येगय हैं। इसलिए इनमें से हर एक की उचित पूजा को। किन्तु आज की समा में जिसे सबसे वड़ा समक्रना इसी की पार्टी अर्थ देकर सत्कार करना।

इसके उत्तर में बुधिष्ठिर ने कहा :--

· हे पितामह ! खाप ही कहिए इनमें से खाप किसको सबसे बड़ा, अतएव पहले अर्घ पाने , के बेगब, सबमने हैं।

भीष्म ने साच कर कहा :---

इस यहा के सम्बन्ध में कृष्ण ने तुन्हारा बड़ा उपकार किया है। शुद्धि, वल और पराहम में भी , वे मदसे श्रेष्ठ हैं। इससे उन्हों को हम समस्य पहले अर्थ पाने के चान्य सममते हैं।

हतके बाद भीष्य की ब्याजा पारुट, सहदेव ने ग्रीत के ब्यतुसार कृष्ण को पहले व्यर्ग दिया । कृष्ण ने उस बार्च को साक्यीति से अहल किया ।

कुप्रा की यह पूजा महावली शिक्षुपाल को बहुत बुरी लगी। यह क्रोध से ऋधीर ही उठा। मरी सभा में वह क्रुप्ण का श्रीर पाएउवों का विरस्कार करने लगा। वह बेला:—

है कृप्या ! हरपोल और नासमम्म होने से पायहन लोग ऐसा कर सकते हैं। पर तुमने क्या समम्म कर पहले अर्थ लिया ? मालिक की नज़र क्षिपा कर कुता यदि येले भर भी पी पाट जाता है तो । बह अपनी तारीफ कहता और करता है, बाह आज खुब पी साया । यही शाल तुरक्षार है। इस पृजा के तुम करापि अधिकारी न थे। वह दैवयोग से तुम्हें प्राप्त हो गई है। इस पर तुम्हें इतना प्रमुख ! मच पूढ़ों तो राजी का इससे कुछ भी अपमान नहीं हुआ; जलटी तुम्हारी हो भर हुई है।

यह कह कर शिक्षुगाल आसन से उठा और ऋन्य राजा का उत्तमाने लगा । महाधगतमी चैदिराज का सोम और दूसरे राजा का कोप देख कर गुणिष्टिर बढ़े ज्याकृत हुए । वे गुद ही शिक्षपाल

के पास गये और मीठी मीठी वार्ते करके उसे समम्ताने लगे :--

हे महीपाल! आपने जो उन्ह कहा, से समक्त कर नहीं वहा । इस प्रकार कहना आपके। शामा नहीं देवा । आपकी बातें अधर्म से मधी हुई हैं, कड़वी हैं, और ज्यर्थ हैं। देखिए, आपसे अिक उन्नवाले राजों ने कृष्या की पूजा अनुवित नहीं समक्ती । हे चेदिराज! कृष्य की अन्द्री तह पहिणातिए। कैरखों ने इनका जैसा परिचय पाया है बैसा आपने नहीं पाया। इन्होंने वार बार एरियों थे। बुढ़ में हरा कर उन्हें होड़ दिया है। चुनियों के लिए यह सच्ची वार्यक को बान है। इस सभा में ऐसा दोई इमके वाद प्रहर्षि हैं पायन स्वयं यन के त्रज्ञा वर्ते । घनान्ज्ञयं गुसामा जन का मामके कर्मने रागे । ब्रह्मिन्छ याहाप्तस्य, ब्रसु के पुत्र पीरा चौर घोस्य होता और उनके शिष्य सरस्य मान्यन्थी चातों के विषय में नाना प्रकार के तर्क निवर्क हो चुकने पर स्तरिताचन प्रारम्भ मक्त्य होड़ने के बाद उस पड़ी यहशाला की शास्त्र के घ्यतुसार पृजा की गई। उसके च्रा ने स्नाज्ञा पासर वहाँ च्यन्डे च्यन्डे घर बनाये ।

यथाशास्त्र सन प्रचन्य हो जुरने पर ग्रुधिष्ठिर ने सहदेव को खाझा ही — भाई। तेज चलनेवाले दुनो को निमन्त्रण देने के लिए सन कही भेगे —

सहदेव ने खाता सिर मुखे पर चटाकर सन कही थोग्य दूत तुरस्त ही दूतों से कह रिया कि हमारे देश में जिनने आक्षण ख्रीर वैश्य हैं उन्हीं की नहीं यज की सनर दे देना !

टसरे बार राजा युधिष्ठिर ने भीत्म, ट्रोस, वृतराष्ट्र, विदुर, इपाचा को युताने के लिए नकुरा ने हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने वडे ज्यादर से सबको ने 2प और युतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे ग्लीकार करके वक्षकार्य्य देखने के लिए शीवा ।

टीक समय पर अनेक देशों से राजा लोग आने लगे । सिन्धुनरें सपुत्र विराद्धान, लघुत्र शिद्धापल, चराराम आदि आदर-बीर, कारमी पढ़ार्थ राजे। से लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर ग्हनेवाले म्रोन्छ तथ तारहत्रमास् से आने लगे।

धर्मराज ने घाये हुए राजा का यथायित सम्मान किया खला पर निये । जितने पर ने भन जी लुमानेनाले तरह तरह वे रा धीर तारान तम हुने से शोभायमान थे । राजा लोगों की थकानट चित्र की हर लेगेबाली ममा की शोभा देवने घीर मभामको तथा दरीन पर्रोत लगे ।

इसने वाद गुपिष्ठिर ने भीग्म श्वानि वैक्यों से वह। -श्वाप लोग इस वज़ में सन तरह हम वर इस कीवियाँ श्वाप भी मालिक हैं। जिसमें हमारी भजाई हो वही श्वाप कीवियाँ,

इस प्रकार सनसे वह वर, यह की बीचा लिये हुए प अपना काम 'अलग अलग बाँट िया। दु शासन की राने की च सेना का, धुनगढ़ के दुन सम्मय की राजे। की श्रुप्त का, दुरोधन व् इपाचार्य्य की रन आहि की निगमनी का और इरेण की शादाणों के भूताड़ आहि यूटे लोग घर के मालिक की नरह रहे। भीषम और द्रा करो लो।

हुम गुर्ने खाने पर माहालों ने युनिष्ठिर को नियम के खतुमार मै। इसने यह उम्मीदान युधिष्ठिर हजारों माहालों, भाइनों, मित्रों, स्पां पत्रियों से निरंतुण मृतिमान् धर्म के ममान वात्रशाला में गये। वहाँ समान्य को मेरी पर दें गये। उनके चार्य तरफ नातर खारि महर्षि श्रीर राजा लोग ने पत्रिन निया हुआ जल हिड्डमें लगे।

इम काम के समाप्त होने पर खपि लोग तरह तरह की नात करने ह गई खोर उनमें यही बेडन बहम होने लगी। किसी ने भारी चीज को छार्ट मी भारों। कोर्ट सुमरे के बनाबे हुए खर्म का स्वस्त करने लगा। महाचली और महापराक्रमी भीममेन, भीष्म का यह अपमान न मह सके 1 वे लाल लाल त्रॉक्षें करके शिशुपाल की श्रीर भाषटने ही बाले थे कि पितामह ने उनकी रोक कर शांत किया और कहने लगे :—

है हि हुपाल ! माद्रम होता है कि यह भगड़ा थे। न समाप्त होगा। जिन कृप्ण की हमने पूजा की है और जिनका तुम व्यपमान कर रहे हो वे तो सामने ही माजूद हैं। इचलिए यदि तुममें उस हो तो उनसे लड़ कर खबनी बीरता दिखाओ।

इस बात से उत्तेजित होकर शिद्युपाल ने कृप्ण के ललकारा :--

जनाईन ! खा हमारे साथ युद्ध कर । जरासन्य ने तुम्हे दास समग्रा था । इसलिए तुम्हे हेाड़ फर भीम से युद्ध किया था । बाज हमारे हाथ से तु किसी तरह नहीं वच सन्ता ।

तब कृत्या धीरे से खड़े हुए श्रीर मीठे तथा गम्भीर हनर में सबसे कहने लगे :-

है राजिन्द्रगर्ण। इस मन्दर्मति ने कई बार हमारी झुराई, हमारा अपनान और हमसे स्रानुका ही है। पर हमने इसकी माला से एक समय प्रतिज्ञा की दी कि हम तुन्हार्ग शुत्र के सी अपराध समा कर देंगे—और अपराध भी ऐसे जिनका प्रावक्षित खुलु हो से हो सकता है। इसी लिए हम इस पापी को अब तक क्षेत्र के आये हैं। पर इस समय इसके दी से भी अधिक अपराध हो चुके। इसलिए आज इसका काल आ पहुँचा है।

यह कह कृष्ण ने सहसा सुदर्शन चक फेंक कर शिशुपाल का सिर काट लिया। शिश्पाल वक्र की

चाट से फटे हुए पर्वत की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।

कृत्या का तेज देख कर राजा लोग क्षेत्र रह गये। ब्रावाया लोग कनकी स्तृति करने लगे। युधिप्टिर ने भाइगों के शिशुपाल की व्यन्त्यष्टिकिया करने की व्याक्त देकर, शिशुपाल के पुत्र के। तुरन्त चेदिराज की गदी दी।

इसके बाद यज के सब काम निर्विष्ठ होते गये और राजसूय महायक्ष श्रण्छी तरह समाप्र

हुँआ। यहा के बाद् युधिन्दिर ने अवभृथ नाम का व्यासिसी स्नान किया। स्नान हो शुक्ते पर निमन्त्रित

राजा लोग वनके सामने आकर उपस्थित हुए और अपनी श्रपनी मेंट देकर वेले :— हे धर्मराज! श्राज सैभाग्य से श्रापने निविध साम्राज्य पाया है। इससे हम लोगों के परमानन्द हुआ है, क्योंकि यह काम हमारे भी वश बदाने का कारण है। श्रव श्राज्ञा दीजिए, हम लीग श्रपने अपने राज्य के लीट जाएँ।

युधिरिंडर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा बहुण की खीर भाडगा से वाले :--

हें भाड़या ! ये राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राज्य में आये थे । यब हमारी ध्यतुमति से यिदा होते हैं | हमारे राज्य की हद वक इनके साथ साथ जाव ।

इसके बार सबके हारा पृतित होकर और अपने गरुह के चिहनाले रथ पर चड़ कर हुन्य हारका के लिट गये । हिस्तानापुर से आये हुए कैसन लोग भी अपने घर गये रेवल हुर्योधन और उनके मामा शुक्ति मय बुत्तव की बनाई हुई सभा थान्छी तरह हेराने के लिए रह गये।

## ७---पागडवों का राज्यहरण

राजा हुवैधिन मीरे घीरे शहति के साथ धूमते हुए मथ दानत को बनाई हुई गुधिष्टिर की ममा देरते तसे। उन्होंने उसरी बनावट का जैसा श्राध्य-जनक इंग देगा वैमा उसके पहले कमी न देगा था।

हों जिसे कृष्ण अपने तेज के बल से हरा न सफते हों। कृष्ण ने पैदा होने के दिन ही से जा वड़े बड़े परभूत काम किये हैं क्या आपने उन्हें नहीं सुना 🎙 आपने अलग अलग राजों के जिन गुर्गा का वर्षन हेथा वे सब गुरा अनेले हृदरा में एकत्र विराजमान हैं। इसी लिए हमने आज पहले इन्हों की पना की: नम्बन्य के खयाल से, या इसके बदले उनसे अपना उपकार होने की आशा से, नहीं की ।

भीष्म बाले :— गुधिष्ठिर ! मय लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे अच्छी नहीं लगती ससे विनती न करना चाहिए ! मूर्य शिशुपाल कृष्ण से डाह करता है; इससे वह उनके विषय मे स्वा ऐमी ही बातें किया करता है। इसलिए बदि कुप्ए की पूजा उससे बिलकुल व सही गई हो तो जो त्यके सन में आवे करें।

श्रापने दिये हुए श्राप्य के सम्बन्ध में गैसी अपमानकारक वार्ते सुन कर श्रीर यहा के काम में

नेत्र पहता हुआ हैस कर सहदेव क्रीथ से जल उठे। उन्होंने कहा :-

जो नीच राजा लोग कृष्ण की पूजा की बुरा कहते हैं अनके सिर पर मै लात मारने की तैयार हूँ। जतमें शक्ति हो। वह इस बात का जीवत उत्तर है। यह कह वर सहदेव ने पैर वटावा और पैर को उठाये गुग चारों तरफ देग्या। फिर, जिन और भूजनीय जनों के अर्थ देना था उन्हें, रीवि के अनुसार, अर्थ . 'ला श्रारम्म किया ।

श्रभिमानी राजों में से किसी के सुंह से वात उस समय न निक्ती । किन्तु शिशुपाल श्रादि मृद ए दुख राजा लोग उठ कर इधर उधर आपस में बात-चीत करने लगे। वे बोले :--

हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपूर्ण और रीति के विरुद्ध यह में युधिष्टिर ग तिलक न हो सके।

कोष से भरे हुए राजों के इस तरह व्यापस में सलाह करने से यह वान्छी तरह सायित हो , गया कि वे यदा के लिए तैयारी कर रहे हैं।

यधिप्रिर डर कर भीष्म से बेलि:--

है पितामह । ये राजा लोग रगीम उठे हैं। इस समय क्या करना चाहिए, इसका छाप ही नेश्चय कीजिए।

वितासह भीष्म येले :---

हे बुद्रिमान् ! शिख्याल जाहि राजों की बुद्धि अप्ट हो गई है। कृष्ण जब हमारे पन में हैं. तय दरने का काई कारण नहीं ।

इस बात की सुनते ही शिद्युवाल फिर कठीर बचन बालने लगा :---

हे भीष्म । राजो के। व्यर्थ टराने तुन्हे लग्जा नहीं आती १ तुम तुच्छ से भी तुच्छ कामें। के ितार रूप्या भी प्रशंमा करते हो। इससे माइस होता है कि तुम सठिया गये हो। लड़कपन में इस अर्थार ने मिर्न एक चिड़िया, एक चेड़ा और एक वैल गारा था। इसमें आश्चर्य की फीन सी यात है ? महावली कंस के ही श्रान्न से पल कर इस दुरात्मा ने उन्हें मार ढाला ! क्या इसके इस पुरुषायं में तुमको दतना ज्याद्रचर्य हुआ है ? हमी, गाय, ब्राह्मण, अन्तद्दाता और शरण में आये हुए मनुष्य पर हथियार उठाना महात्माओं ने सबसे वह घर पाप माना है । वहीं पाप इस अलांगार ने क्या है । इमलिए, कुरु देश में उत्पन्न हुए हे नीच ! हम तुम्हें इन्द्र उपदेश देते हैं, सुनी । बुदापे से पेता हुए टर के कारण यदि तुक्हें मूँबी प्रशंसा ही करना हो तो कृष्ण से अधिक बलवान जो राजा त्तीय यहाँ उपस्थित हैं उनकी करों । उनकी प्रशंसा श्रीर स्तुति से तुनकारा अधिक मला होने की आशा है। मिह के दोतों में समा हुआ साम का डुकड़ा खाने की इच्छा रखनेताले गोध की तरह श्रधिक साहस न फरना । याद रम्यना, इन राजों की छपा के उपर ही तुम्हारे जीवन का दारोमदार है ।

महावली और महापराक्रमी भीमसेन, भीष्म का यह अपमान न सह मके । वं लाल लाल श्रांखे करके शिद्युपाल की और समय्ते ही वाले थे कि पितामह ने उनकी रीक कर शांत किया श्रीर कहने लगे :---

हैं शिशुपाल ! माखूम होता है कि यह भागड़ा यों न समाप्त होगा । जिन कृष्ण की हमने पूजा की हैं और जिनका तुम अपमान कर रहें हो वे तो सामने ही मैं। जूद हैं। इसलिए यदि तुममें दम हो तो उनसे लड़ कर श्रापनी चीरता दिखाश्री।

इस यात से उत्तेजित होकर शिज्जपाल ने कृष्ण के ललकारा :--

जनाईन ! आ हमारे साथ युद्ध कर । जरासन्य ने तुके दास सममा था । इसलिए तुके छोड कर भीम से युद्ध किया था। आज हमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं यच सकता।

तव कृत्या धीरे में राड़े हुए और भीठे तथा गम्भीर स्वर में सबसे कहने लगे :--

है राजेन्द्रगण ! इस मन्दर्मीत ने कई बार हमारी बुराई, हमारा अपमान और हमसे शब्रता भी है। पर हमते इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि इस तुन्हारे पुत्र के सी व्यपराध क्षमा कर देगे - और अपराध भी ऐसे जिनका प्रावश्चित सृत्यु ही से ही सकता है। इसी लिए एन इस पापी का अब तरु छोड़ते जाये हैं। पर इस समय इसके सी से भी अधिरु व्यवराध हाँ चके। इसलिए श्राम इसका काल त्रा पहुँचा है।

यह कह करण ने सहसा सुबर्शन चक्र फेंक्र कर शिक्षुपाल का सिर काट लिया। शिक्षुपाल यक्ष फी चीट से फटे हुए पर्वत की तरह घड़ाम से जमीन पर गिर पहा।

कृप्ण का तेज देस कर राजा लोग दंग रह गये । त्राह्मख लोग उननी स्तुति करने लगे । युधिन्दिर ने भाइयों के। शिश्चपाल की अन्त्येष्टिकिया करने की आहा देकर, शिशुपाल के पुत्र के। तुरन्त चेदिराज की गदी दी।

इसके बार यहा के सब काम निर्वित होते गये और राजसूय महायहा अच्छी तरह समाम ८-हुआ ।

यझ के वाद गुविध्ठिर ने अवभूथ नाम का आस्त्रिरी स्वान किया। स्वान हो चुकने पर निर्मान्त्रत

राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए और अपनी खपनी भेंट देकर वेलि :-है धर्मराज ! आज तीमान्य से आपने निर्वित्र साम्राज्य पाया है। इससे हम लोगों हो। रसानन्त् हुआ है, क्योकि यह काम इमारे भी यश बढ़ाने का कारण है। अब आहा दीजिए, हम लाग श्रपने अपने राज्य के। लीट जाएँ।

युधिरिंडर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा महरू की और भाडवों में वेलि :--

हे भाट्या ! ये राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राज्य में आये थे । अन हमारी अनुमति से बिदा होते है। हमारे राज्य की हट तक इनके साथ साथ जान।

इसके बाद सबके द्वारा पृजित होकर और अपने गरुड़ के चिहवाले रथ पर चट्ट कर छूपा द्वारका की लीट गये । हस्तिनापुर से आये हुए कीरव लोग भी अपने घर गये केवल हुयोधन और उनके मामा शकति मय दानव की बनाई हुई सभा घट्छी तरह देखने के लिए रह गये।

## ७---पाग्डवों का राज्यहरण

राजा दुर्गाधन धीरे धीरे शकुनि के साथ घूमचे हुए मय दानव की बनाई हुई युनिष्ठिर की सभा इंसने लगे। कहोने उसकी बनावट का जैसा आध्यर्य-जनक हंग देसा बैसा उसके क्या की देग्वा था ।

एक घर में स्कटिक के फर्रा पर स्कटिक ही के पत्तोवाले रिखे हुए कमल देख कर जल के अस से वहीं उन्होंने जा पेर रक्त्या तो सहसा जमीन घर गिर पड़े। यह देख कर भीम और उनके नीकर-चातर हेंस पड़े।

िक्त एक बार स्कटिक की बनी हुई दीवार के दरवाज़ा समग्न कर उन्होंने उससे निरुतने मी पेप्टा मी। इससे उनके माथे पर बड़ी कड़ी चाट लगी। चक्कर त्या जाने से गिरने ही वाले थे कि सददेव ने जरती से प्याकर उनके। पकड़ लिया।

खीर एक जगह सरोवर के खन्छ, जल के रफ़टिक समफ्र कर वे कपड़े पहने हुए उसमें जा गिरे। तब भीम, खर्जुन, महले, सहर्देव पेग्हें भी हैंसी न रोक सके। उस समय गुधिप्टिर की खाला से गीठरों ने जल्ती से अच्छे खच्छे बच्च लाकर उनके। दिये।

इसके बाद हुर्योधन की जुद्धि ठिकाने न रही । वह चकरा सी गई। से सब जगह जल के यज्ञ और थल के उल समफने लगे । कई चगह पर श्किटक की डीवार का घीरता खाकर हाथ से उसे टेटोलने भी केशिश में वे गिरते गिरते वर्षे ।

दुर्योधन की इस हुदरेशा का देख कर पारहव लोग बनकी दिस्तानी करने लगे। दुर्योधन रमभान ही से क्रोपी थे। तथापि वन्होंने उस दिस्तानी को सुनी खनसुनी करके टाल दिया। पर सच पूष्टिए तो ये वातें वनके हृदय में कॉर्ट की तरह चुन गई। उन्होंने मन ही मन कहा, चाहे जैसे हो, इसका बदला पारूर लेना होगा। इसके बाद अनेक प्रकार के अव्युत अद्भुत दृश्य देख कर युधिदिटर भी खाझा से दुर्योधन ने हितनापुर के लिए प्रस्थान किया।

राते में वे महाला पाएडवाँ की ऋतुल महिना, राजा लोगो का पूरी तौर से उनके धश में होना, युजिटिट का व्यनस्त पेशवर्ष्य और सभा की व्यप्ते शोभा की चिन्तना करते हुए बड़े उदास मन से चलने लगे। राञ्जीन समम्म गये किये किसी सोच में ज़रूर हैं। व्यतस्य उन्हें चुपचाप एस कर राउनि ने पहा:—

हे बुर्योधन ! मादम होता है, तुम किसी सेएव में हो । कहा, क्या बात है ?

शरुनि ने दुर्योधन के धीरज देकर कहा :--

हे हुर्गोधन । पायहर्गे ने तुम्हारी ही तरह जामा राज्य पाकर ज्यनी चेप्टा से बसे बदाया है। इनमे दुरा मी मैन मी बात है ? जाबीर होने वा हम कोई कारण नहीं देग्यों । उलटा तुम्हे प्रमन्न होना पाहिए। तुम भी बीर हो । तुम्हारे भी महायक हैं । क्या तुम इस ज्यरराह भूमएडल ने। व जीत सकेग ?

तय हुयोपन ने मुझ भीरत थर के कहा :— ह राजन, यदि मुकारी मलाइ हो नो हम तुक्डारी और अन्य मिर्से की सहायता मे अभी पारडवें! के। जीत सकते हैं। उनके हार जाने से जा राजा लोग उनके आधीन हैं वे भी हमारे वश में हो जायेंगे और यह अनन्त धन. सभा और सारी पृथ्वी हमारे हाथ में आ जायगी।

हुर्योधन के। बहुत बागह करते देख सुबंल के पुत्र शकुनि मुसकरा कर वेाले :—

हे राजन् ! यदि मित्रों के सहित पाएडन लोग इन्हें हों तो उनके सम्मुरा युद्ध में देवता लोग भी उन्हें नहीं हरा सकते । इसलिए सीच समम्त कर काम करना होगा । जिस उपाय से युधिप्रिर के। हराना सम्भव हो बही उपाय करना जरूरी है।

यह बात सुन कर दुर्वोधन ,सुशी से बद्धल पड़े और कहने लगे :--तुम जिल उपाय के। ठीक करोगे हम, और हमारे सहायक, उसी की करेंगे।

तब धूर्त शक्रिन कहने लगा :---

राजा युधिध्वर के। जुत्रा रोलने का बड़ा शौक है। पर उसमें वे निपुण, नहीं हैं। हम परके जुआरी ही नहीं, किन्तु जुआरियों के उस्ताद हैं। आज तक इस रोल में हमें कोई भी नहीं हरा सका। इसतिय दुर्भिष्टिर को जुड़ा रोलने के लिए पुलाफो। चाने पर यदि उनहीं इच्छा भी न होगी तो भी जन्म के मार्र में बिना खेले न रहेंगे। तब इस चालवाजी से दुर्भिष्टर का राजवाट हुम्हारे लिए जीत लेंगे। पर इस विपय में पहले तुन्हें अपने पिता के। राजी करना होगा। उनकी आज्ञा से यूधिप्टिर ना नेवसा दिया जायगा ।

द्वर्योधन ने कहा:-हममें इतना साहस नहीं कि पिता से इस तरह का प्रस्ताव करें। तुन्हीं

किसी अच्छे माँके पर उन्हें राजी कर लेना।

राजधानी में लीटने पर यह बात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही। मैकि पाकर एक दिन शकुनि

शृतराष्ट्र से कहने लगे :--महाराज ! दुर्योधन बहुत दुबले हो गये हैं । उनका गुँह पीला पड़ गया है । वे सदा चिन्ता में

मग्न रहते हैं। आपके। अचित है कि अपने जेठे पुत्र के दु:रा का कारण जान लें।

यह सुन कर धृतराष्ट्र वह ज्याञ्चल हुए। उन्होंने दुर्याधन की बुला कर पृक्षा:-

पुत्र ! यदि हमसे कहने के नाग्य ही तो बताओ, तुम क्यों तुसी रहते हो ? तुन्हारे मामा कहते हैं कि तुम दुवले-पतले और पीले पड़ते जाते हो । हमने बहुत सावा, पर टुरा का कार्र कारण न जान पाया। यह साग राज-पाट तुम्हारा ही है। तुम्हारे भाई श्रीर राजपुरुप तुम्हारे ही श्राक्षाकारी है। इच्छा बरते ही तुन्हें सब चीजें महज में मिल सकती हैं। तब दिन लिए तुम द्वरती रहते हो ?

इसके उत्तर में दुवेधिन ने कहा :-

है पिता ! आपने ठीक ही कहा कि अब तक हम, कायरों की तरह, भाजन और बंध से ही सन्तुष्ट रहे। किन्तु महाराज ! सन्तोप से ही धन-दीलन, राजशाट नष्ट होता है। वैसी पर कोच न करने से बड़प्पन नहीं मिलता-महिमा नहीं बढ़ती । जिस दिन से हमने युधिष्ठिर का राज्यवैभय वेद्या उसी दिन से सुरमीग को चीजों से हमारी चीत नहीं होती। स्प्रटिक ब्यौर मणियां से जड़ा हुआ वह श्रद्रभुत ममा-मराहप, वैरया की नरह वड़ यड़े राजों का युविष्ठिर को वह कर देना, असंन्य प्राक्षण का वह स्तृति करना, देवताओं के समान वह राज-लक्ष्मी जब से हमने देखी तभी से हमारा मन ऐसा वेचेन हो रहा है कि किमी सरह हमें शान्ति नहीं मिलती। पुत्र के दु:ब से कृतराष्ट्र के अध्यक्त दुसी देस शकुनि ने समक्षा कि यह अच्छा गीत है। इससे वे दुर्शीयन से कहने लगे:—

हे पराक्रमी बीर ! पाएडवो का जो यह अद्मुत ऐश्वर्य देखने हो उसका पाना असम्भन

युधिष्ठिर के। जुआ रोलने का सौक है। हम भी रेलना जानते हैं। इसलिए उनकी रोलने बुलाओ। किर देखना, हम उन्हें हराकर तुम्हारे लिए वह राज-पाट, घन-दौलत ला सकने रा १

शकुति की बात समाप्त होते ही दुर्योघन पिता से बोले :—

हे पिता! गान्धारराज मामा राजुनि निश्चय ही जुजा खेलने में बड़े पतुर हैं। हमारी जनका प्रसाव चत्तम है चौर सम्भव भी है। इसलिए जाप इस विषय में जाता हैं।

भूतराष्ट्र वोले :--महाबुद्धिमान् विदुर हमारे मन्त्री हैं। ऐसे भारी मामले में विना उनकी : कोंड काम करने का साहस हम नहीं कर सकने । वे विख्य ही हम लोगों के। धर्म के खतुसार गै।

हुर्योधन बोले :—हे राजेन्द्र ! हम पहले ही से कह सकते हैं कि विदुर ऐसा करने के लिए इना करेंगे । पर हम कहे रसते हैं कि ऐसा न होने से इम प्राण नहीं रक्वेंगे ।

निर्मा कर्मा । पर इन कर रखन हो ज्यान्त करने के लिए धृतराष्ट्र उसकी बात पर रार्की हो गये हों की बुला कर बोले :--

कारीगरें। से कह यो कि एक हजार सक्से लगा कर सौ द्वारोंवाला १५६टिक का एक रज-खेलवर शीम ही बनावें।

हुर्योधन इससे प्रसन्न होकर चले गये। पर विदुर के छुलाये विना धृतराष्ट्र से न रहा गया। ह कि वे जुए की व्यनेक होगी का पर समक्ता थे। जुन्ना रेलने का समाचार पाकर, सोच-। हुये हुए विदुर जन्दी से जैठे आई घृतराष्ट्र के पास पहुँचे खीर घवराहट से कहने लगे :—

महाराज ! हम आपकी इस बात के खरखा नहीं समक्ते । इस रेख के कारण आपके रेर की विकट आग जल बठने की सम्भावना हैं । खन भी समय हैं ! खाप इसे रोकिए ।

पुतराष्ट्र ने हुयेभिन को मना करना व्यसम्भव समक्त कर बिहुर की सत्ताह न मानी । वे वोले :— है बिहुर ! सुन इस इराहे की हमारा क्यों कहत हो ? सम कुछ देव के हाथ है। देव ही इसका। । वहि देव प्रसन्त हो तथा तो। कोई विपद न आवेगी। उसलिए सम निडर होकर लायड़व-

। चौर युधिस्टिर के। खेलने के लिए इमारी तरफ से न्योता दो । जब बिदुर दुर्सी होकर चले गवे तब धुतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को एकान्त में वुला कर समसान

वरी चेष्टा की।

वे बीलें :— दे वेटा! विदुर हम लागों, के बाजी ऐसा अपेट्रा नहीं देवे जो हमारे लिए अला ह्लिक्ट जब में इस बात पर राजी नहीं हैं तब जुब्बा खेलने की कोई खरूरत नहीं। देता, हम हो। हमने राजगरी पाकर खपने बाय-शृदे के राज्य को खुद बढ़ाया है। दिन पर दिन तुम्हारा ना जाता है। इस्विन्द तुम्हारे दुर्ती होने का कोई कारण हम नहीं देवने। दूसरे की बद्ती से जिस क्या हम अपना भी अधिकार खोना चाहते हो?

दुर्योचन बोले :— हे राजन ! हम जिस तरह दुख से दिन विवाद है उससे जो हो जाय सा ग्र हैं । शुभिटिंड की समा में जो अपमान हमने लावार हो कर सहे हैं उसका वरला लिये विना हम सी हो हैं । स्वादी रह सकते । शाबु के तरफहार बिदुर की चांतों में व्याकर आप किस किए अपने भीन की श्रीह के रोजते हैं शब्द हस सरह शुपचाप बैठे रहना ही आप अच्छा सममते हैं जीने से मर जाता ही अच्छा है ।

धृतराष्ट्र ने कहा:--पुत्र ! तुम् जो कहते हो उसे हम अच्छा नहीं समकते । द्वीर, तुम जो तो, पर ऐसान हो कि पीट्ट पक्ताना पड़े ।

Ÿ.

इसरे नाट विदुर, धृतराष्ट्र के श्राहानुसार, इच्छा न होने पर भी, घोडे पर सनार होकर पायडवों भी राजधानी में पहुँचे श्रीर हुनेर के महल के समान राजभान में जाउन ग्रुधिकिन के पास बैठ गये। सनके प्यारे ग्रुधिकिर, बिहुर की यथे।चित पूजा करके पृद्धने लगे —

हे विदुर ! श्रारकी याजा निर्वित्र समाप हुई है न १ कीरवे। के कुराल-समाचार सुनने के विण्हम जेंडे उत्सुक हैं। दुर्योपन श्राटि मार्ड लोग, चचा श्रवराष्ट्र के श्राक्षाकार्ध वो है ?

थितुर ने पहा — पुत्र और सम्बन्धियों समेत महालग्न धृतग्रष्ट्र कुराल से हैं। इस समय उन्होंने तुम्हारे कुराल-समाचार एवे हैं और जुष्णा खेलने के लिए भाइवों समेत तुम्हें न्योता दिया है। वहाँ तुम ष्यानी सभा की तरह रोलने की एक सभा देरोगों। तुम्हारे दर्शन करके भौरत लोग बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हें बड़ी समाचार हेने के लिए हम आये हैं। कहा, इस समय तुम्हारा क्या श्रमिमाय है ?

युधिव्यत् ने कहा —महाराय । जुन्ना लडाई का घर है। इसलिए क्लमे फँसना क्या श्राप श्रमका समगति ह ?

इसफे उत्तर में निदुर बोले —

जुष्मा श्रमर्थ भी जड है, यह हम अच्छी तरह जानने हैं। हमने बृतराष्ट्र के। इन काम से रीकने की चेंग्रा भी की थी। किन्तु उन्होंने हमागे वात न मानी। इस सगय ने। तुन श्रन्छ। समनो करी।

युधिष्टिर ने हुछ देर साच कर पूजा ---

श्रन्द्रा यह तो वहिए, गेलने के लिए कौन कौन से जुआरी वहाँ उपस्थित होंगे ?

बिदुर ने कहा —सुनते हैं कि जुझा रहेलने में चतुर शकुनि, चिनसेन, राजा मलाजत और पुरुमित कहाँ आहेगे।

युधिरिटर बोले — अमेले धृतराष्ट्र के कहने से हम न जाते। क्योंकि हम जानते हैं कि वे अपने पुत्रों के बढ़े पत्तपाती हैं, वे मर्राथा उन्हीं के वहा से हैं। पर जब खुण आप हमें सभा से पेलने के लिए युलाने आये हैं तत निमन्त्रण स्वीकार करना ही होगा। यदि हमें केह खेलने के लिए युलाता है तो हम प्रतस्य जाते हैं। यही हमारा नियम है। यदि ऐसा म होता तै। वपटी जुआरी शहति के साथ रोलने

के लिए सभी राजी न होते।

यह कह कर युधिष्ठर ने साथ चलनेवालों का तैयार होने के लिए वहा और दूसरे दिन हीपत्री

श्रादि क्षियों और भाइयों के साथ रथ पर सनार होकर वल दिये ।

जन मुधिष्ठिर श्राष्ट्रि हिस्तिनापुर बहुँचे तद भृतताष्ट्र होण, भीष्म, कर्ण, छप, अरक्षत्यामा आहि सत्र शोग उनसे मिले। प्रताचकु घृताष्ट्र चे सवका साधा सुँचा। बीरन लोग देखने में सुन्दर पारणी भो देस कर बड़े प्रसन्न हुए। भृतराष्ट्र भी बहुवें द्वीपदी के अत्यन्त सुन्दर वस्त्र और गहनों के। घडी चञ्चलाता से देसने रागी।

पहले तो घरे हुए पाएडवों ने कसरत खादि करके स्नान क्या, फिर चन्द्रन लगा कर और नित्यवर्म क्यके उन्होंने भीजन किया। इसके बाद वे दूच की तरह सकेंद्र पलेंगों पर से। गये। खन्टी

नींद् आने से सारी थकावट जाती रही।

सबेरे वे लोग खेलने के मण्डम में गये और पूजनीय राजों की क्रम क्रम से पूजा करने सब लोग चित्र विचित्र आसनों पर जा बैठे। वय राष्ट्रामि, महाराज गुणिष्टिर से बोले —

हे युविष्टिर ! समा के सब लीग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आश्रो, खेल शुरू परें। शत्रुनि भी बहुत खागड़ करते देस ग्रुधिष्टिर की सन्देह हुआ। वे रहने लगे — देखो, जुआ खेलने में फपट करना बड़ा पाप है। कपट फरना केई बहादुरी की बात नहीं। शहता से सुदा और धन नहीं मिलने। और घूर्च आदमी अपने की चाहे कैसा ही बड़ा सममें, पर वह कमी फांमा के शेख नहीं।

शकुनि ने पहा :—बलवान् प्यादमी यदि दुर्बल के मारे तो उसे केई पूर्व नहीं कहता । श्रयवा यदि परिवत मूर्ज के हरा हे वो उसे केई शठ नहीं कहता । रोलने में हमें श्रपनी श्रपेका श्रपिक जानकार समम्म कर यदि हर से हमें कपटी कहते हो तो रोलने की केई जहरत नहीं ।

युधिष्टर में कहा:—यदि स्तेलने के लिए फोई हमें बुलावे सी हम फारूर रेलेते हैं। गुज्य रेलेने में भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य में जो बदा होता है वही होता है। इसलिए उसी का भरोसा करने आज हम रेलेंगे। हमारे साथ दाँव लगाने के लिए कीन तैयार है?

हुचोधन ने महा :—हे युधिष्ठिर ! इसारे राज्य में जितना धन श्रीर जितने रत्न हैं, सब हम

हेंगे; पर रोहेंने हमारे बदले हमारे मामा। पुधिष्ठिर ने कहा: -- माई, एक जादमी का बुसरे के बदले खेलना हमारी सममा में ठीक

नहीं। प्रेर, होल हारू कीजिए। जुआ हारू होने की खबर पाकर सारे राजपुरुष धृतराष्ट्र को आगो करके सभा में पहुँचे। महात्मा भीव्म, द्रोख, रूप और बिदुर हुस्ती मन से उनके पीढ़ी पीढ़े खाये। सक्के बैठ जाने पर रोज हारू हुखा।

, युधिष्ठिर हुर्योधन से बोले :—

े हे राजन ! हमने यह सेाने का बना हुच्चा और मियियों से जड़ा हुच्चा हार शॉव में राजका । तुम क्या रतते हो ?

हुर्योधन ने कहा :---ला हम ये इतने गरिए दाँव से लगाते हैं। किन्तु इसके लिए हम श्राहङ्कार नहीं करते। ग्लैर आप इन्हें जीतिए।

युधिष्टिर के पीसे फेंकने के बाद शकुनि ने उन्हें लिया और बड़ी चालाकी से फेंक कर कहा:—

देखिए महाराज ! हमी जीते ।

इस अचानक हार से रुष्ट होकर गुधिष्ठिर वेाले :---

है राक्षित ! क्या तुमने साथ राजसा है कि चतुराई से पाँसे फेंक कर बार बार हमी जीतेंगे । श्राओ हमने श्रपना श्रमन्त खनाना और दिर का देर साना दाँव में राजसा ।

इस बार भी शकुनि ने पाँसा डालवे ही दाँच जीत लिया।

नुधिष्ठिर ने कहा, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर ही हमारा भाग्य चमकेगा। इनसे पुनर्नार हारते की लाजा से उत्तिज्ञ होकर से बढ़ बढ़ कर दाँग लगाने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, धोड़े, दास, दासी और अन्त में अच्छे अच्छे रथी और योड़ा एक एक करके दाँव में लगाये। पर मुधिष्ठिर के वैरी हमाला शक्ति के अपने बनाये हुए पाँसे फैकने का इतना अग्यास या कि जैसे वह चाहता था विसे हैं। उनके फे क सकता या। इसलिए छल-कपट से उसने उन सन. चीचों के। भी जीत लिया।

जब इस सर्वनाराकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारण किया तब विदुर से चुप-चाप न रहा गया । ये बोल च्डे :---

महाराज ! मरते हुए त्रादमी के जैसे त्रोपधि स्वाना श्रव्या नहीं लगता, वेसे ही हमारा उपदेश भी शायद त्रापकों न रुचे। तव भी जेा कुछ हम कहते हैं, एक बार सुन लीजिए। जिस पापी के पैदा होत ही बड़े बड़े बशकुन हुए थे नहीं दुर्योघन हमारे निनास का कारण होगा। इस समय इसमें सन्देह नहीं माल्यम होता। रासय के कारण रासियों की जो हुर्या होती है क्या वे उसे समम सकते हैं? जुए में मस्त आपका पुत्र भी पाएडवी के साथ राजुता करने ना तुस फल उसी तरह नहीं समम सकता। किने ही राजों ने राज्य की, कुल की और अपनी रचा के लिए पुत्र होड़ दिये हैं। इसलिए हे भारत। यदि आप पाहते हैं कि पीड़े पळुताना न पड़े तो इस समय भी, समय रान्ते, इस दुरातमा के होड़ हो हिए ही राज्य हो के पीड़े पळुताना न पड़े तो इस समय भी, समय रान्ते, इस दुरातमा के होड़ होजिए। आप पाइडी का धन पाने की इच्छा से घर बैठे निपद कुलाते हैं। शहिन जिस तरह दुरावाची से योज रहे हैं वह हम अच्छी तरह जानते है। इसलिए जनको अपनी घर जाने की आजा दीजिए।

यह सुन कर दुर्योधन के। वडा बोध हुआ। वे समा मे गरज उठे --

हे बिहुर । तुम मदा जिसकी तरपदारी किया करते हो उसे हम अच्छी दरह जानते हैं। समरुहराम आदमी क्या पायी नहीं होता ? तब तुम किसलिए घम्में के वहाने हम लोगों का सदा तिरकार किया करते हो ? हम द्वामसे अलाई या जुराई की बातें नहीं सुनना चाहते । इसलिए अपने ही के। कची पत्ती समम कर अपने अभी व्यर्थ उपदेश व देना। यह जान लेना कि तमाशीलता भी भी हद होती है।

धतराष्ट्र हकका बनका से रह गये। उन्हें कुन्नु भी न सुस्का कि क्या कहना चाहिए या ज्या करना चाहिए।

उधर पुष्टिकर जुल्मा गेलने में इतने मस्त थे कि उन्होंने इस बातचीत की तरफ ध्यान ही न दिया। इससे शद्धिन की चौर भी श्रच्छा मीका मिला। वह बातें बना बना कर उन्हें और भी उन्होंकित करने कता।

वह नेला —हे बुधिटित । तुमने तो पायख्वे। की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दी । पहो, श्रव तुम्सरे पास और भी कुछ है कि नहीं, बिन ने हो तो खेत बन्द सरना हो अन्छ। है।

यधिष्ठिर रुष्ट होकर नाल --

हें सुपल के पुत्र । हमारे पास धन न होने के मन्त्रन्य से तुम क्यो सन्देह करते हो । हमारे पास अपने भी बहुत सा धन पानी है ।

यह कह कर अपना सब सोना, चाँदी, साँध, साँधिस्य तथा भाई और नौकर लोग का गठने पहने थे वे सत्र डवार कर उन्होंने दाँव पर रख दिये। इस बार भी वे, पहले ही दी तरह, हार गये।.

चन्त में जिना सममें बूगे उन्हाने कहा —

है राकुनि ! हमारे दोनों होने भाई हमे बहुत प्यारे हैं। यशिप वे दाँग में रसने के बाब नहीं संभाषि हम उन्हें बाँच में रस कर बुम्हारे साथ रोलेंगे। शकुनि पाँसे फेंस्न ही जीत गया स्त्रीर रोला —

कुरहारे प्यारे मार्टी कें इन दोनों पुत्रों के हमने जीत लिया। हम सममते हैं कि प्रध्न तुम अपने निरोप प्यारे मीम और अर्जुन की हन्हीं की तरह दाँव में रस कर रहेलने का साहस न करोंगे। इसलिए अब रहेल रहेल होने दें।।

जुमिकिर ने कृद्ध होकर कहा — हे मूट 1 ऐसी अनुधित वार्ते करके क्या तृहम लोगों के बीच में भेर टालना चारता है ? क्यापि भीम श्रीर श्रर्जुन दौंच पर रखने योग्य विलकुल नहीं हैं तथापि हम उन्हें रक्यू देते हैं। हाँ, पला पींसे। *ر*ه

तब राऊनि ने उनको भी पाँसे के वल से ध्यपने वरा मे कर लिया।

छन्त में चोभ से पागल होकर शुधिष्ठिर ने अपने के। भी दाँव पर रस्त दिया और हार गये । इस तरह पाँचों भाई गुलामी की जंबीर में वैंघ गये ।

इससे भी राप्त न होकर दुरात्मा शकुनि कहने लगा :—

सालम होता है कि पायल आजमी बार बार गड़े ही में गिरता है। है धम्मीराज! तुम पायलों में श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हे नामस्कार है। लोग सच पहते है कि जुआरी आदमी के हुँह से जो बार्ले निकल जाती हैं उनकी करमना स्वप्न में भी नहीं हो सचती। हे राजन्! अपने तुम्हारी प्यारी द्रौपनी वधी हुई है। फिर क्या समफ कर जुम अपने को हार गये ? और सम्पत्ति के रहते अपने थे। श्रेष पर रखता मूलों का काम है। हे उन्मच। हम तुमको बाँव पर राजने हैं, तुम द्रौपनी के। रात पर अपने की छुहाओं।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे राकुनि । जो सुराशिशा, त्रिय बोलनेत्राली और लक्ष्मी के समान है

उसी श्रायन्त सुन्दरी द्रौपदी की हमने दाँव पर रक्या।

धर्मराज के मुद्द से यह अंडवंड बात मुन्ते ही जितने आदमी सभा से घेंठे थे वे सब उन्हें [धनकान्ने लगे। राजा लोग शोक के समुद्र में हुब गये। भीष्म, द्रोखा, छुप आदि महात्माओं के शारीर से पसीना निक्तने लगा। बिदुर मांधा पकड़ कर लम्बी लम्बी जॉम लेने लगे और अपेत आदमी की तरह ग्रेंह तटका कर रून गये। पुत्र की इस जीत से धुनराष्ट्र को जी आनन्द हुआ उसे थे छिपा न सके। वे बार बार पूछने लगे—"स्या जीता? क्या जीता पुत्र धृतराष्ट्र की सित बदलते देख कर्यो, दुर्योपन और दुरसासन को बड़ी मनकता हुई।

इस बार भी पहले की तरह शारुनि ही की जीत हुई। तय बदला लेने की इच्छा से फूल-कर

दुर्योधन योले :--

है बिदुर ! तुम शीम जाकर पारडवों की प्रायण्यारी द्रौपदी की ले व्याच्छो । दासियों के साथ द्रौपदी भी हमारे घर मे घुहारी लगावे ।

बिदुर ने फरा:—रे मृद ! तुम नहीं जानने कि तुम्हारे चुरे दिन व्यानेनाले हैं। इसी से सुमने ऐसे दुर्वान्य फरने का साहस किया है। हिरन होकर सुमने वाय को दुर्पित किया है। तुमने लोभ के बग्न होकर किसी का सदुपड़ेरा नहीं सुना। इससे निश्चय व्यानन, वंशसहिन शीम ही तुम्हार मात्र होगा।

सदसात दुर्योधन ने बिहुर से वेचल धिक् कहा श्रीर समा से बैठे हुए स्तुपुत्र की सरफ वेच्च कर वे पोले :---

हे स्तृतुत्र ! मादम होता है, विदुर हर गये हैं ! इससे तुम जल्दी से जारूर द्वीपदी की ले श्रासी ! पारहव लोग दुम्हारा छुळ नहीं कर सकते ।

त्राज्ञा पाकर सूतपुत्र शीध ही पारहनों के घर गया श्रीर द्रीपदी से वोला :---

हे द्रौपदी ! जुत्रा रेक्ते रेक्ते पागल सं होकर युधिक्ति ने तुमको दाँव पर रक्लाथा । हुर्योधन ने तुमको जीत लिया है । वे तुम्हें समा से अुलाते हैं ।

ट्रीपरी ने कहा :— हे स्त्युज ! तुम फैली चार्ते करते हो ? कोर्ड राजकुमार क्या कभी स्त्री मो भी बाँव में रख कर खेलता है ? बुधिष्ठिर के पास क्या और कुछ सम्पत्ति न थी ?

सूतपुत्र ने कहा :—हे टूपवननिवनी ! महाराज बुधिष्टिर पहले व्यपने सब धन को, फिर व्यपने भाइयों समेत व्यपने को हार गये थे। व्यन्त में उन्होंने तुक्को जुए के झुँह में फेंका है। द्रीपदी ने कहा :—हें सुतनन्दन ! तुम सभा में जारुर सुधिरिउर से पूछो कि उन्होंने पहले हमें दाँव पर रक्ता था या व्यपने के। ?

ट्रीपरी के आजानुसार सृतपुत्र ने भरी सभा में गुरू सटकाये बैठे हुए युधिटिर से ट्रीपरी का प्ररत पृद्धा। पर इस समय युधिटिंडर अपने होश में न थे। इससे उसकी बात का कुछ, भी उत्तर न मिला।

दुर्योधन ने कहा :—हे सुरकुमार ! डीपदी को जो कुछ पृहना हो यही श्राकर पृदे । सब सुरपुत्र फिर द्रीपदी के पास गया श्रीर दुःश्च से भरे हुए, बचन बोला :—हे राजपुत्रि ! मदभत्त पापी दुर्योधन बार बार तुन्हे बुलाहा है !

हीपर्दा ने कहा :— हे सुतुनन्दन ! हमारे भाग्य ही में ऐसा लिसा था। संसार में धर्म ही सबसे बढ़ा है। इसलिए सभ्य लोगों से पूछ, आओ कि इस समय धर्म के अनुसार हमें क्या करना ज़ाहिए। वे लोग ला कुछ कहेंगे हम बढ़ी करेंगी।

सृत्युय ने, लौट कर, पहले की तरह, भरी सभा में ट्रौपटी की बाव कह सुनाई। सभासतों ने हुंचौथन का आगह देख कर उसकी इच्छा के विरुद्ध खुद्ध भी कहने का साहस न दिया। ट्रौपटी से भी केई अधर्म की बात कहने की उनकी इच्छा न हुई। इस कारण उन लोगों ने मुँह लटका लिया और जुपचाप बैठे रहें।

यह देख कर कि द्रीपरी का सभा में लाने के लिए हुवेंपन ने टर संकर्त कर लिया है गुधिष्ठिर ने क्षिपे क्षिपे दून के हारा द्रीपदी से कहला भेजा कि वह सभा में चली चाने चीर ससुर के सामने अपना दुख रोवे।

सुरपुत्र समभ गया कि जब विषद् काई। इससे हुवेधिन की कुछ भी परवा ल करके वह सभासदों के बत्तेजित करने के लिए फिर बाला :—

में द्वीपदी से जाकर क्या कहूँ ? यह सुन कुछ होस्त दुर्योधन ने कहा :--

न द्रापरा क्यानित प्यान्य पुत्र के लड़का विलङ्ख हो कम सम्भक्ष है। माह्म होता है कि यह हे द्वाराप्तमा । यह सूत का लड़का बिलङ्ख हो कम सम्भक्ष है। माह्म होता है कि यह भीमसेन से बरता है। इससे तुम खुद ही जाकर द्रीपरी को ले आओ। राष्ट्र लोग येन्यस हो रहे हैं। ने तन्हारा क्या कर सकते हैं ?

श्राहा पावे ही दुरात्मा दुःशासन जल्दी से द्रौपदी के घर जाकर वोला :--

हे द्वीपरी ! तुम जुए में जीत ली गई हो । इसलिए लजा द्वांड कर मभा में चलो । द्वीपरी हु:सासन की लाल लाल व्याँसें देख कर बहुत बरी । उसने कहा, बहुन मी खियो के बीच में वैठी हुई गान्धारी की शरण जाना चाहिए । इनसे यह बड़ी शीव्रवा से गान्धारी के यहाँ जाने

के। देखीं।

निर्लंझ दु:शासन ने कोध से गरनते हुए डीपरी का पीछा किया और उसके लम्ये लम्ये याल दीड़ कर पकड़ लिये। हवा से हिल्ले हुए केंद्रों के पत्ते की तरह काँप कर द्रौपरी यहुत नम्नना से बोली:—

हे दु:शासन ! इस इस समय एकवस्त्रा हैं। ऐसी हालत में हमें सभा में ले जाना उचित नेहीं।

पर दु:शासन, उमकी बात सुनी श्रनसुनी करके, बीला :--

चाहे एकवस्त्रा हो चाहे जिना धस्त्र की हो, तुम हमारी जीनी हुई दासी हो। इस लिए तुस्रें हमारी आवापातन करना ही होगा ।

यह कह कर दुष्ट दु:शामन, द्रौपदी के वाल जोर से सींचने हुए, महा श्रनाथ की नगर को

सभा में ले आया।

जा बाल, राजसूर यहा के त्रान्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र किये हुए जल से भीगे थे उन्हों के। पालपड़ी दु:शासन के हाथ के स्पर्श से क्लाइत होते देख, समा में बैठे हुए सब लोग मारे शाक के ज्याउल हो उठे।

चोर से खींचे जाने से द्रीपदी के बाल विखर गये खीर उसके शरीर पर का श्राधा वस्त्र छुछ

विसक पड़ा। इस पर वह लज्जा और क्रोध से जल कर वाली :--

हे दुरात्मा ! इस सभा में इन्द्र के समान पराकमी हमारे गुरुजन बैठे हैं। उनके सामन तू क्या समक कर हमको इस अवस्था में ले आया ? तुको इतना साहस हुआ। कैसे ? यदि खुद इन्द्र भी तेरी सहायता करें ता भी राजपुत्र लोग तुमे चमा न करेगे।

पर, यह देख कर कि दु:शासन की कोई मना नहीं करता, श्रामिमानिनी द्रीपदी फिर वेली :-

हाय | भरतवंशी लागों के धर्म के। धिककार है १ आज मैं समक्त गई कि चत्रियों का पित्र धर्म मद्र हो गया । इसी से तो कुल-धर्म की मध्यादा दृढती हुई देख कर भी सभा के सब लाग छछ नहीं कहते: चुपचाप वैठे हुए मेरा अपमान देख रहे हैं।

यह कह कर रोती हुई द्रौपदी ने अपने पितयों की और आँख उठाई। राज्य, धन, मान, सन्मान आदि सब कुछ पत्ने जाने से जो कुछ पीड़ा न हुई थी वहीं पीड़ा द्वीपश्च की करुणापूर्ण दृष्टि से हुई। पाएडवें के हृदय में विपम अन्तर्दाह उत्पन्न हुआ-एसा अन्तर्दाह जिसका किसी तरह निवारण न हो सकताथा।

कर्ण, अपना पहले का अपमान याद करके बड़े प्रसन्न हुए । शकुनि ने भी द्रौपदी का अपमान करने में सहायता दी। द्र:शासन तो दासी ! दासी ! कह कर जोर से हँस पड़ा । भीव्म कहने लगे :---

हे सुन्दरी ! एक तरह से ता परवश श्रादमी किमी भी चीज का श्रपना धन कह कर दाँव पर नहीं रख सकता। दूसरी तरह से स्त्री के ऊपर शामी का सदा हो अधिकार है। इसलिए हम ठीक तीर से नहीं कह सकते कि तुम धर्मानुसार दुर्शोधन के श्रवीन हुई हो या नहीं।

प्रियतमा द्रौपदी के इस अपमान से पागल हो रह भीमसेन बोले :--

है मुधिष्टिर ! जुन्नारी बादमी घर की दासी तक की दाँव पर नहीं रखते; उस पर भी वे दया करते हैं। वेखी, तुमने, बड़े कष्ट से मिले हुए धन की, और अपने अधीनस्य हम लोगों की, एक एक करके, दूसरे के। दे खाला। इस पर भी हमने कोध नहीं किया। पर तुम्हारा यह पिछला काम भत्यन्त निन्दनीय हुआ है। तुम्हारे ही व्यवराध से नीच कीरवों ने इस व्यसहाय स्त्री की क्लेश पहेँचाने का साहत किया है। जुआ खेलने अले तुन्हारे ये दोनों हाथ अस्म कर देने से तुन्हारे इस पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा । सहदेव ! जल्दी से श्राम तो श्राश्री ।

यह सुन कर श्रर्जुन ने जेडे माई भीम का तिरस्कार करके कहा :---

हे त्रार्प्य ! तुमने तो पहले कभी ऐसे दुर्वाक्य नहीं कड़े; जौरा में त्राकर शत्रत्रों के मन की यात न कर बैठना । वे तो यही चाहते हैं । देखों, वड़ भाई ने चत्रिय-शर्म के श्रनुसार ही जुन्मा खेला है । श्रीर धर्मानुसार ही रिसर मुका कर हार मान ली है।

भीमसेन बोले: - जन्होंने जरूर चत्रिय-धर्म के अनुसार काम किया है; इसी से तो हमने उनके दोनों हाथ अब तक नहीं जलाये।

पाएडवों और होपरी की हुईशा देस कर धुनराष्ट्र के पुत्र विकर्ण का बड़ी दया आई। वे बोले :-

हे नरेश्वरो ! तुममें से केाई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता । यह काम धर्म के विरुद्ध । पारुवाली बराबर से रही है। पर सब बुढ़े बुढ़ कीरब खुप बैठ हैं।

नव भी सबको निरुत्तर देख विकर्ण श्राप ही कहने लगे :--

व्यौर केर्द्र बोले पाहे न वेलि, हमारी समक्ष में तो जुव्यारी व्यादमी का क्रिया हुव्या काम नहीं माना जा सकता। श्रीपदी वो पाँचों पासहवो की पत्ती हैं। फिर व्यक्ते बुधिटिंद खसके किस सरह दाँव पर रस सकते हैं १ इनसे यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीपदी जुए में जीत ली गई है।

विक्रम् की बात सुनते ही सभासद लोग वड़े जोर से उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि विक्रम् ने बहुत टीक कहा। थोड़ी देर में जब यह हाशकार शान्त हो गया तब कोन से भरे हुए कर्म ने विकर्म का हाथ परुष्ट कर यहा:—

हे विकर्ण ! सय सभासतें के मन की बाव जानने के लिए ही कौरवयुद्ध मीन थं। हुम लहकों की तरह प्रापीर होजर और उटपटाँग बाते कह कर सभासतों के जञ्चल करते हों, यह बहुत हुएी बात है। दुधिदिन ने जय अपना सर्वेश्व हाँव पर एख दिया तब वे अपनी पत्री की भी अवस्य हों वाँव पर ररत सकते हैं। किर जो हुम यह कहते हों कि द्रीवरी जीव नहीं ली गई, इसका क्या मततन हैं ? इनके साथ दासियों का वा ज्याहार करने में माभा क्यों ? देरों, गएडक लोग यहाँ प्रत्येत वर्धी हों है है हों के देश अवस्य हंपस्थित हैं। वे हुए नहीं कहते। वे इन तरह के ज्याहार के हैं। बात अनुपित नहीं देरते। क्या हुम समझते हो कि सभा में एकवाल अवस्था में लाई जाने से द्रीपरी के लाजा जाती होगी ? जिसके पाँच होते हो इसे मंसार में जिसके लाजा ? हे हु,शासन! वह विकर्ण अभी फत का होकवा है। पायटां के पास जो कुद्ध था वह धर्म से जीवा गया है। इसलिए पायडवों के और जीपरी के दुपट्टे ले ले।

पायडवों ने यह सुनते ही ज्यपने ज्यपने हुपट्टे दे दिये। याद रहे, द्वीपदी के पास एक ही साड़ी थी। यही यह पहने थी, वही फ्रोदे। इससे जब दु:शासन एकरखा द्वीपदी का कपड़ा, भरी सभा में, स्वीयने लगा तब द्वीपदी ज्यस्वन्त दुर्गा है। इस ज्यादेनाद करने संगी। इस विपद में स्वयं धर्म ने ज्यानर द्वीपदी की लाज स्वर्गी। उसे कपड़े की कमी नहीं होने दी।

यह देख कर सभा में यद्भा गोलमाल होने लगा। राजों ने हु:सासन के। डांट कर रोका। भीमसेन से पैठेन रहा गया। क्रोध से उनके श्रोंठ कॉबने लगे। उन्होंने हाथ मल कर कसम खाई श्रीर कहा:—

हे चरित्र लोग, हुने। भरत-यंश में चलन हुए इस्यू नीच कुलाहार दु:शासन की छावी युद्ध में काइ कर यदि ट्रम उसका रुधिर न पिबें तो हमें चपने पूर्व-युरुपो की गवि न प्राप्त हो।

जन हु:शासन द्रौपरी का वस्त्र न खींच सके तथ खाँजित होकर सभा में बैठ गये। सारे सभासक् भृतराष्ट्र के पुत्रों का धिनकारने लगे। किन्ने ही सम्बन धृतराष्ट्र की तिन्दा करके हु:रा प्रकाशित प्रत्ते लगे। बिहुद ने देदा कि समा के सन लोग पाएडवों के साथ अन्याय किये जाने के कारण सुन्ध हो उठे हैं और कौरयों से प्रमक्तत्र होकर कोलाहल मना रहे हैं। इससे खपने दोने। हाथ उठा कर उन्होंने उस गोलगात को यन्ट कराबा और कहने लगे :—

हे सभातर ! इसके पहले कि इस निरम्पाध द्रौषरी पर और अत्याचार किया जाय, आप लोग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस सामले का निष्टारा करें। अहाँ अधमे होता है वहाँ जुप रहना भी पाप है। इमलिए यह शीध ही निरम्बय कीजिए कि युधिस्टिर द्रौपदी की दांव में रस्स सकने थे या नहीं।

किन्तु श्रांसों से श्रांसू भरे हुए द्रौपदी के। देख कर भी धृतराष्ट्र के डर से केई न बोला। तब द्वर्षीयन ने द्रौपदी से क्हा :—

हे होपटी ! तुम श्रवने पतियां से अपने प्रश्न का उत्तर पृद्धी। वे जो कुछ वहेंगे हम उसी

के। मान लेंगे। यदि भीम, अर्जुन, नजुल और सहदेन यह वात सबके सामने कह दे कि उन पर गुधिष्ठिर का अधिकार नहीं है ते। तुम दासीपन से छट सकती हो।

पाँचों पाएटबी की चुप देख कर दुर्योधन अपनी जीत से वड़े प्रसन्न हुए। हँसते हुए द्वीपरी की श्रोर देख कर श्रीर अपनी बाई जॉध पर हाथ रख कर उन्होंने श्रपमानसचक इशारा किया ।

इससे महाक्रोधी भीमसेन ने मदमात हाथी की तरह गरज कर फिर प्रतिज्ञा की :--

हे भूपितगरण ! यदि में युद्ध में अपनी गदा से इस जाँघ के। न तोड़ दूँ तो अन्त काल मे मैं उस गति के। न प्राप्त हॅ जिसके। पितर प्राप्त हुए है ।

विट्र ने कहा :-हे नरेशगण ! देखिए, मीमसेन ने वड़ी भयानक प्रतिज्ञा की है। स्त्री पर श्रत्याचार शादि श्रधर्म सभा में हो रहे हैं। इमारी समक्त में तो द्रौपदी की युधिष्ठिर दाँव पर न रत सकते थे। आप लोग शीब ही इस मामले के नै कीजिए। इस अशम काम के और अधिक देर तक पड़ा रखना उचित नहीं।

विदर की बात का बुख फल न हुआ। उनके कह चुकते पर दुर्योधन ने फिर द्रीपदी से कहा:---

हे द्वीपदी! यदि सब भाई युविष्ठिर की प्रमुता न सानें तो दासीपन से तुन्हें शीघ ही छटकारा मिल सकता है।

तय अर्जुन वोले :----

इसमें सन्देह नहीं कि धर्मराज पहल हमारे प्रमु थे। पर अब वे ख़ुद ही दूसरे के बरा में है। इसलिए किस तरह वे किसी के मालिक हो सकते हैं? इस बात का विचार कीरव लोग

इस तरह यातचीत ही ही रही थी फि खबर ब्याई कि बड़े बड़े ब्यराफ़न हो रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र यहुत डरे और अमहल शान्त करने के लिए पुत्र के किये हुए पापी का दूर करने की चेप्टा करने लगे। द्वर्योधन के। डाँट कर वे बोल :--

श्रो पहराड दुर्योधन ! क्या समभ कर तुम पागडवे। की स्त्री से सभा में ऐसी वाने करते हो ?

फिर जन्होंने धीरज देते हुए द्रीपदी से कहा :--

हे कन्याणि ! तुम हमारी यहुत्रों में सबसे श्रेष्ठ हो । तुम मनमाना वर माँगो ।

द्रीपदी ने कहा: -- यदि श्राप प्रसन्न हैं तो हमारे पतियों की दासत्व से छोड़ दिये जाने की श्राज्ञा दीजिए।

धृतराष्ट्र ने—ऐमा ही हो !—वह कर पाएडवेंग का स्वनन्त्रता दे दी।

इस पर कर्ण इस तरह दिल्लगी करते हुए बाले :--

हित्रयों के अर्भुत कामी की वातें वहुत सुनी हैं। किन्तु अकेली द्रौपदी ही ने नाथ के समान शेकर पतियों के निपद के समूद्र से उद्घार किया ।

उस पर भीम ने वहा :--

١

हाँ । स्त्री ही ने पाएडवेर की रचा की ।

यह कह कर वे युधिष्ठिर से वाल :--

महाराज ! श्राहार हो तो इम सभा में श्री त्रापके शत्रुओं का हम जड़ से नारा कर है । ऐसा होने ्रमे श्राप इस पृथ्वी पर बेयदके राज्य कर सकेंगे।

युधिष्टिर ने भीम के। रोक कर धृतराष्ट्र से हाथ जोड़ कर कहा :-

हें राजन्। इस समय हम लोग आप ही के अधीन हैं। इसलिए जो आजा हो

सो करें।

पृतराष्ट्र ने फहा:—हे धर्मराज! हारी हुई अपनी सब धन-सम्पत्ति लेकर तुम अपना राज्य फरो। हे पुत्र! हमारा उतना ही आवह तुमसे है कि तुम हुर्योधन के कह बास्य और निष्ठुर व्यवहार के अपने राजें। से समा कर हो।

यह सुनते ही कि धूतराष्ट्र के आझानुसार पाएडव लोग श्रपने हारे हुए घन-रत्न लेकर श्रपने राज्य के। लौट जाने के लिए तैयार हैं, हु-सामन ब्याउटा होकर मन्त्री महित टुवैधिन के पास पर्टवा और

रो रो कर कहने लगा !

चसे सहन का स**रें**गे ?

हे आरर्प । यहे कर से जो इल हम लोगों ने टक्ट्रा किया था, यह राजा ने वह सन सर्ट कर दिया । धन आदि सभी पीचें राजुओं को दे दी गईं। अब जो उचित समितिए फीजिए।

यह यान सुनते ही घमंडी हुर्योधन, कर्ण और शक्ति तुरन्त धृतराष्ट्र के पास जाकर

नाराज! आपने यह क्या किया ? सताये हुए सीपी के यीन में रह कर क्या है। है मच सनता है ? क्या आप नहीं जानते कि क्रोधान्य पाइडव लोग रच पर सतार होकर लड़ने थीं तैयारी कर रहें हैं ? हमने उन लोगों को बहुत हानि पट्टेंचाई है। उनका बहुत इख अपरार हमने किया है। क्या ये कभी उसे मूल सरेंगे ? द्रीवरी के साथ दासियों का सा व्यदहार नी हमने किया है क्या वे कभी

यह यात सुनते ही हर से घृतराष्ट्र व्याकुल ही उठे । तद हुर्योयन ने फिर क्हा :---

इसलिए इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पायडवें के बदला होने का रास्ता एक्ट्रम ही बन्द हो जाय। जनके जुए में किर हराना होगा। पर ऐसी केडे बीच वाँच पर न लगाई जावगी मिससे फ्रीप उसका हो। चान की बार वह बटा जाय कि जो हारे वह बहुत वर्ष तक बननास रूरे। राष्ट्रिन चानी चतुराई के द्वारा निश्चय ही जीतें। इससे न वो इस समय ही कोई फगड़ा कमाट होगा चौर न जागे होने ही भी स्थानना रहेगी।

इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र को धीरज हुन्ना। उन्होंने कहा :---

पुत्र ! तुम शीव ही पाएडवो के किर जुजा खेलने के लिए बुलाओ !

दुन । तुन ताम रा नावका का गर सुना व्यवकार के किसी क्सी पुन छाड़ि यह बात सुनते ही भीमा, हीया, बिबुर, खरवस्थामा खीर धृतराष्ट्र के किसी क्सि पुन छाड़ि ने भृतराष्ट्र हो मना करके कहा :—

महाराज । यहे कप्ट मे शान्ति हुई है। बार यार वंशनाश करनेवाले फराहे का बीज न

वाङ्ग् ।

पर हरपोक्त, पुत्रवत्सल और मोह से अन्ये घृतराष्ट्र ने इस उपदेश सी तरफ ध्यान न दिया। मर्मोपरायण राजरानी गान्यारी पुत्रों के निष्ठुर और हुष्ट व्यवहार से एक के वैसे ही महाशोकानुल थीं, जय उन्होंने यह बात सुनी वब और भी व्याकुल हुई । उन्होंने कहा :—

महाराज ! हुनीशन के पैदा होते ही स्वतने कहा था कि इसे त्याग वीजिए, पर तुमने वैसा न किया। आज उसका हुरा फल एक दमें देख चुके हो। क्या समक्ष कर तुम फिर इस छुलाहार, छुनागी बालक मी बात मानते हैं। १ यदि इसे अपना आजाकारी नहीं बना सकते तो निकाल दे। 9त बैंघ जाने पर उसे क्या केई अपनी इच्छा से थोड़े ही नोहवा है १ हे महाराज! पुनो के स्नेह के पदे में पढ़ कर दुनी हुई आग के जला कर छुलनाश का कारए व हो। धतराष्ट्र ने बदास है। कर बत्तर दिया -

प्रिये। यदि वशनाश हो जाय तो भी केई उपाय नहीं। किन्तु प्राणों में भी ऋधिक प्यारे

अपने पूर्वों के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते ।

्रिता की प्राज्ञा पाते ही दुर्बीघन तुरून शुक्षिष्ठिर के पास पहुँचे। उस समय युधिप्रिर जाने की सैवारी कर रहे थे। दुर्बीधन ने कहा --

हे युधिद्विर। सभा में अब मी बहुत लोग बैठे हैं। पिता की आधा है कि तुम्हारे जाने के

पहले हम सब मिल कर फिर एक व्ये जुन्मा सेले ।

युभिष्टिर बेलि ---जुव्या सर्वेनाशकारी ग्येल हैं। यह हम व्यच्छी तरह जानते हैं। पर व्यक्षि पदा की ऐसी ही ब्याझा है ते। इस बात के। जान कर भी हम पक क्षे व्यौर खेल डॉलेंगे।

यह कह कर भाइयें। के माथ युधिष्टिर चुपश्वाप खेलने के घर मे पहूँचे !

राकुनि योले .— महाराज । युद्ध राजा ने सुमको जो कुछ लौटाया है उसमे हम देखल देना नहीं चाहते । इस बार फोर तरह भी बदाबदी हो । हममे वा तुममें से जा हारे वह बारह वर्ष घनवास श्रीर एक वर्ष श्रव्यात दान करें । श्रद्धात वास के समय यदि पता लग जाय तो बारह वर्ष फिर बनवास करें । यदि इस तरह के खेल से तुम डरते न हो तो आश्री खेल झुरू करें ।

यह सुन कर जो लोग सभा में बैठे ये घकरा गये। व्यक्ति व्याकुलता से हाथ उठा कर में कहते लगे '---

इसके बाद धर्मात्मा पायडव लोग जुपचाप हार मान कर वनगल की तैवारी करने लोग। रीनभान से खाल खीर मुगचर्म पहन कर जब वे रोत घर से निक्ते तब धृतराष्ट्र के दुर्मात पुत्र बड़े प्रसन्न हुए खीर तरह तरह से पायडनो का अपमान करने लगे। निर्वेषी दुशासन द्रीपदी से बहते लगा —

हे द्रीपरी । यनवासी पाएडवों की सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सरतां । इसलिए हममें से मिसी में। तुम श्रपना पति यनाधो जो तुन्हें जुए में न तार है ।

तत्र भीम बोले 🌤

रे पाराएडी। इस समय तु हम हो जिस तरह मर्स्माविद्व करता है उसी तरह तुसे भी हम, एक दिन, लडाई के मैदान में, सम्बोनिद्व करेंगे। सिर्फ तुम्क्ले ही नहीं, धृतराष्ट्र के जिन जिन पुनों ने तेरा ऋतुकरण किया है उन सबको बदि हम यमलोक न भेज दें तो हमें पुरवलोक न प्राप्त हो।

यद मुन कर निर्लंक हु शासन स्थायनर्भधारी भीससेन की दिस्तागी करते हुए चारी श्रीर नायने लगा।

िमह की तरह चलतेवाले भीमसेन और अन्य पाएडवें के पीड़े पीड़े चल कर हुयोंगन उनकी पाल की नरल करने लगे। उन्हें पैसा करते देस ट्योंगन के सत्र साई हैंस पटे। इस पर अभिमानी भीमसेन ने वडे क्टर से अपना कोष रोक कर पीड़े की तरफ देरा और वोले .— हम तुमलें। वशमहित भरा हुत्या समस कर इसका उचित उत्तर नहीं देते। तुम इस समय जा चाहा ने स्टर्न करो। लडाई रे मैशन से हम बुतराष्ट्र के पुत्रों की, अर्जुन कर्ण की, स्थीर सहदेव शक्ति का मारेसे।

खर्जुन ने पहा —हं भीम । जिम खादमी ने किसी नान सी प्रतिज्ञा स्वर्ती उसे बात बनान से स्वा मनलन ? तेरह वर्ष बाद जो बुछ होगा वह सन तोग खाप ही देख लेगे। जो हो, तुम्हार ही कहने वे खुनुसार हम प्रतिज्ञा वसने ह हि हम तील्ख नाख्य के हारा इस हैंसेड सून पुत्र का रफ प्रती का पिताचेंगे। हिमालस अपना स्थान छाड सरना है, सर्च का नेज भी नष्ट हो सरना है, पर हमारी यह प्रतिज्ञान हो देत सरनी ।

अर्जुन की जान समाप्त होने ही माडी के पुत्र सहदेव आरो गुरेर रर वेल 🕳

हे पूर्व राष्ट्रित । पांसे समाक कर तुमने जिल चीजों की सेवा की है वही चीजे, लडाई र मैंशन में, जाला के रूप में, तुम्हें माथे पर धारण करती होगी ।

नजुल ने परा — जो दुष्ट, रेख से, द्रौपनी के व्यवसान से प्रमन हुए हे उन समरे। हम यसलोक भेजे विनान रहेगे।

इसरे बार बुधिष्ठिर राजमभा में आरर बाले —

श्रव हम जिनामह भीष्म से, वड बड़े बेस्ता स्, ब्राल आहि गुरजना से, बसराष्ट्र से और उनके पुत्रों तथा निदुर से विना होते हैं। यदि वनवास के बाद रोहिंग ना फिर मिरोग।

यह सुन कर सब लोग चुपचाप ग्हे। पर मन ही मन, पाएटबा का नगह तरह क आशीर्वाह

उन्होंने हिये ।

निहुर न महा —ह पागडा। सन कहा तुन्हारा सङ्गत हा। सुरक्षरी गाना सुरुपारी हा सुरु हो से पती है, सन युद्ध भी हुई हैं। उनका नन जाना किसी सतह उचिन सही। इसिलेंग ने हसारे नर रहें। इस बन्हें यह स्नाटन से उनस्में।

पाग्डिंग ने वहा ---

है बुड़िसानों से श्रेट्ड । श्राप हमारे पिता व तुल्य है और परम गुरु है । श्रापकी श्राना हस

अपन्य मानेंग । और जो आपनी इच्छा है। सा कहिए।

अवन्य माना। नार जा जाजा हुन्य स्थाप प्रदेश हैं। दिहुन वेदि —हे अर्काम है। जिस वस्त्री हिक बल स सुगन इन सन लाल्द्रनाओं और श्रम्यानों से एका नहीं रंग, इंट्रस करें, वह सुममें सम्रानी रंगे। सुम निरित्र लोग ध्याओं, यही

हमारा खारारेबीट है। इसके बाद अधिकिट न सबके बयाबिन अभिजातन करवा परा दिया। तब होपटी हु की मन से कुक्ती के पास गई खोर उनके तथा वहाँ वैठी हुई शतक पुत्रों के प्रणास करने उनमें मिसी। पिर

उन्होंने उनमें श्रपन पृतिशे वे साथ जाने भी श्राजा साँगी।

यह देदा कर कि द्वीपनी विचा सबे म सानेगी, बुन्ती शाक से निवल हा गई । उनना कठ भर आया । ये कड़ने सर्गा

नेद्यी इस घोर हुन्य में ज्याहुन न होना। तुम सदा ही सं सुरातिता और पनिमता हो। तुम्हें हम और स्था चर्चदेश दें। तुम्हें इसमें बुरा वी शोमा है। क्षेत्रव लोग वहे भाषशानी ये जी तुम्हारे पेप भी आग में नहीं जल । हे वह । हम मना हो तुम्हारी महत्तरामना करेगी। तुम वेस्टर्टेड जाओं, तुम्हारा नाल न चौंना होगा। नहरा और सहदेय की तुम अन्ही गरर रचना।

रनता। श्रीपटी ने नहा — आपकी आजा भेर सिर पर रें। फिर उन्होंने अपनी चार्य सार दानी और निर्फाएक सहस परन रुर आध्यों में ऑस्ट्र मरें पाएडर्स ने पीछे पीड़ चर्ती। त्रप्रद्वास में ज्याहत हुन्ती से और न रहा गया। वे उनने पीड़े नेहा और कुछ दूर जाकर द्वास (के उनके पुत्र क्वन और गहनों से जगह सुराचमें सारण किये और राज्य से मिर मुन्नेय चले जा रहे हैं। पुत्रदक्षणा कुनी उनसे डम न्या में देख कर उनके पास पहुँची और लिपट रर बिलाप करने सार्ग —

हाय, समय का पेर । जो मूल से भी वर्स अगट नहीं हुए, जिनके आवश्या ससार भर से अग्र हा रही गंभी सबद्धर निषट में पड़े। इस समय किसे अपराधी समर्फो ? हमारे ही भाष के निष से गम्म हुआ है। हा पुरागण। इस हतभागिती के गर्भ से पैदा हो इर तुम इतने गुएपार हुए, ता भी सुक्ते हु सह हु रा भोगता पड़ा। सुक्तारे पिता की धन्य है जो उन्होंने सुक्हारे इन अनहा क्लारा रांग ने निया। हाय । हमारे जीने की लालाता के धिरकार है। साल्य होता है कि नियान। हमारे माने था समय निश्चय करना भूल गये, नहीं नो यह दुरव वायी ज्याय वेदा रा भी हम क्यें जीती रहता।

े इस नरह जिलाप करती हुड हुन्ती का प्रायक्ष्त्रों ने पैर छुआ। और बन का चल िया। उस समय बिट्टर ने शोरातुरा हुन्ती के। तरह तरह से समका बुक्त कर धीरज दिया और धीर गीरे धन्त पुरसे पहुँचा दिया।

्रुवराष्ट्र मन ही मन चिन्ना इस्त हुए चुपचाप राजसमा से उँठे रह। पाएटरो र चरा जान पर त्रितुर का तहाँ सहसा छ। गया देवर उन्होंने लड़का में कावते हुए पूछर —

ह जिंदर । पागड़न लाग किस भान स नन का गय है ?

इस समय राजमान्य यूटा मार्गार्थ सञ्जय धृतराष्ट्र की हु सी जीर ठडी सासे भरते हैस

महाराज । ज्या आपन सब बाने जान कर भी अपने हितथिन को की सलाह न मानी तब आप इस समय क्यों हुतने होने हैं ? और, आप ही के अपराध से जब भयक्कर गुंड की आगर मध्यरित काकर पार्टी होता हो जे जाता मध्यरित काकर पार्टी होता हो जे जाता मध्यरित के अपने पढ़नाने से बचा होगा ? अब रोना, बाना और ट्रार करना पार्टि हैं।

## ८-पागडवो का वनवास

जुण का हाल सुन कर नगरनिवासी साग रोघ में जरा पर खौर मुस्लमसुस्ला धृतगाष्ट्र, भीगम खीर विदुर की बार बार होशी उत्तरा वर करने खो — जर शहिन, कर्ण खीर हुआसन के उपदेश से हुवीं रन राज्य करने हैं तर हमें अपनी भनाई की खाशा नहीं। इसलिए, खाखों, धरमीरात युशिष्टिर खीर महासा पास्टर लोग अहाँ रहेंगे वर्ग जारर हम भी रहें। वे लोग यधिष्ठर से बाले :---

है धर्मगत ! इस अन्यायी बुरगज्य में हम और नहीं नहना चाहने। हम श्रापरे परम मित्र श्रीर भक्त हैं। यह सुन कर कि आप लोगों ने साथ श्रथमें किया गया है, हम बड़े इ लिस ग्रीर भयभीत हुए हैं। इसलिए हम लोगों के। आप न हेरडिए अपने साथ लेने चिलए।

युधिष्टिर ने कहा -श्राप लोग हमे इतना शुग्रवान समस्ते हैं, इसलिए हम धन्य हे भिन्तु जन स्वापने हम पर स्नेह स्वीर द्या प्रस्ट की है कर हमावी वाल भी व्यवके सामनी चाहिए । देनिक, यहाँ पुरुष्तों से निस्पन र जुड़ लोग खीर बोसातुर माना वर गई है। यदि खाप लोग वहाँ त वहाँ तो उन्हें कीन देवेगा। यदि इनरी भलाई खीर देव-भात खाप रहेंगे से मनपुष्त ही हम यदे प्रमञ्ज होंगे । इसी के हम ऋषता सरवा सरकार सम्भेगे । इससे हमे वरम सन्तीव हैमा ।

यह सुन पर नगरनिवासी अनेक प्रभार से बिलाय रस्ते हुए लौट गये। उनके चले जाने पर पारहत लोग द्रौपश के माथ रथ पर नवार होक्त नगर ये मत्य पाटक से हिस्सापर से निवरो श्रीर उत्तर की श्रीर चले । कियो-समेन इन्द्रसेन चाहि चौदह नौहर भी उनके साथ चते ।

संध्या तक धरापर चल कर वे गङ्गाजी के किनारे बरगड के एक बड़े बुल के नीचे उतरे। उनके साथ बहुत से भिज्ञ आदाग भी थे। साने यह कप्ट में सिर्फ जल पीकर वह रात वितार्ह। मनेग होने पर जब पाएडब लोग चराने लगे हुन ब्राह्मण भी उनके पीछे चलने का सेवार हुए। यह देख कर युधिष्ठिर कहने लगे :--

हे निश्वयस्य | हमारा सम्बन्ध खाँर धन-सक्त्यों सब बुद्ध हिन यया, हमारे पाम ध्यव बुद्ध नों हैं। ऐसी दशा में हम बन जा रहे हैं। हिंसक जन्तुच्ये से पूर्व जनत के महाभवहुर स्थानों में श्राप लोगों के बड़ा क्ष्ट होगा । इसलिए द्याप हमारे साथ न चित्रण ।

त्राह्मणों ने कहा :---श्रनरागी बाह्मणों पर देवता भी दया दिखाते हैं। इसलिए श्राप हमारा उत्सार भग स कीतिए धरमे अक्टेन्साथ चलते शिकिए ।

यथिष्टित ने क्षा :-- हे द्विज्ञास । त्राह्मणी पर हमारी यथेष्ट भक्ति है। इस निराधय दशा में हम लाचार हैं। हमारे भाई शिजार खीर फलमूल लाक्त जाने-पीन की बहुत भी की दे हुन हम सर्ज हैं, पर ने इस समय प्यारी क्री के होशों की देव वर दुवी हैं। इसलिए हम बनने की है मेहनत का राम परने के नहीं कर सरते।

प्राचित्र लोग बोलं .—महाराज ! हमारे यानै पीने की चिन्ता न कीजिए । हम खुद श्रन्न सारर अपना जीवन निर्दाट वरेंगे ख्रीर स्था-बहानी वह कर आप लोगो का मन बहलायेंगे।

युधिध्टिर में वहा :—इसमें बुछ भी सन्देह नहीं कि चाप तोगो के पाम रहने से हमारा रष्ट बहुत सुद्ध हलाया हो जायगा। जिन्तु आप लोगों में रुद श्रम्न ताने वा होश हम हैसे हेरर महेगे ? हाय, धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों की धिक्कार है !•

यह कह कर बुधिष्ठिर शाक से विहल होक्र खर्मान पर नेठ गये। बाह्मणी ने उनके धीरज

रेरर बहुत जिलाप किया। पुराहित धीन्य मुख हेर साच बर कहने लगे — भगनान् मृत्ये ही सांसारिक जीनों को अन्न देनेताले हैं। इसरिए हे महाराज्। यदि खाप सुर्ख देन की उपासना करें तो निश्चव ही सिंहि प्राप्त करेंगे व्योर उनके प्रसाद से ब्राह्मणें का अरगा-पोपण कर सकेरी।

डमने बाद धीम्य के निराजलाये हुए महास्त्रात्र के द्वारा जुधिरिक्ट ने मुहर्य भगवान् सी यथात्रिपि पूजा की । तथ वे प्रसन्न हुए । जलनी हुई ज्याग नी तर प्रमाशमान हेर धारस कर ने सुधिरिक्ट के नामने प्रस्ट हुए और बाल -

हे युर्जिष्टिर ! हम बुम पर प्रमन्त हुए ! तुमको यह खनय-स्थाली देने हैं ! प्रतिदिन जय नक हीपदी भाजन न करेगी तब तक इस थाली में खनक प्रशासके खन्न बगावर बने गहेंगे--नव नक यह नाना प्रकार के भाजन दिया करेगी ।

यह कह कर सुर्या सगवान श्वन्तर्धान हो गये। धर्म्मणज ने डौपदी के। यह थाली

दे दी।

होपडी प्रतिदिन भाजन बना कर पहले बनासभी बावाएों का भाजन कराती, फिर प्रतियों कें। और सबसे पीछे आप काली। तब तक इस थाली से तरह तरह का पटरस अन्न प्राप्त होता रहता ।

इसके बार प्राइय नोग गहातीर से कुठनेत्र गये और उसके निकट सरम्बरी नदी के फिनारे.

पुत्र-जाहुल देश के पान्यक बन में देग टाल कर बड़े कपू से दिन बिनाने लगे।

एक दिन सब भाई एकान्त से द्रीपरी के साथ बैठे थे। इसी समय दर से उन्होंने देखा कि चया जिस्स जन्दी जन्दी पैर उठाने हुए बहाँ आ रहे हैं। यह प्राप्तर्य में खाकर यथिष्टिर भीम में बेंले :--

है भीम ! च मारुम किम भगलाय से बिदुर यहाँ खाने में १ बया हुर्योधन फिर जुव्या रोल फर हमारे एकमात्र आधार ये जान-राम भी छीनना चाहने हैं ? बहि गाण्डीव धन्य दूसरे के हाथ में चला गया ते। हम मधम्ब ही अमहाय हो जायँगे ।

टमके बाद पाराडव लोग व्यामें बढ़ कर बिटुर के। लिया लाये। जब बिटुर का सन्कार हो चुका और में विश्राम भी कर चुके तब सब लोगे। ने घबगहर में उनके चाने का कारण पुछा । बिटर

फहने लगे:-े पाएडव ! प्रक दिन महाराज धुतराष्ट्र ने मलाह करने के लिए हमें एकान्त में बुला भेजा श्रीर

टम प्रशार वहा :---

है बिदुर ! जो होना था हो गया । व्यव यह बबलाक्रो कि हमें क्या फरना चाहिए । उसके उत्तर

में हमने फिर भी वहीं कहा जो हम मदा से कहते आये हैं :--

हे नरेन्द्र | हम बार बार कहते है कि खापके पुत्रों के किये हुए पापें का प्रायशित्त तभी हो सकता है जब व्याप पागटवें। की उनका पैतक सब्य लीटा हैं। यदि हुवोधन ख़ुशी से पागडवें। के साथ एक्टर राज्य न फरना चाहुँ तो उनके ऋतम करके पाएडवें ही के हाथ में सब राज्य है वीजिए । इसके सिया एल के नारा होने से वयाने का और केंद्र उपाय नहीं ।

नत्र महाराज पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी कठेर बात सुनकर राष्ट्र हुए और हमसे बोले :--

है बिटुर ! जब सभा में पहले पहले तुमने ये बाते कही थीं तब हमने समस्रा था कि तम सचमुच ही हमारी भलाई करनेवाला उपदेश देने हो। पर प्रश्न साफ साफ मान्द्रम होता है कि किसी न किसी तरह पाएटवों के। राज्य दिलाना ही तुन्हारा मनलय है। जान पड़ता है, उनशी भलाई करना ही तुम्शरा एक-मात्र बहेश है। इमारी भलाई बुराई की तरफ तुम बुद्ध भी ध्यान नहीं देते। श्रत्र हम समग्रे कि विश्वासघातक का यदि वहुत कुछ सम्मान भी किया जाय है। भी वह पूर्ग तौर से सम्मानकर्ता की तरकटारी नहीं करता—उसकी हित्तचिन्तना नहीं करता। इसलिए चाहे तुम यहाँ रही, चाहे कहीं चले जाव, उससे हमारी कोई हानि नहीं। यहाँ पर तुम्हारा रहना श्रीर न रहना हमारे लिए दोनो समान है ।

यह कह कर भाई सहसा उठ खड़े हुए और भीतर चले गये। हम भी तुम्हें यह राज्य हैने आये हैं कि धर्म के अनुसार सिडि प्राप्त होने की केडि आहा नहीं। इसलिए हे पाएडवगण्। तम अव धीरल धर कर समय की प्रतीका करो। अपसर आने पर अपने सहायरी

. एक-मात्र उपाय है।

वॉध कर श्रीर रथ पर सवार होकर पाएडवो के साथ युद्ध करके उनके। इस दुर्वल श्रवस्था में मार डालें। एसा होने से सदा के लिए विवाद मिट जायगा ।

सब लोगों नेक्स्म की इस युक्ति की प्रशंसा की ध्यौर वे ध्यलग अलग ग्थ पर सनार होकर कुरुजाइल देश की श्रीर स्थाना हुए। सले में धर्रार्ष हैपायन ने उन्हें देग कर श्रीर यह समस कर कि वे वहाँ और हिस लिए जा रहे हैं, उनके रोक और धनराष्ट्र के पास लिया लाउर

येलि :---हे महायुद्धिमान भूतराष्ट्र ! तुन्हारे पुत्रों ने छल करके पाण्डवों का बनवाम विया है, यह बात हमें अन्छी नहीं लगी। मार्क्स होता है, तुम्हाग बड़ा पुत्र बड़ा टुर्मिन है। सुरुष के लोम में क्यी यह पाग्टवों को सहा सक्षाया करता 🤌 १ उसे रोखा, नहीं तो बनामसी पागडों का श्रानिए परने जाकर बह बुद ही माग जायगा। भीरमा तुम या नितृत क्या उसके किसी नगर श्रमने वशा में नहीं

धृतराष्ट्र ने कहा :—हे महर्षे ! जुआ प्रोलने में हमारी और हमारे वरपु-यान्यरों भी सम्मति / न श्री । भीरन, विहुर, गान्धारी आदि ने इस वान के बार वार रोका था । पर पुत्र-नेह के कारण दुर्थोशन से हमारा बस न चल सका ।

व्यामदेव ने क्हा — यह मच है कि दुनिया से पुत्र से श्राविक व्यासी और केर्ड चींज नहीं। हम भी तुम्हें पुत्र ही की तरह स्तेह करते हैं, इसीलिए करते हैं कि यदि तुम अपने पुत्रों का भला

चाही तो दुर्योधन की रोकी, उसे शान्त और समाशील बनाने की चेट्टा करें।।

पारटवी के बनवास की रायर द्वारका पहुँची। उसे सुन कर यादव लाग बड़े दुखी हुए। पाण्डवों के। वेराने के लिए वे कान्यक वन की श्रोर विले। शृतराष्ट्र के पुत्रों की मिन्डा, श्रीर श्रव क्या फरना चहिन इस वात का त्रिवार, करते हुए वे लीग शीम ही बढ़ाँ पहुँच गये।

जब सब लोग युविध्डिर की घर कर बैठ गये तब ऋगा कहने लगे :-

हे धर्मराज । प्रथ्वी श्रवश्य ही दर्योधन श्राटिका रक्त पियेगी । इन दर्धों के हरा कर हम तुन्हें शीच ही राजा बनावेंगे।

द्रीपरी इस सरह अपने मन की बात सुनते ही बहुत दिनों के छिपे हुए भाव की अस्ट करके बोली :--

हे छप्या। मै घृष्ट्युम्न की बहुन, पाएटवो की स्त्री खीर तुम्हारी व्यारी मानी होकर क्या भरी सभा में हुए हु:शासन के द्वारा गाँचे जाने के योग्य हूं ? हाय ! पाएडचों, पाञ्चाला स्त्रीर शादवों के जीवन रहने मेरे माथ दासियों का सा व्यवहार किया गया। भीममेन के बाहुवल के। श्रीर श्रजुन के गाएडीच धनुष के धिननार है। क्योरि, यह देख का भी कि एक तुच्छ आदमी मेरा आपमान कर रहा है, उन्हेंकि बुद्ध परवा न की । है मधुसूदन ! पाएडव लोग शरण में आये हुए का कभी नहीं छोड़ने । विन्तु उस समय शरण माँगने पर भी किसी ने मेरी रवा न की।

महुरभाषिणी ब्रौपत्री खपने कोमल कोमल हाथों से सुँह ह्वियाकर दमी तमह हुरभर्मा वाते वह मह कर रोने लगी। परन्तु इतने पर भी जब कुरमा हुद न बोल तब खाँस पीछ कर आलन्त्रा से

द्रीपदी फिग बोली :---

में समक गर्ट कि इस समय मेग केंद्र नहीं; पिना नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, रहे सहे तुम भी मुक्ते होड़ बैठे।

तब सुप्तम् ने द्रौपत्री के भीरज देने के लिए कहा ---

हे सुन्दरी ! जिमने तुम्हारा अपमान किया है उसकी कियाँ, लड़ाई के मैदान में, अर्जुन के बाएं। मे अपने स्वामी के। द्वित्र-भिन्न और ्लुन मे लथ-पथ केन कर, तुमसे अधिक टुर्नी होगी। उहीं तक हा सरेगा हम पायहना की सहावना में कोई कसर स करेगे । हे द्रीप ी ! चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे भिगलय चूर चूर हो जाय, चाहे ससुर मूर्य जाव, पर हमारी यह बात कमी मुँठ न होगी ।

हम्पा भी इस ता से हुद्ध शान्त होकर हीपदी ने जर अर्हुन में आंग कटाइ किया मन अर्हुन में भी हम्पा की बात का समर्थन करके कहा —

प्रिये! रात्रों मत । कृष्ण की वात व्यर्थ न जायगी।

त्र रूप्ण ने युधिष्ठिर से कहने लगे .-- 🗸

हें भुगमेराज। यिह हम उस समय द्वारका महोते तो व्यापको ये छेण स भागत पहुंग। यहि वांगय लोग हमें सुलाने भी नहीं तो भी हम सुखायर में पहुंच वर और भीप्म तथा युत्तगृष्ट में रक्तुत से रोप दिसा कर मेल न होने देते। खीर यहि हमारी वात न मानी जानी नो हम हुनीधम ने हम हम दिसा पर पर मेल न होने देते। खीर यहि हमारी वात न मानी जानी नो हम हुनीधम ने हम उस समय नरों न थे। यह सुन कर कि हम कर बापनी गातसूय यात्राती सभा में शिख्याल के माग है, मीभरान शान्य में, जब हम सायहरमध्य में ये तभी, द्वापका पर चढ़ाई करने पह स्वयु पाई, खोड़ी उम ने सुन समय सुन पर यह निपत्ति खाई, हम दूनी पर स्वयु पाई, खोड़ी उम समय तुम पर यह निपत्ति खाई, हम दूनी पर स्वयु पाई से साम समय ने साम होता तो निश्चय ही हम हिन्नापुर पहुँचते। खार न्या करे, पुल हुट लाने पर पानी का लोग रोहना कठिन है।

इस तरह सप्तरा धोरज दशर यात्य लाग प्रिता हुए। युधिष्ठिर और भीसमेन न सामा सूँप स्र, अर्जुन ने गरा समारुर, नकुरा और सहदेव ने अणाम करने और द्रौपटी न रोकर रूपण का वधे। रिन सरुरार क्या।

यादनी के चल नाने पर युधिरिंडर ने भाइयों से कहा --

हमें जब बार वर्ष इसी ततह निताने हें तब कोई ऐसी अच्छी जगह हैं दना चाहिए जहाँ पशु, पर्दी, फल, पुल आदि खुत हा।

कर्जुन ने यहा — खापने यदि कोई [अंग्रप स्थान सेश्च न रक्त्या है। तो द्वैतरन नामक एर जी छुआनेराला स्थान हमें माल्य है। वहाँ खानन्य से हम तोग बारह वर्ष दिना सरेगे। तर पाम ही है। उसमे एक खरूद सरोतर भी है।

यह सन सरने हैंतरन जाना ही निश्चय रिया।

पाएडन तोग रथ पर सबार होकर उस सुन्दर स्थान मे पहुँच। वहाँ उन्होंने देरता हैन सर्वा अनु मा "प्रारम्भ है। ताल, तमारा, आम, जासुन, करण्य आदि के पूले और कल हुए प्रचान को शामा के। तदा रहे हैं। मोर, चकार और तेयल आदि पूर्वा यूचा पर बैठे हुए आनन्द से बोरा रहे हैं। एसं सनीडर स्थान के। देरा कर पाएडब बहुन प्रसन्न हुए। यह अकाय सन् लोग रथ से उनरे और पूर्वा के नीचे शीतरा हावा में बैठ गये। उस समय बनगसिया और धम्मील्मा तपस्त्रियों से हुरारा अन्त के पाद उत्तरा आदर-सत्कार किया। पाएडर लोग उनके सत्कार से अपन होतर नहीं रहते लगे।

शिकार रोलने, फल मूल लाने, तपिस्वयों के साथ धर्माचर्चा और आपस में तरह तरह भी

बात चीत करने में बड़े बड़े दिन शान्ति के सार्व बीतने लगे।

एक दिन शाम की युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ नैठी हुई द्रौपन्ने युधिष्ठिर से कहने

हे नाथ । बृंदिराण हुष्ट दुर्बोधन कैमा निर्देशी है । यह हम लोगों ने इनना क्ष्ट टकर दुर्छ भी~ हु दित न हुआ । आपने जब बनवाम के रिएण मुगचर्म पहना था तत दुर्योजन, राहुनि, कर्स खीर ६ ९ निर्म इन्हों चार कठार रूर पाषिया व काँमू नरी खाय। हा नाथ। खापका प्रतिदिन सभा में राजा में बिग हुआ देरती थी, खान खापना बुशासन पर देरा रूर कसे बीरज उसे १ निन भीमरोन तो र तुरू तह में खार होना या, नहीं खान नीन मनुष्या की तरह हासा का काम करत है। जो खानुंत पर दुनिया का उन जीत उस अनखब नाम में प्रतिष्ठ हुए नहीं खान तम्हिन्यों के देश में दुरम पारेंद्र तुरमा खारराया निकृत और महदेव का सुद्धार शांग भी जनताम ने कठार नत्या में हुपा पारों भी जनताम ने कठार नत्या में हुपा पारेंद्र है। हे पारद्यना थे जम भी नीज नहीं। विच् लाग कहरा है जिल्ला खार के स्वात कर वाल में हुए सान हर स्वतं है। तुरमा इन्यान से खार भी नीज नहीं। विच् लाग कहरा है जिल्ला खारी अन्न तिस्त ही हो सान ही हो सही।

युर्तिन ने वहा — विवे । तो व से सलाई भी हा समनी है और नुराई भी। इसिरिए देग, व का विवार उनके तोग बनना उदिन है। आ भि निम्म समय और निम्म जानह हो। कहा नि वह हो वहीं तो र कनना चारिए। जहरून पड़ने पर जो मनुष्य तो नहीं रोक सकता उमका विनाश हुए हि नर्षी रहेगा। तुर्दी होन पर तुन्द होना, बायल होने पर खंदारा परना, ननाव या मार जाने पर सवाना मानना पहन तुनी बात है। यहि लोग एमा करने जा सम्पूर्ण प्रथम अब दिनष्ट हो जानी। जमा वर ही मनानन धर्म है। इसिरिए हमने दुर्थों स्व आर्थि में समा वा ब्यस्तार किया है।

हीयनी ने वहा — राय भी रखा रुगा आपका कर्णय था। मेा जिस्स सनामन धर्म न र पैना करक उस वर्णय ह नक्तरण से खापनी जुडि हा अष्ट कर दिया उस नसस्तार है। आप हर्णय हा हाइ कर खाद हान मा उमें कमा रहे हैं भी भी में में नहीं जानती। हाथ पर हा र एवं हरे हमना आपको पमल है। आर्थ गांग उह र यो हैं हि जा वर्ष ही र ना करना ह उसकी रच्छा धर्म भी हरता। पर खापने धर्म ने आपनी बचा उहाँ भी ? ह नाच्च! जाता, मिना माना भी नक्त नीय नामिंगे में नहाँ न जना, नहीं तो अप उसे जी चीन वैसे होती ? और इस खादम से उसका हुए पाप का परा पुर जमा रुया नहां भागता पडना, जाप जानते हैं ? हास्य इसहा यह है कि उस नरामान है। इसिंग है महाना दें से होती हैं ।

युधिष्ठिर नाल — जीवनी । मुन्दारी नात उपर में पास्य बहुत श्रम् छो जान पडती है, कि माइम होता है हि सुस उसरा पूरा पूरा मतला नहीं समसनी । है सुन्दी, तुम्ह श्रपनी श्रम्युद्धि भरोगा पर्य निभाग का तिरस्तर न परमा चाहिए । तुम्म का पाने ही आर सदा इष्टि रागों स म भी श्रीसम का नहीं मिलता । हम श्रानेवार नित्य सुरा की आर हिंद राग कर प्रशीमान समय के ही ही नाहा है। गानेवाल ट्रिंग की परान न करने की शक्ति राजन हैं।

ट्रीयनी में कहा — हे पार्ट ! में धर्म का अवसात जा निधाना की निल्म तहा करना चाहर्त मन चाट रा सन हैं उन्हीं का रामा कामी हैं और उक्ता के रिश्य से दिलाए करनी हूं। अभी और भी शु रामा है, श्रुनिए। सरी असम्ब से श्रोन करने हीं स सुप्त हाला है। हास करने से चातु सहाय "दराय प्राप्त करना है। मन्य निचार करने जैठना और कराय से तील करना ही अबाद की जह है। ख करा हम लोगों के बनी अबाद अपत हुआ है। यन मेंच कर कि शावद पींद्र काम सकता न हो, बाद अ हुद्ध न करों तो क्ष्मी राम्य न पा महेंगे। देविया, किमात के जेलते पर भा अब पानी नहीं बरसता ह उमे बन जान कर सन्तेष होला है कि जो हुद्ध सुके करना था में। कर रिखा। बदि किमी के चेहा कर पर भी उनकर करने न हुआ तो उनका कोई अध्याच नहीं। यी आप पुरुषों का सा काम करें ता राज्य मिले पर भी उनके सुराई ।

भीममेन प्रियतमा द्रायती भी उने ननापूर्ण पाना मे उन्तिन हातर वहने हारो 🕌

हीपूर्य ने होत्र ही बहा । जिस तरह भेरा खार्यों सु यू दात हैं उसी तरह उसे भी दाना चाहिए ुर्योदन न पर्स र अनुस्त उपाया से हमास सुख नहीं होना । हम ताम क्पट र द्वारा संदर्ध से होत गयं हैं। इमिलिए वह केंक्त मा प्रमे हैं जो तुष्हें खपना गज्य ले लेने में बाबा देता है ? सुरूम धर्म की रहा। के लिए तुग राज्य-सामनक्यी महाधर्म की छोड़ रहे हो। तुम्हारे इन्हीं सुद्रम निचारों के कारण इमारा गज्य गया। तुम इसने हैं। कि हार जावेंगे। पर इस बन्ताम के छैं सो जी खरोजा युद्ध में मर जाना श्रिक हुखाई नहीं। जिन कामा से मित्र की हुख और शत्रु के। सुद्र हो चनके धर्म नहीं, किन्तु पाप कहते हैं। इस समय दो यह बात प्रस्वा देग पड़नी है कि मदा धर्म की चिन्ता करनेवाले सत्रु यो प्रमे और श्रुवें होती ही छेड़ जाते हैं।

इसके उत्तर में महात्मा युधिष्टिर ने कहा :-

भाई ! वशांप तुम्हार बारववायां से हम बहु द्वितत दुए हैं तथांप तुम्हें शुप गृह दे सकते । हमारे ही अन्याय में तुम विपद के ममुद्र में गिरे हो । चतुर जुआरी न होने पर भी हम मोल के निर्म में गृह हो गये और राहुनि की हुटवा समक्त कर भी हम जीवन की इच्छा से बरायर देलते रहे । अन्त में श्रीपरी के द्वारा दासल से झूट लाने पर भी वनवास की भयहूर शत में हम किर के या ग्रे । जस समय हमने भी हमें न रोता । और, हम भी इस बर से कि पीड़े से लीग हमें काय पहुंगे, जुआ देलते में इनकार न कर सके । यदि हममें जुआ देलने की मीच और हुए शांजा हमें काय पहुंगे, जुआ देलते में इनकार न कर सके । यदि हममें जुआ देलते में वाच पाउंगे केसे वोड़े ? हे भीम ! यदि हम लाग हार कर बनवान क्यों भोगते ? किन्तु एक बार प्रतिका में बंध जाने पर उमें केसे वोड़े ? हे भीम ! यदि हम जम बमय हमारी दोनों भुजायें सचसुन ही अस्त कर बलते ने वहां अच्छा होता । वैसा होता के माम बम वार्ग न होनी ! आज इस तदह हम्कार वाक्यवायों से ममीवह होने की अपेशा हमें उससे कम करों होता । है भाई ! उम समय शिवता वो हम से सम विश्व हम समय हम हमारा बता हम समय कर कर हम हम समय हम समय हम समय हम समय कर कर हम हम हम की प्रतिका होता । जैसे किमान बीज वोकर फल पाने का रास्ता देवते हैं वैसे ही हुम मी अनुकुल समय की प्रतिका होता ।

भीम नेकहा:—महाराज | मीत सदा सिन्पर नापाक स्त्री है। संभव है, तेरु, वर्ष ही में हमारी मृत्युहो जाय । वहीं सोच कर हमें महा बुध्य होता है—वहीं कारण है जो निलम्ब हमें इस्सह हो रहा है।

यधिष्ठिर ने टंडी सॉम भर कर कहा :--

हे सीम | दुमने जो 'कहा सा ठीक है । किन्तु उम विषय में एक बात निचारणीय है । यह यह है ति जिपना तुममें साहरा है उतनी समक्ष नहीं । टुवोधन की तक्ष जिनने योदा प्रीर सिवारी हैं उनते दुम इस समय कैसे जीनोगे १ हमें तो अर्कने दृद-क्षत्रचधारी सहावली कर्ण की युद्ध-विपुणना की मोच कर अरही तरह नींद भी नहीं खाती।

जैठे भाई की ये बात सुन कर भीमसेन वहुत उदाम हुए और पुप हो रहे।

इस तरह धातचीत हो ही रही यी कि महर्षि हैंपायन वहाँ आ पहुँचे। पारहरो की याने मुन का ये ब्रिविटिंग्र से बोले :—

है धर्मपाज ! भीष्म, होण, कर्ण व्याद हुयोधन के पद्माल घतुर्घरों से जो तुम दरने हो सा तुम्हारा इरना बहुत ठीक है। जिस तरह वह दर दूर हो सकता है उसरी तरकीव हम तुम्हें बताते हैं। हे भरतथरा में अंग्रेट ! श्रुतिस्पृति जाम की यह विद्याहम तुम्हें देते हैं। महानली व्यान ले करों कि इमकी महायता से दिव्याक प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। नत्यस्य हारा इन्ह चीर सर्श्वत भी मानत करते वे तरह तरह के दिव्याक प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। नत्य वाज हारा इन्ह कर सकता। इस तरह सात्री युद्ध में तुम्हारे भय का कारण पूर्णहरू के मिट जावगा।

निया देकर ज्यासदेव चले गये। पाएटव लोग दैन वन में किर काम्यक वन की लीट आये

श्रीर नहीं रहते लगे! प्यासजी की दीं हुई किया सुधिष्ठिर ने जब आपने वश में कर ली तथ एक दिन एकाल में अर्जुत के कर्च पर अपना ज्ञाब स्वत्य कर करा —

बस्त । यह सिक्षय हे ति युद्ध के सिवा हमारे लिए और कोई उपाय नहीं। हम समस्ति है ति स्नानेवाले उस भयद्वर युद्ध में हुर्यायन की तरफ्वाले थे।द्वाओं का तुन्हीं सामना करोगे। इससे उनके लिए यभी से तैया हो जाना चाहिए। महर्षि ज्यासदेव के बताये हुए उपाय के अनुसार तुम नेकाम पर्नेन पर जारर टिक्साच पा सपते हो। तुम न्यास की वी हुई यह निवा सीराने और अन्व भारण तथा उत प्रस्था करने उत्तर के जात।

बुधिष्ठर की खाला के खतुमार खर्जुत ने करन और अगुस्ताने पहने, गाराधीन धनुप लिया, खपनी शोने। तरकमें भी लीं, जिनके भीतर मरे हुए वाल मैकड़े। श्रेने चलाये जाने पर भी कभी कम न होते था फिर उन्होंने चिक्षक्षेत्र किया और शाहायों के आशाबित से उत्साहित होकर सबसे जिदा हुए। इस ममय श्रीपदी श्री कम्लुस्म से भरी हुई बातें सुन कर सबसी झाती बगड आई। बह

हे दिशालनाह ! तुन्हारी इन्छा पूर्ण हो । कैरलो के अपमानित करने से सुके जा दुरा हुआ आ उससे अधिक दुरा तुन्हारी जुनाई ने शाक से हो उहा है। दिन्तु भविष्यत् में हम लोगों के सुप्त की आशा के पर तुन्हों पर अपवास्थित है। इसलिए, हे बीर ! म तुन्हारी हित्यिन्ताना करती हूँ, तुम बिदा हो, और जहाँ तुन्हें पाना है। हमाँ विना किसी विन्नवाका के पहुँचा। परमेश्वर के नमस्त्रार है, वह तुन्हारा मब जनह महत्त कर।

हीपथी भी सङ्गलकामना स सन्तुष्ट होकर अर्जुन साइयो की और पुराहित पीम्य की परिकास सरके चल दिये।

खर्जुन जल्दी जल्दी चल कर थेछि ही दिनों में देवताओं के निरास-स्थान पिद्रिय हिमालय पर्वत पर पहुँचे। गन्धमादन पर्वत आदि दुर्गम स्थानों के। पार करके श्रन्त में वे कैलास पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर में सुख ही दूर चंद्रे होगे कि खाकारा में सहसा —उद्दरें। —यह रा द खन्दे सुनाई पड़ा। अपर जयर धूम कर जा उन्होंने देन्या ने। माल्यम हुआ। कि एक पेड के नीचे लन्धी लन्धी सगट जराओंगला एक दवता पत्ना तस्वी दिगट

तपस्त्री ने पृद्धा —

Sec. 2

तुम न्तर्पारी होवर भी विमा लिए हथिबार बाँध हा ? यह शान्त स्वभाववाले तपित्यंग रुप मानग है। युद्ध मी चीकों वा यहाँ त्या वाम ? इसलिए धनुष छोड़ कर पुषय-मार्ग का अन्न राग्नन करें।

पर श्रर्जुन अपर्पाबात और अपन अन के पक्षे थे। वे उस तपरवी की वान से जराभी न डिगे। नप्र वह तपरती प्रसन्न होकर बाला —

गत्स । तुम जो वर चाहां साँगो । हस देवराज इन्द्र हें।

यह सुन वर महावली धार्जुन ने हाथ जोड़ कर प्राणाम किया और वाल -

भगान् । में खापसे मार्च विव्याम निया सीराने जाया हूं, हुपा परके खाप यही वर गुभे वीजिए।

श्रर्जुन की परीचा लेने के लिए इन्हें फिर नोले --

पुत्र । सुन्हें अस्त्रों की क्या जरूरत १ सर्वेतीक में बहुनेवारों सत्र राोग इन्द्रलों 5 पाने ही के तिए परिश्रम करते हैं । इस समय उम स्थान का पाना सुन्हारे हाथ में हैं ।

अर्जुन ने रना -हमने लोग और काम थे वहा होकर इन कठिन रास्तों में। नहीं पार किया।

दमारे भाई बड़े दुख्य से बनवाम कर रहे हैं। उन्हीं के उद्धार का उपाय करने के लिए हमने शह के हेशों के। तुन्छ समभा है।

सब लोकों में पूजनीय देवताओं के गुजा उन्द्र अर्जुन की दृदना और उन्माह में प्रसन्न होकर वाले :---

है पत्र । यदि तम महादेव जी के वर्शन श्राप्त कर लो तो हम तुम्हें अपने मत्र अपने दे है । इसमें उनके दर्शनों के लिए तुम तपस्या करें। तुम्हारी मनीकामना पूर्ण होंगी।

देवराज इन्द्र के अन्तर्थान हो जाने पर अर्जुन कठीर नपस्था में मन लगा कर वहीं रहमें लगे। पहले उन्होंने भाजन कम कर दिया; धीरे धीरे कुछ न खाने लगे; अन्त में उध्येबाहु ही कर गई रहें। उस नरह वे चार महीने तक बरावर तपस्या की मात्रा बढ़ाने गये। अर्जुन के इस गारीिक होश में दग्वी होकर वहाँ के महर्षियों ने महादेव के पास जाकर निवेदन किया .--

हे शहर । महानेजस्वी अर्जन की कठिन तपस्या से हम लोग यहे द्वरी हैं । हम नहीं जातन इसमें उनका क्या सतहाव है। स्त्राप उनकी मनावाच्छा पूर्ण करके उनका शान्त बीजिए।

आवाणी की वातें सुन कर भूतों के स्वामी शिवजी वीले :---

हे तपस्थिगरा ! अर्जुन के लिए तुम लोग दुरती मत हो ! हम शीप्र ही उनकी उन्छ। पूरी करेंगे।

इसके बाद तपस्या के पाँचके महीने के शुरू में एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक सुआर बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। अर्जुन ने रुष्ट होरुर धतुप उठा लिया और उमे मारने के लिए बाए। छोड़ा। सुझर के पीछे एक व्याध भी दौड़ा आ रहा था। उसने भी उसी समय बाए। चलाया। वीनों बाख प्रपद्ध देश से सुझर भी देह में पुस गय। इससे इसने वड़ा मयहूर दानव रूप धारण किया; पर सुस्त ही मर गया। अर्जुन कुछ देकिर व्याध से कहने लगे :—

सुक्रम के पहले हमी ने क्रापना निशाना बनाया था, फिर क्यों तुमने उस पर दाए। है। इ। १ क्या तुरहे अपने प्राणी का जरा भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के निरुद्ध नुमने हमारे साथ परतात्र • क्या है। इसमें हम तुन्हें जरूर ही यसलांक का भेजेंगे।

वह तेजस्वी स्याध येखाः :--

है तपरशि ! तुम बड़े घमएटी हो । इस बन के हमी मालिक हैं और हमी ने परले उस

नानवर के। ऋपने बारा का निशाना बनाया था। है सूर्य ! तुम अपना बेाप दूसरे पर क्यों सदने हैं। ? इस्त्रेन स्टार उत्तर क्षुत्र कर बहे रुष्ट हुए और बास्त्र करमाने लगे !, पर बह देर कर उन्हें पड़ा आक्षय हुआ कि यह ज्याब प्रवासना ने उनके तब बाख सह, रहा है। तब दून कीच में सहन ताबड़-भोड़ और भी पैने बाख हाड़ने लगे। पर अब उन्होंने देखा कि श्राधि के जिये हुए उनके दोनो तरकस खाली होने लगे और वह तेजस्वी पुरूप विना किमी घाव के लगे गड़ा मुमक्या रहा है। तय वे बडे ही विस्मित हुए खीर साचने लगे :--

में हैं कीन ? वेह देवता हैं या खट महादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं ? जा हो, " यदि ये शिवजी नहीं तो और नेर्ड भी देदता, हानव और यह ज्यों न हो, निरुपय ही हम हमे

श्या सर्वेगे ।

तस यचे हुए बाए अपला पेंक कर अर्जुन अपने बतुप की दोना नोपासे आधाराकरने लगाकितु उस नेजली पुरुष ने बलाइक उनके मास्टीव पतुष मा पक्ट लिया। तब दरोने नतसर कार 11 करतु अन्य वालावा कुरण वालावाना अवस्था वालावा वालुका राज्य है। वाला 1 तल वालावा वालावा की बार की; पर बह भी उस काटमुल तेजाली मतुष्य के मत्तरह पर लग रर जूर जूर हो। यह से अर्जुन मरलबुद करने लगे। तब उस महापुरुष के गले में अपनी चड़ाई हुई माला देख कर अर्जुन समक

स्त्रीर वहीं गहन लगे। व्यापनी की दी हुई विद्या गुधिष्ठिर ने जब आपने वहा में कर ली तथ एक दिन स्वान्त में अर्जन के क्टो पर अपना डाथ रन्य कर कहा :—

यत्म । यह निश्चय है कि युद्ध के मिवा हमारे लिए और कोई उपाय नहीं। इस समभते हैं कि आनंताले उस भयदूर युद्ध में ट्रयायन की तरफवाले योद्धाओं का तुम्ही सामना कराने। इससे उसके लिए व्यभी से नैयार हो जाना न्याहिंग्। महार्षि व्यास्त्व के बताये हुए उपाय के व्यवसार तुम किताम पर्वत पर जानर दिव्याच पा सहने हो। तुम व्यास की दी हुई यह विद्या सीरो और अल-भारता नथा बन-महत्त्व करने उत्तर की जाव।

युविध्दर में खाला के खतुमार खर्जुन ने करूच और खंगुस्ताने पहने; गाएडीय धतुप लिया; अपनी होना तरक्से भी ली, जिनके भीतर भरे हुए बाल सैकड़ी दर्फ चलाये जाने पर भी कभी कम त होने थे। किर उन्होंने खमिड़ीय किया और आक्षरण के खाराविष्ट से अस्ताहित होकर सबसे विद्या हुए। उस समय द्रीपड़ों में कम्सण्य से भरी हुई बाते सुन कर सबकी छाती उसड़ खाड़े। वह मन्ते लगी —

हे रिमालनाष्ट्र ! तुम्हारी इन्छा पूर्ण हो । केरवो के अपमानित करने से मुक्ते को दुत्त हुआ था उससे अधिक दुत्त तुम्हारी जुनाई के माक से हो रहा है । किन्तु भविष्यत् से हम लोगो के सुख की आशा के प्रत तुम्हीं पर अवलिन्त्र है । उसलिए, हे बीर ! स तुम्हीं हिलचिन्त्रना करती हूँ; तुम विष्या ही, और जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ विना किसी विद्यासाथ के पहुँचो । परमेश्वर के। नगरकार है, वह तुम्हारा सब जगह सहल करें ।

हीपरी भी सङ्गलनामना में मन्तुष्ट होकर अर्जुन भाइयो की और पुराहित धीम्य की परिक्रमा नरके चल दिये।

श्रार्थन जररी जरदी बल कर थे। इं ही दिनों में देवताओं के निवास-स्थान पिश्र हिमालप पर्यत पर पहुँचे। गन्धमादन पर्वत आदि हुर्गम स्थानों की पार करके अन्त में वे केलास पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर वे इन्हें हुर पढ़े होगे कि आकाश में सहसा—ठहरा !—घह राष्ट्र धन्दें सुनाई पड़ा। इथर उथर घूम कर जा उन्होंने देगा ता सास्त्रम हुआ कि एक पेड के नीचे लग्गी लम्बी पिगट जटाब्योगाला एक टुबला पनला तपन्ती खड़ा है।

तपस्त्री ने पृद्धा 🕳

तुम प्रत्यारी होकर भी क्रिक्त विव्य हथियार बौध ही १ यह शान्त स्त्रभाववाले तपिवयाँ ना खाश्रम है। युद्ध की चीको का यहाँ क्या काम १ इम्मिलण धतुष छोड़ कर पुराय-मार्गे का ख्रब-राम्बन करें।

पर अर्जुन अपनी बात और अपने अने के बक्के थे। वे उस तपस्थी की दात से फारा भी न शिंग। नेप यह तपसी प्रमन्न होकर बोला:--

बत्म ! तुम जो यर चाहाँ माँगो । हम देवराज इन्द्र हैं।

यह सुन कर महावली अर्जुन ने हाथ जाड़ कर प्रणाम किया और वाल :--

भगरन् ! में व्यापमे जागे विव्यामा निया सीसने आवा हैं, छपा करके आप यही मुम्ने वीतिण।

श्रर्जुन की परीक्षा लेने के लिए इन्द्र फिर बाले :—

पुत्र ! तुर्ग्ह ऋषों भी क्या जरूरत १ सर्वेलोक से स्होनवाले सब लोग इन्हलेक पाने है। जिल परिश्रम परते हैं । इस स्वयुत्र उस स्थान का पाना तुरहारे हाथ से हैं ।

व्यर्जुन ने कड़ा '--हसने लोभ व्यरि काम के बंश होकर इन कठिन रालों की नहीं पार किया।

भीमसेन और गुविधिर की ये बातें हो ही रही थीं कि सहर्षि बृहद्स्व नहाँ था गये। धर्मागज यथाचित मधुपर्रे के द्वारा वनका सुकार करके अपनी दृष्यकहानी सुनाने लगे :---

हे सगवन् ! हम जुष्टा खेलने में निपुण नहीं; इसी से हमारी यह दुर्दशा हुई है । अर्जुन का हमें वड़ा भगेरता था; से। उनके वियोग में आज कल हम जीने ही सुनक से हैं। रहे हैं । हाय ! कर वे जीटमे और कर हम किर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे भी वह कर अभागा राजा और कोई होगा ?

इंहरस्त ने घीरज हेनेवाली और आशा वैधानेवाली बहुत सी कथाये सुना कर सबके। शान्त किया। फिर कहा :----

है राजेन्द्र ! जे। होना था हो गया; ऋष उसके विषय में साच करना पृथा है। ऋष रंत स करों। यदि फिर कोई जुए के द्वारा तुन्हें छुलने की चेट्टा करें तो हमें छुला भेजना। जुट्टा खेलने में हम बड़े होशियार हैं।

यह सुन कर युधिष्टिर ने आयह के माथ कहा :--

हे महर्षि ! जुए में निषुणता प्राप्त करने की हमारी यड़ी डण्डा है। डमिलाए हम पर छुरा कीजिए । यह विद्याच्याप हमें कारडी तरह सिका दीजिए ।

महर्षि न इस बात के। स्वीकार किया चौर कुछ दिन वहाँ रहे । उनकी कृपा से युधिध्रिर नुया

पोलने में बड़े नियुग्त हो गये। इंदुर्श्य के चले जाने पर एक दिन कैलास में कुछ तपसी श्रापे। जनसे यह हाल जान पर

कि खर्जुन तपस्या के लिए घोर शारीरिक क्लेश सह रहे हैं, पायडव लोग फिर सारुस्सुत में इस गये। पतित्रना त्रीपरी खरीर होकर खुंभिन्दिर से कहने तारी:— महाराज! खर्जुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता। विधर दृष्टि उठानी हूँ अगर

महाराज ! खानुत क बिराइ में इस जगह मरा मन नहां लगता ! वाघर द्दाष्ट डिटाया हूं डिगर ही मुक्ते अन्धकार देख पड़ता है ! ड्याय वहाँ किसी वरर सुक्तिये नहीं रहा जाता ! यहाँ उननी याद आने पर मुक्ते अरावा हु:स्र होता है । हाय ! डब्त महाबाहु आहुने के कब दशन होंगे !

यह सुन कर भीमसेन वाले :-

[बिये ! जो। कुद्र हुमने कहा जससे हथ यह प्रमन्न हुए । तुमने हमारे हृदय में असून की मी वर्षा की । अर्जुन के बिना हमें भी इस काम्यक बन में किमी तरह सुरा नहीं मिलना। चारे। खोर खेंधेरा ही खेंधेरा जान पड़ता है।

तव गला भर कर नकुल और सहदेव भी युधिष्टिर से बहने लगे :-

है राजम् । ये लोगा इसारे मन ही की बात कहते हैं। ऋव यहाँ कृण भर भी रहने की इच्छा नहीं। उमलिए कहीं दूसरी जगह चलिए।

नारा करा कुरा प्राप्त पार पार वाहर । इस तरह के दिलाप-बारय सुन कर युधिष्टिर पहले से भी श्रीष्टिक व्यासुल हुए श्रीर पित्ना करने लगे । इसी समय देवपि नारद वहीं श्रा गये । डीपटी समेत पाएटों ने उनका यथे।थिन सन्कार किया । नारद ने पूजा महस्स करके प्रेमपूर्वक कहा :—

कहिए, यह इतनी चिन्ता किम लिए हैं ? माल्म होने पर हम बुद्ध महुपरेश देने थी चेय्टा करेंगे।

तव युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । सुन कर वे बाले :---

सुना है कि महर्षि लोमरा उन्होंनाक से खर्जुन की पूजर लेकर तुम्हारे पान खाने हैं। उनमें खर्जुन का सुशल-ममाचार लान कर तुम निक्य ही प्रमन्त होगे। हमारी समन्त में भी तुम लोगों का यहाँ रहना प्रम्हा नहीं। महर्षि लोमरा ने चतुन से देश देशे हैं और वे उनका ट्रीलाम भी जानते हैं। उनके साथ हीचेयात्रा करने में तुम खपना चया हुआ ममस्य बड़े खाराम में बिना मरेगों और हिमी प्रन्थे स्थान पर पहुँच कर खर्जुन के खाने का इन्तिज़ार कर नकेशे। गये कि उन्हें युद्ध सहादेवजी के दर्शन श्रीर स्पर्श का सीमाध्य प्राप्त हुआ है। उस समय व्यानन्त्र में मग्र 'क्रर वे उनके पैरो पर गिर पडें।

नपस्या ने मारास दुवले पत्तो खर्जुन के युद्ध के उत्साह और न्हूला से महारेवली बहुत ममूह दुग । मुसरत कर उन्होंने खर्जुन दा हाथ पकडा चौर नहा—नमने तुम्हे चमा किया । किर उन्होंने खर्जुन के गले से लगा लिया ।

थर्जुन बेलि —सगवन् । बटि आप प्रसन्न हुए हैं ते। श्रानेताले घेार युद्ध में भीष्म, होएा श्राटि

तीरें। वे साथ बुद्ध करने के याच्य हमें श्रव बीजिए।

महादेवजी ने-"तथारतु"-कहा । फिर पाछपत अस देग्य कर उसके छाड़ने और लैटिन के मन्त्र भी सिखलाये । उन्होंने खर्जन में कहा —

हे खर्जन । तुम इसे सामान्य भनुष्ये। पर कभी न चलाना । दुनिया में ऐसा कें है नहीं जिसके।

यह न मार सरे।

हूनने हुए सुर्ग्य की तरह महादेवजी देखते देएने अर्जुन की सिगाह में गायब हो गये । स्वय शिरजी फे दरोत पाने में अपने के धन्य समम कर अर्जुन थोडी देर तक जुरुवाप राड़े रहे ।

इसी समय इन्द्रदेव, अपनी प्रतिज्ञा के चतुसार, देवताओं को साथ लिये हरा गेरायन पर चट पर, वहाँ श्राये । तर उनके डाहिनी तरकवारी धर्म और बाई तरक्याल बकल देव इन्ट के सब दिखान अर्जन को देकर बाती -

है अर्जुन १ तुम जीय्या सकेष्ट हो । इन हथियारा र प्राय नुसायुद्ध के सन्यन सामित्र लाभ परांगे। महाप्रती अर्जन ने नम्रक्षपर्यय और नियमानसार उन्ह जियाको का लहर अपन पा

नव देवराज इन्द्र बहने लगे -

र अर्जन ! तुरुगा काम ने ही गया ! अब देवताया का शम करने के लिए तुरह एक बार इन्युलोर पलना होगा। इनलिए सैयार हो। जात्र। हमारा सार्ग्य मतलि सीर्घारी नृश्हारे नियस्य लायेगा। इस प्रीय में समझार्थ लायेगा है। अर्थलीक में नुस्तरे आर्था के पाम भेजने हैं। ये तुरुगी मार्थमिदि, मुशल समापार और देर ना बारण प्रस्ट करके उनती जिल्ला दर कर देंगे।

इधर पारवर यन में रहनेवारा पाएडवें। न अर्जुन के त्रियोग से दुखी होहर, उत्तर्श राह क्यान लग चेरपाठ, चन, हाम आहि नगरे प्रथमे हिन निनये। इस तर वर्ष वर्ष वीत गये। शिकार हिन्ये हार मगों के मौन और फन मल ब्राटि ने द्वारा नहाती। की भी बन काफे नव वे सीग भाजन करने थे। अर्जुन की बाद करके वे बहुत "बाइल हात थे। सहा एनके लिए ने इ स हिया करते थे। निर्मन और हर भरें स्थान में पैठे हुए युश्विष्टिय से एक तिन भीस करने लगे -

है परभार । हमारे उपकार ने लिए, वेलिए, खर्जुन दिनमा में न उठा को है । युर जान कर भी कि रिव्याल बंदे कठिन परिश्रम से मिलेंगे उद्योने आपको बात नहीं टाली। उन्हें हम लीग खाँक खरिक हुन्य स्यों दे ? आहण हम लोग उन्हें लिया लागें और भुतगढ़ के पुत्रों के शीत ही बमलीन भेजन का प्रस्थ रर। तेरण वर्ष का बनवाम जा हम लोगों ने अझीतार विद्या है उसे वण नाम करके पूरा करेगा। रुपरी श्रादमी र साथ यह इनना जुस मा असत्य न्यवहार अधूम में नहीं गिला जा सकता।

ोशिष्टर ने भाई के बहुत तरह से बीरत देकर तहा ---

ष्ट्र भीम ! तेम्ह् वर्ष वीत जान पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण प्ररेगे ! चत्र टनना सह तिया है तर रुद्ध खीर धीरत धरो। समय खाने पर दिना उपर हिये ही छुन शरफा का नाश कर महागे।

भीमसेन श्रीर युधिष्ठिर की ये वातें हो ही रही थी कि महर्षि शहरूदव उहाँ श्रा गये । धर्म्मगन्न यथाचित मत्रपत्र में द्वारा उत्तक्ष सत्कार क्यके श्रपनी द्वाराज्ञानी सुनाने लगे —

हे भगतन् । हम जुज्या रेखले से निपुष नहीं, इसी में हमारी यह हुर्रशा हुई है । अर्जुन का हमें बड़ा भरामा था, से। उनके वियोग में आज क्ल हम बीते ही मृतर से हा रहे हों । हाय । कर बे लीटेंगे और कर हम फिर उन्हें देरेंगे ? क्या हमसे भी वद कर अभागा गना और केई होगा ?

बुहदश्य ने भीरज टेनेनाली और श्राशा विधानेशली बहुत सी क्वाये सुना कर सनके। शान्त किया। किर कहा —

हे राने हु। जो होना था हो गया, खब उसके विषय में सोच करना युश है। धब रच न क्यों। यदि फिर फ़ोर्ट जुण के छारा तुक्हें छलने की चेटा करें ने। हमें युला भेतना। जुला खेलने में हम बड़े होशियार हैं।

यह सुन कर युधिष्ट्रिंग ने खायह के साथ कहा --

हे महार्थि। जुए से नियुक्ता प्राप्त वरने की हमार्गियर्डा इन्छा है। इसलिए हम पर धृपा फीजिए। यह दिशा खाप हमें अच्छी सरह सिर्गा दीजिए।

महर्षि ने इस बात के। स्वीरान किया खौर कुछ दिन वहाँ रहे । उनरी कृपा से सुधिध्दिर जुळा रोलने में बड़े निष्या हो रखे ।

हृहश्च के चला जाने पर एक दिन कैरामा से बुद्ध तपश्ची श्चाये । उनसे यह हाल जान कर कि अर्जुन तपस्या के लिए केर शारीरिक स्लेश सह रहे हैं, पारड़न सोग कि शोकसमुद्र में इस गये। पतित्रमा द्वीरर्ग अर्गार होकर अभिक्टिस से कहने लगी —

महाराज । अर्जुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगना । जिसर दृष्टि वडाती हूँ वयर ही सुके अन्यकार देख पडता है। अब वहाँ विसी तरह मुक्तसे नहीं रहा जाना । यहाँ वनरी यान आर्ग पर सुसे असस दु रह होता है। हाय । वस महाराहु अर्जुन के कर वर्शन होंगे।

यह सन कर भीमसेन बाले -

प्रिये । जो छुड़ तुमने नड़ा उसने हम यह प्रमन हुए । तुमने हमार रूक्य मे फ्रम्त की नी नर्प की । अर्जुन के बिना हमें भी इस कान्यक बन मे रिमी तरह सुरा नर्ग मिलना । चारे। खोर खेंचेरा ही खेंचेरा जान पड़ता है ।

सन गला भर कर नहाल श्रौर सहदेव भी गुविष्टिर से वहने लगे ---

हे राजन् । ये लोग हमारे मन ही की बात कहते हैं। उप यह रूप भर भी रहने ती इण्द्रा नहीं। डमलिए नहीं दूसरी जरह चलिए।

डम तनह के तिलाप-बान्य मुन कर युधिष्ठिर वहल से भी श्रधिन त्यामुल हुए श्रीर निन्ता करने रागे । इसी समय देनिये नामन वर्गे श्रा यथे । ब्रीयबी त्यमेत पाएडचो ने उनना योगीनित स्वतर निया । नामने ने पूजा प्रहर्ण करके प्रेमपूर्वक कहा —

बहिए, यह इतनी चिन्ता किस लिए हैं ? सार्य होने पर हम उन्न सनुपरेश हेने की चेन्ट्रा करेंगे।

तत्र युधिद्धिर ने सत्र हाल कह सुनाया । सुन कर वे त्रोल 🕳

सुना है कि महर्षि लामश इन्द्रलोंक से अर्जुन की उपन लगर तुर्दारे पाम आत हैं। उत्तस अर्जुन का कुशल-समाजार जान कर तुम निक्ष्य ही अनन्न होंगे। हमायी समक्त में भी तुम लोगा वा वा वा है रहना अपना नहीं। महर्षि लोमश ने पहुन से केस देशे हैं और वे उत्तरा इतिहास भी जानते हैं। उत्तरे साथ तीर्थाया करने में तुम अपना बचा हाथा समय बहे आतम में दिना सरोगे और निर्मा अरुटे स्थान पर पहुँच पर अर्जुन के तुम अपना बचा हाथा समय बहे आतम में दिना सरोगे और निर्मा अरुटे स्थान पर पहुँच पर अर्जुन के तुम का बा इन्तियार कर सकेशे। या पह कर देवर्षि माग्द ने किसने हो तीयों की कवार्षे सुनाई। इससे पाएडन लोग उनके रेप्यने के लिए और भी उस्सुक हो देठे। इस्स् देर ठहर कर नास्ट युधिस्टिंग से विटा हुए।

उनके जाने के थोड़े ही देर बाद इन्द्र के खालानुसार महर्षि लोमश खर्जुन की रागर लेकर खाये।

श्राप्रत्पृत्रक युधिष्ठिर के पृद्धन पर वे कहने लगे :--

हे शुशिरितर ! हम इन्द्र की खाजा से तुन्हें खुश्तावरी सुनाने खाय है । तुम लोग द्रीपती समेत एकत हो हर सुना । उन्द्र की इसा से यम, बक्ख और इत्तर आदि देवताओं ने अर्जुन की अरव्हें अरवें, दिन्य खाय दिये हैं और उनके चलाने की नक्कीब भी बताई है । दिन्हें यही वहीं, अर्जुन ने तपस्या करके खुड महादेव जी के दर्शन कियं और उनसे पाशुपत खाय प्राप्त किया है । उनके बाद उन्द्र के तुलाने पर उन्होंने देवकार्य करने के लिए हमर्ग आहर शानित्वाम किया है । वहाँ गाने पत्ताने से सदस्य रखने-वाली गान्पर्य विशा भी सीयो है । उसमें उन्होंने अन्हीं निपुण्ता प्राप्त की है । इन समय वे बहाँ खादर के साथ रहने हैं । इन्द्र ने यह भी बहा है कि महल में न इट्नेवाले कर्ण के स्वयं के लिए जे। तुम शहर करने ही से उचके तोइने के लिए वे खुद यत्न करते रहेंगे।

ये श्रानन्त्र देनेवाली बाते द्रौपदी सहित पाएडव लोग बड़े श्रानन्त्र से गुनते रहे। इसके बाट गीति फे श्रमुसार लोगरा की पूजा करके उन्होंने उनके साथ बीयीं में वसने की बात चलाई। सहिपें ने इस बात के प्रसन्नतापर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा:—

है राजन्। हमने दे। बार सब तीयों के दर्शन किये हैं। तुम्हारे साथ तीसरी बार उनकी यात्रा करेंगे। हुग्हें अरुड़े अरुड़े अरोजें के दर्शन करा कर अरुत में हुग्हें मान्यमादन पवत पर चलेंगे। लीटवी वृक्ते अर्जुत वर्षी राहते आवेगे। हसलिए उस रमयीक स्थान में हुम लीग वहें आराम से उनके आने सी प्रशीक कर सहेंगे। किन्तु महाराव। यात्रा आरम्भ करने के पहले तुम्हें अपने माथिया के वस्त कर देता होगा। क्योंकि बहुत आदिमयों के माथ आराम में न धूम सकेंगे।

यह यान सुन कर बुधिष्डिर ने श्राज्ञा दी : 0.

जा भिक्षक श्राह्मण् अन्द्रे अन्द्रे भाजन चाहते हैं या जा थकावट और सर्शनार्मी नहीं मह समने वे नीथेंग्राज ना विचार छाड़ कर अपने अपने घर लौट जायें। जा पुरवासी तथा वेशवानी हमारे जरर अग्रुएक होने के कारण अप तक हमारे साथ रहे हैं वे अब पुरतगृह के पास लीट जायें। वहि वे अपने यहाँ न रहने दे नी पान्यावाराज निरचव ही उनकी रचा करेंगे। क्योंकि, हमें विकास है, वे करूर ही हमारे अर्पागुरोध की मान लेंगे।

इन लांगों के चले जाने पर पाएडव लांग वीधवाता का निश्चय करके थोड़े से ब्राह्मणों के माथ वाच्यक बन में तीन रात और रहें । जब सुगशिया नव्यवसाती पूर्णमामी बीत गई और पुष्प नकत्र खाया पत्र व्यक्तिपाठ होने के बाद हाल और कृपवर्ष पहने हुए पाएडव लोग हथियाए लेकर, और पुरिक्ति पौरा बाध वर्षे हुए ब्राह्मणों के साथ व्यं पर सवार होकर, पूर्व की ओर तीर्धवात्रा के लिए पत्ने। उन्द्रमेन खादि जीकर और भीजन बनानेवाल ब्राह्मण उनके पीहे पौहं चौदर रथों पर सवार होकर वले।

वरट तरह की वातचीत से बकावट मिटाते हुए पहले उन्होंने नैसियासस्य के ऋतर्गत गोमनी नर्जा के ऋति पित्रत्र तीर्थी में स्नान किया। इसके बाद रास्ते में बहुत से तीर्थस्थानो का बसीन करते हुए वे प्रयाग पहुँचे । वहाँ महान्यमुना के प्रसिद्ध सङ्क्षम पर कुछ दिन रहे।

महार्प लोमरा तीर्थों की उत्पत्ति का हाल, इतिहास श्रीर माहास्य तथा उनके सम्प्रत्य भी तरह तरह भी जी त्युमानेवाली कथार्थे कह कर पाएडवो के श्रमण श्रीर दर्शन मुख की द्ना रुगे लगे। इसके बाद उन्होंने यात्रियों के पितामह के बेदितीर्थ में वर्षण कराया । फिर गया के संस्कार किये हुए महीयरतीर्थ थें। ले गयें । इसके अनन्तर कीशारी वीर्थ में धुमाने हुए उनके। गहामागर-महाग पर गहेंचाया।

उस स्थान से समुद्र के किनारें किनारें वे बिच्छ की खोर गये। कुछ दिनों से उन्होंने वेंतरहीं नरीवानें कलिङ्ग देश को पार किया। धीरें धीरे उद्धिण मागर के किनारेवाले 'तीथों के उद्दांत करने स्त्रीर यहाँ खर्जुन के बनवास-समय का यश सुन कर सब लोग वह प्रमन्न हुए।

इसके बाद लोगरा खौर जन्य माथियों के साथ पाएडव लोग प्रभास तीर्थ में पहुँच। वहाँ उन्हें छुछ दिन विशास करने का जच्छा सौका मिला। यादव लोग पाएडवों के आने की खबर पाने ही शीध ही उनसे मिले खौर बहुत छुछ धाथर-सत्कार किया। प्यारे पाएडवों की दुरैशा देगर कर उशर यादव-बीर लोग बड़े दुखी हुए। बल्हेब बिलाप करने लगे —

हा धर्म ! युधिष्टिर के। जटा राताये और मृगचर्म्म पहने, और पापी हुयेंश्वन को राज-सुप्त भोगने हुए रेप कर अब दुन्हें कोई भी सङ्गलानक न समकेगा । हे कुट्य ! अधर्म में रूपि रखने-वाले भरत-कुल के युद्ध लोगों को धिकार है ! बुद्दे घुतराष्ट्र परलोक्त में चिनगं के मामने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर होंगे, क्या इन्सी चिन्ता उन्हें नहीं है ?

श्चर्जुन के प्यारे शिष्य सात्यिक वाले :—

ं है बलहेव ! जे। होना था मा हो गया । अब हाक करने का समय नहीं है। इस विषय मे शुधिष्टिर पाते हमसे कहे बाहे न कहें, आत्रो सुन्हारे साथ हम, कृष्ण, प्रयुक्त आदि मिल कर प्रसिद्ध यादव-मेना की सहायना में भूतराष्ट्र-बंहा का प्लंस करके पाएडवो को उनका साम्राज्य लौटा है। भाई-बन्धुको के रहते हुए ये सत्यप्रतिक्क बीर श्रानाओं की तरह क्यों बनवास करे ?

प्टरंग में कहा :—हे बीग्वर ! तुम इस बात को नहीं सोचते कि महाराज दुधिष्ठिर दूसरे का जीता हुआ राज्य कैसे लेगे । इससे ते। यह अन्छा है कि खर्जुन को कैलाम से लाकर और पाएडवो

की महायता करके हम लोग उनके राज्ञ में का नारा करें।

तव युधिध्टर नम्रतापृर्वक वाले :--

है आई। हुन्हारी क्र्या हमारे लिए बड़े गैरव की बात है। किन्तु कृप्य हमको अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें मालुम है कि राज्य के लीम से हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तेड़ सकते। वेरह वर्ष का बननाम जो हमने आईपिकार किया है उनके पूरे हो जाने पर तुन्हारी सहायता से हम निर्चय ही मिदिलाभ करेगे। टम्मीला हे याटबबीर ! टम समय तुम लीग लीट जाब। ममय आने पर फिर सब लीग उन्हें होकर मुग्त से नहेंगे।

इसके बाद पाएडन लोग किर चात्रा के लिए निकले। प्रभाम से उत्तर की खोर चलते हुए सम्सन्ती नदी पार करके ने सिन्धु तीर्थ के गये। नहीं से कारमीर देश के उत्तर की खोर ड्रोइने हुए विपाशा नदी पार करके अन्त में ने किमालन के सुनाहु गड्य में पहुँचे। यहाँ के गाजा ने उनना यहा

श्रावर-सत्कार किया । इससे कुछ दिन बहाँ उन्होंने विशास किया ।

वहाँ से पहाड़ी देश प्रान्स्य हुआ। उसका पार करना वहुत ही कप्टदायक श्रीर विपन्ने से

भग हुआ था। वहाँ से चलने समय लोमश ने वहाः—

है पाएडव निमान्स कितनी निर्देशों, नगरों, बनों, पर्वती और जी दुसानेताले नीथों के दर्शन हमने किये हैं। अब इस दुर्शन समने में चल कर किनने ही ऊँचे पहाड़ों के पार उसके सुन्दर समाग्रीक आअमोनाल गन्धमानन में पहुँचेगों। गाने में परा परा पर अस्टों का सामना रस्ना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए।

गर्टार्प लोमरा मी ये वात सुन कर युधिष्ठिर चत्ररा गये और वहने लगे.—

ह भीम । श्रञ्जन र विग्ह में हुरती होपड़ी श्राप्त क्षित्र तुम्हार ही मनारे हैं । इनतिए प्रियतमा का सूत्र स्थात स्थान। हे नकुल । हे महत्वेत । तुम्प नेस्टब्के हमारे मात्र करना । हम तुम्हारी मब्द करेंगे। हे तप्तित्यों। श्राप्त लोगा उपन्त्री तग्ह स्था पी इन पहाड पर चड़ने के लिए यथेष्ट शक्ति प्राप्त कीजिए।

र 1 आि च सा 1 इन्ट्रमेन आदि तीक्ट चारर और दुवल पतल जावरण रोग सुवाहुराज प पूर्व होड़ दिये गये । पाएडवो ने बहुत बोडे चाटमिया रेश साथ लिया और सन्धमादन वी और चले । डीपरी पर निवाह रस्त रूर सज लोग केंचे केंचे पहाड़ो को धीरे धीरे पार करने लगे ।

एक दिन सहर्षि लोमरा खरम्मान् हाथ उठा कर नेलि — यह देखा मामने जो जलगरा खहराती हुई वह रही है नह गरनमाटन के वटरिकाशम से निरुक्त है। सन् जोग टम भगनती भागीरबी को प्रधाम करें। जिस स्थान के। हम जा रहें हैं वह

यहाँ से बूर नहीं है। क्षत्र पाराइन लोग प्रथमलिला गद्धा की घन्डना करने प्रसन्न अने और संये उत्साह से फिर

न्दाने लगे।

इसके बाद भीरे भीरे मन्यमावन के नोचे पहुँच का मय तांग पहाब की चोटी पर चवने

तो। इस ही दूर वे गये होंगे कि यहे ज़ार से खाँथी उठी। पतो खीर पूत के चढ़ने से आकार।

में ग़ुबार छा गया। पत्थर ना चूर मिली हुई हम के कोने में यात्रियों को चोट पर चाट लगने लगी।

गुन गहरा मन्नदार हो जाने से न ना एक दूसरे का देत ही सकता था खीर न मतस्वीत ही कर सकता

था। हमा रे फोर में खीर जमीन कट जाने से निरंख हुए हुनो के अयुद्धर राज यह बार सुन पड़ने लगे।

भीम द्रीपर्भ रे। रिकर बतुप की सहायता से एक बढ़े पुत्त के सहारे बठ गये। वेह ग्रुप्त में, कोई विकट

कहात में पुत्त नर, कोई हुन्त से लियट कर, कोई पत्थर का मज़्जूत हुक्का पक्ड कर, किसी न विस्ती तरह,

कर गया।

हना में रुपने ही शुबार में। दूर परके मुसलपार पानी नरसने रागा । दृष्टि की घरराहर में माथ माथ वारलों में निजली टम दम पर चमरने लगी और गडगड़ाहट के साथ नम्रपत होने लगा । दृटे हुए पेंडा में। लिये हुए फरने घुमडते उमड़ने और क्लरुल करने बंदे वेग से नह चरी ।

धीरे धीरे पानी वर्षने की अस्ताहट सिट गई, हमा शान्त है। गई, बाहरा कट गये और सूर्य भगगान निक्ता आये। तम भीम के खोर में खुलाते सुन कर पायहर लोग जन्मी जन्मी उनके पास आये। इन्होंने नेदा कि सुरुमारी ट्रीपडी हटी हुई बहनी ती तरह भीम की गोट में नेहींग पड़ी है। यह केरत नर कि उन्हें नुझ हरे। हुआ है और उनमा झुँह पीला कर गया है वे लोग ज्याकुन है।कर निलाप करने लोग। जुधिहित ट्रीपडी तो अपनी गोट में लेकर बाले —

हाय । जा पररा चीकीवाले यसे में दूध की तरह मनीट मेवी पर साती थी वह आज हमारे ही रंगर से मिन पर पड़ी हैं।

जन उन्होंने प्रार नार हीपडी ने रागीर पर हाब फेरा और गोल परते से हम की तम उसे धीरे भीरे हाल आया। उसे तरह तरह में धीरज देवर धर्माराज भीम से वहते लगे —

हें भाई। अब भी हमें बहुन से पहाडी स्थान पार बरने हैं जिन पर बरक के बारण चलना

प्रतिन हैं। होपत्री उन्हें पेसे पार कर सबेगी ो

भीम नेल —महाराज। किला न कीतिण। हम युद द्रौपरी की उठा रा चोगे श्रीर श्रास्थ रता हाने पर श्राप मय लोगों की भी सहारा देशे। हिडिक्या वा पुत्र घटोन्कल राज्येत सी पहुत शक्ति ररता है। याद करने ही उसने श्रा जाने का वचन त्या है। उसे बुला रीने से वह हम सबस रा कर पा सरेगा। तन युभिष्ठिर की श्राह्मा से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के। याद हिया। वह तुरन्त श्रागया श्रीर त्र्यात ही उसने हाथ जोड कर गुरुवनों के। प्रणाम किया। भीम प्रसन्नता से उसना श्रारिक्षन करके बेक्स

पुत्र ! तुम्हारी माता बहुत थक गई है और चल नहीं सक्ती । इसलिए उसे क्षे पर चढ़ा कर स्थानारा में हमारे पीढ़े पीढ़े पीढ़े पता ।

पटोलर ने कहा —हे पिता ! श्राप चिन्ता न मेजिए ! इम श्रपने साथी और बहुत से राजसे। की जुलाने हें । हम रान्तु माता के ले चलेंगे और वे श्राप लोगों के ले चलेंगे ।

इसके याद ज्याने गुरुजनों के सफ पटोत्कच के आज्ञान्त्रपी रास्ता आकर एल मल के साथ पाएडवा को उठा ल चल । उन्होंने शीध ही बदरिकाश्रम के पासवाल एक श्रव्यन्त रमणीय वन में सबके। इतार दिया ।

दहाँ फ्लों के योक्स से सुके हुए पेड़ों की धनी छाया में, जहाँ चिडियाँ चहचहा रही थीं, सबने धकाबट दूर की । गङ्गातट के उस पित्र स्थान में, बर्टारकाश्रम निवासियों के जर तर म सहायता करते हुए, सन्न लोग बड़े सुरस से बहने लगे।

यह देख कर दि नाना प्रकार के प्राञ्चिक सौन्दर्य अपलेकन करके द्रीपती थे। वहा आनन्द्र मिलाता है, और मील में आकर वह जल थल में सुन जगह तरह तरह के खेल खेलती है, पाएडन लोग सदा बड़े प्रसन गहते थे। कुछ दिनो बाद एक एके सूर्य के समान हजार पत्तीनाला एक कमल हवा के मोके से इस अकर अकरमान्द्रीपनी के पास आ गिरा। उसने नडी प्रसन्ना से उसे खठाया और हैंस कर भीम में बहा

देगो, यह सुन्दर पूल कैसा सुगन्धित है। में उसे धर्मराज के। उपहार दूँगी। हा भीम। यदि सुभ तुम प्यार करने ही ते। उस सरह के पहुत से पूरा सा दे।।

मस्त चरेगर के से नेत्रांताली द्रौपनी यह कह कर धर्मराज के पाम चली गई।

सहानिल भीमसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इराई से, हथियार लंगर हवा का रूल देख पर प्रलो भी बलारा में पहाड़ पर बटने लगे। बनके बहुद दिन तक न देरने से शायर युधिष्ठिर के जिन्हा हो, इस दर से भीम लताया के हटाते, पेट पीधा की तोड़ते के इसे, और पहाड़ के अपल भाग पर तेज निगाह रस्ते हुए यड़ी जर्मी जस्त्री चलने लगे। बुँह में हरी हरी पास न्याये हुए निडर हिरन बनने यड़ी उस्सन्ता से देखते लगे।

कुछ देर बाद भीम केल के एक बड़े आरी बन में पहुँचे। बन के बीच के एक गह रात्ते से चलन हुए जर वे केलों को बसाट कर इनर वचर फेड़ने लंगे वह बन म रहने गल चन्दर, सून प्राहि डा कर पार्री तरफ भाग गये। किन्तु एकाएक भीमसेन ने हेगा कि एक बड़ा भारी बूडा बन्दर रात्ता रोके हुए सा रहा है। निडर भीम उनके पास गये और इनने और से गस्ते कि सम पहुं पत्ती डर गमे। यह सुन कर इस म दूर ने दोनों ऑस्ट शोडों शोड़ी सीलों और भीम की तरफ गर्व से देस कर कहा

हम मुख से सो रहे थे। क्यो तुमने हमे जगा दिया ? श्रव हमके। श्रविक तह करके व्यर्थ

श्रपनी मौत न चुलाना ।

भीम बीले — चाहं हमारी मृत्यु हो, चाहे और ने विषद आने, इस विषय में हम तुम्हारा

उपरेश नहीं लना चाहते । इस समय हमें रास्ता दें।, हमारे हाथा की वृथा कप्र न देना ।

धन्दर बेलां —हम बुद्ध हैं, इससे च्ठ वहीं सकते । हमारी पूँछ रास्ते से हटा कर चल जात । भीम ने गर्व से सोचा था कि वन्दर की पूँछ पकड़ कर उसे दूर केंक्र देगे । पर जोर से राज्यने पर भी जब वे पूँछ को जस भी न हटा सके तब बड़े निस्मित हुए । भीम ने लग्जा के मारे सिर फुका लिया और वन्दर के सामन गड़े होकर तथा हाथ जोड़ कर पूछा —

हे उन्धों में श्रेष्ट्र ! तुम कैन हो ? वानर के बेश में यहाँ क्या रहते हा ? ह्या करके अपना पश्चिय दो ।

. तब बन्दर ने प्रमन्न होकर वहा —

हम समीत है भाई, रामचन्द्र के पुराने सेतक, जायु के पुत्र हनुमान हैं। बुडाप में प्रभु का ध्यान नरते हुए यहाँ हिन तिताने हैं। तुम हमारे ही पिवा के बर दिये हुए पुत्र हो। इसलिए तुम पर हमाग भारते। वा सा स्नेह हो श्राबा है। हे साई। इस राख्ते सनुष्य नहीं जा सन्ते। इसलिए हमने तुन्हें राखा नर्हा दिया।

इसके यार भीम के आने का अभिप्राय जान कर हनूमान् न उहे प्रमञ्जता से आजिहन दिया स्वीर क्हा --तुम जिल फ़्लो के हुँ उने हो वे सिर्फ छनेर के सरोपर ही में पैक हाते है। यह सरोपर पास

តវិតិ រ

यह कह कर और उत्तर ने पर का रास्ता बतानर हन्मान पहाँ से चल दिये । बन्ताम में दुर्शा प्रियतमा की उच्छा पूरी करने की घुन में भीमसेन दिन रात बन पर उन पार

कार्त हुए, बहुत दूर तक फेल हुए गम्धमानन पर्नत पर हुनुमान क नताय हुए रास्ते से चल गये।

दसरे दिन. संबरे. गाध्याहन पर माला की तरह शाक्षा देनेवाली एक नरी उन्हें हरत पड़ी। उसमें हो पहर के सूर्य के समान सुगन्तिन पहुन से पत्री कमत विता हुए थे। यह नहीं यह कर उपेर के सरापर में गिरनी थीं।

भीम प्रसन्तता से उस सरोजर में अंतर गय और ब्यान "पूर्वक वडी देर तक उन्हाने स्नान किया।

इस समय क्षेत्र के बाग की रचा करनेत्रारा बची ने भीम की दया कर गई से पछा

तम जीन हो ? एक ही साथ मनि और बीर के बेश में यहाँ क्यों आये हे। ?

भीम ने उत्तर टिया —

हम दूसरे पायइव भीमसेन हे। अपनी पत्नी के लिए पूल लेन आये है।

यन नील -हे भीमसेन । यह सरोवर यहाँ है राजा अनेर का है। यह उन्ह बहुत ही प्रिय

है। यी वे जीडा करते हैं। उनशी आजा के विना यहाँ केई नहीं ग्रम सकता।

भीम बाले —बट सरोवर पटाइ पर बहनेवाल करने स पैश हुआ है। इसिटाए इसमे उपेर की तरह सबका व्यक्तिरह है। कुल जुनना एक छोटी वी बात है, उसके शिए हम किसी स पाउन भी जन्दरत नहा सममन ।

यह उत्तर सुन बर यन लाग रष्ट हुए। उन्होने वहा—इसे पश्चा। इस मारे। इसे बाहा। इस सरह चिन्हाकर उन्होंने गोहा माल गचा दिया । भीस, ठडरों । ठहरों । वन पर श्रीर शना उठा पर उनमी हरन कीडे । बीरे भीरे घार यह होने तथा ।

इधर यधिष्ठिर ने भीम के। न देख कर द्वीपनी से पछ। --

हे दीवरी । भीम बनाँ हैं १

त्रिया द्वीपनी ने बहा --

राजन् । हमने का मनाहर मुगन्वित पूल आपका दिया था उसे पारर हमने भीमसेन से कहा था -

हे भीम । ऐसा बाद्धा पूल क्या श्रीर भी वही देखा है १

मालूम हाता है, हमारा बहुत अधिर प्यार करने के कारण व बैमे ही प्रा गान प्रतिए पूर्वात्तर विशा को गये हैं।

गुनिष्ठिर बान —चलाहम भाउधर ही जानर उनस मिल। हम उर रागा रहता है कि बल

न पागड में जाहर कहीं ने सिद्ध तोंगों ना काई अपराध न कर हैते।

चंदोत्कर ग्रांदि श्राद्धाकारी गजमों की सहायता से पारस्य लोग जल्दी जल्दी चल कर भीम के जाते के चिक्षांत्राले समने से कुनैर के सरोवर के पास पहुँच गरी । वहाँ देखा कि भीससेन गरा माथ में लिये किनारे पर राड़े हैं और श्रोंठ चना रहे हैं; तया उनके चारी तरफ बहुत से यह घायल पहें हम हैं। यह देग कर कि सुर भीम के जरा भी चाट नहीं लगी युधिएर ने उन्हें बार बार खालि-इन किया और पछा :--

भाई ! यह क्या किया ? निश्चय ही तुमने कियी देवता के। अप्रमन्त्र किया है । जो हो,

यदि हमें चाहते हो ना खब कभी ऐसा न करना।

धर्मगाज इस तरह याने कर ही रहे थे कि कुबेर ने उनके आने का हाल सुनते ही विश्वास-पात्र में पर भेज कर उनका स्थानिक्य-सत्कार किया स्त्रीर यह स्थाला है ही कि तथ तक स्थानित लीट न थाव तब तक उच्छानुसार विहार करने हुए वे लीग गन्धमादन पर निवास करें। प्रियनमा हीपही से। मन्त्रष्ट करके भीमनेन बडे प्रसन्न हुए।

टमके बाद ट्रीपटों के माथ पाएडव लोग वड़े चाव में गत्थमादन की खद्रभुत रोाभा का, दिना किसी विक्रनाथा के, व्याक्ट खुटते और पवित्र स्वभाववाले खपियों के व्यावमी में दूमन तथा रसीलें फल साते और साफ पानी पीते हुए शान्त चित्त से अर्जन के आने की तह देखने लगे।

इधर अर्जुन ने इन्ट्र-लोक में पाँच वर्ष रह कर पाये हुए हथियारें! के चलाने में निपराता प्राप्त

फरफे मर्त्यलोक श्राने के लिए इन्द्र से खाजा ली।

माथं पर गक्ट, गले में माला, और श्रङ्ग में चरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए महावली त्राञ्चन इन्द्र के सार्यय मात्रति के चलाये हुए रथ् पर सवार होकर उस्का की तरह एकाएक गन्य-मात्रन में जा पहुँचे। पारहय उन्हें पाकर और व्यञ्चन भी सबसे मिल कर यहे व्यानन्तित हुए।

धीरे धीरे सबसे बधायित प्रणाम और इशल-प्रश्न करके धनश्वय ने स्वर्ग में पाये हुए गहने प्रियतमा द्रौपरी को दिये । फिर सबके बीच में बैठ कर, उनके तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर में, श्रर्जन इतने दिन सपर में रहने का अपना सब हाल कहने लगे। पहले कैलास पर्वत पर निजास और नपस्या. इन्द्र के दर्शन, महादेव की ज्ञाराधना, उनके दर्शन-पर्श, और उनसे पाशपत ज्ञाल पाना. इन्द्र श्रादि देवताओं से प्रयोग के सहित दिव्य श्रास्त्रों की श्राप्ति श्रादि सब घटनाओं का सिलमिलेबार वर्णन करके अर्जन यहने लगे :--

है धर्माराज । इसके बाद जब देवराज इन्ट्र ने देवकार्य के लिए हमें बलाया तब हमने, उसले

यपना बेहद गीरव समक्ष करं, कहा :--

है देवराज ! जो कुछ हम कर सकते हैं उसके करने में जगभी कलर न करेंगे। तप इस्ट

भगवान ने हैंस कर कहा :--

है अर्जुन । तिवात-रुवच नामरु महा भयद्वर दानवों का एक दल हमसे सदा ही राजता किया फरता है। समुद्र के बीच की एक अत्यन्त मनोहर नगरी, जो पहले हमारे अधिकार में थी. आज कल उन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली है। किन्तु महादेवजी के वर के प्रभाव से हम उन्हें नहीं मार सकते। इसलिए उनके विनाश के लिए हम ग्रम्हें नियक्त करते हैं।

इसके बाद इन्द्र ने हमको श्रापने सारिथ मातील के चलाये हुए प्रकाशमान दिल्य रथ पर मवार कराके अपना निज का अभेदा कवाच और गहने पहनाये और अपने हाथ से हमारे साथे में यह

मुक्ट याँग कर यात्रा करने की जाहा दी !

तब हमने विमान के रास्ते अनेक लोकों के दर्शन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की तरह उठनी पत्र देशना स्थाप के एक्ट पहुँच कर, यह समुद्र के बीच में पहुँचेताले होता सार देश। उस हुई तहराँबाले महासागर के जिकट पहुँच कर, यह समुद्र के बीच में पहुँचेताले दानदी का यर देश। उस देखत ही जब हम बड़ा शब्द करनेबाला अपना देखना शहू धीरे धीरे चवाने लगे तब आकाश में मनादा ह्या गया ।

निमात-समय लोग कमय पहल कर और तरह तरह के इधियार लेकर निकलने लगे । मातिले सब खबरथा और स्थान देस भाल कर चौरम जमीन पर इतनी जोर से रथ चलाने लगा कि उम समय हमें और तरह न देस पहला था।

ध्यनन्तर दानम लोग तरह तरह के वेटील बाजे बजात और तेज वाणे की वर्षा करते हुए हमारी तरफ दोड़े। ध्यन्त में हमारे रथ का राखा रोक और हमने घर कर चारो और ले लगातार वाण वरसाने और हमारे रथ पर त्रिश्ला, गया, पट्टिश खाटि तरह तरह के रिधवार चलाने लगे। मातलि ने रथ चलाने में ध्यायर्थ-जनक कुरालतां दिसाते हुए इस तरह उसे चलाया कि हम तो बचे रहे, पर वे लोग एक पेप से से परो तरफ से गयां तरफ गरने लोग हमारी के हिन्न किया हमारी वर्ष हो।

तथ दैत्य लोग माया के प्रमाव से श्विप कर लड़ने लगे! हम भी शब्दभेदी वार्लों के द्वारा न दिराई देनेवाले शब्द्धों से युद्ध करने लगे। हमारे गाव्हींव से निकले हुए तेज बार्लों के द्वारा बहुत से हानवों के सिर कट कट कर गिरते लगे। जन्म में निगल-कन्न जोग ज्याकाश में जड़ कर पत्थर बरमाने लगे। फेर्ड मिट्टी में युस कर चोड़ों के पैर और रच के पहिये पकड़ने लगे। इस जापूर्व युद्ध-कीशल के कारण हमें कुछ चिका हुआ देज मानलि बोला:—

हे अर्जन । डरना मत । रथ में रक्खा हुआ वस उठा कर चलाओ ।

तब हमने गाएडीय रस दिया और इन्द्र का ध्यास क्यस वक्त हड़ता से पकड़ कर क्यो ही हानवो की तरफ प्रलाया त्यों ही उसमें से लोड़े के करह तरह के दिव्य क्यस निकल कर देर के देर इन निवात-कन्त्रों के नारते कीर एक दूसरे के उत्पर कमीन पर गिराने लगे। जब मातलि ने शाकुषों में पूरे तीर से परास्त देसा तब हेंस कर कहते लगा :—

भाज जैसा बलबीर्य मैंने तुममें देखा बैसा देवताओं मे भी नहीं देखा था।

जान जला बलनाय नन तुसम देखा बसा द्वासका संभा नहा देखा था। इसके बाद मालित ने हमें शीम ही इन्द्रलोक में पहुँचा दिया। यहाँ देवताओं ने प्रसन्न होकर हमें बार बार धन्यवाद दिया।

देवराज इन्द्र ने फरा:—घटा। तुन्हें जो श्रम्यशिला हमने शि है जनके बदले में तुन्हारी यह महिया गुरुतिच्छा पाकर हम चड़े प्रसन्न हुए। हम तुन्हारे लिए ऐसा यत्र करेंगे जिसमें तुन्हें अपने राज्यों में बिलकल ही भय न गहे।

इसके बाद दुर्योधन के पश्चवाले विकट थो द्वाच्यों की बीरता का खबाल रख कर हम लगातार

पाँच वर्ष इन्त्रलोक में रहे और सब ऋषों का चलाना मीरा लिया।

श्रन्त में सुरराज इन्द्र ने श्राज्ञा दी :--

है अर्जुन ! इस समय तुरुहारे भाई बड़ी उत्कर्ध्य में तुरुहारी शह देख गहे हीं । उमलिए तुम चय मर्ट्यलोक थे। लीट कर उन्हें सुखी करां :—

उनरी इस त्राजा के त्रानुसार सर्त्यलोक की लौटते समय गुस्ते से हसने इस गन्धमादन

पर्यंत पर आप सन लोगों के देखा।

युधिष्ठिर ने कहा:—मार्ड ! वड़े भाग्य थे जा तुमने ये सब दिव्य श्रम्भ माप्त किये श्रीर श्रद्भुत श्रद्भुत काम करके इन्द्र का अमन किया। श्रव अममें कोई सन्देह नहीं कि कीरवों के साथ युद्ध में हमी जीतेंगे।

इमके बाट पाएडव लोग अबने भाई अञ्चेन से मिल कर चुपचाप और चार वर्ष तक वहाँ रहे। इ: वर्ष पहले ही बीत चुके थे। इसलिए बनवाम के अब सिर्फ दी वर्ष बाकी रहे।

एक दिन पाएडवें। ने मिल कर युधिष्टिर से निवेदन किया :--

हे राजन् ! हम सर्ग के समान इस परम रमाणीय स्थान में बड़े आतन्द से बहुत दिनों तक

**४६ ला स्वयंड** । शहलों का बनवास

280

गह मक्ते हैं। किन्तु खमी हमें अपना गाय कैमनो से लोना है और वह काम बहुत करूरी है। इसे शुरा देने से बाम न चरोमा। इसलिए हमलें। अपने नाख के पान ही हिसी जगह लीट चराना प्रस्ति है। वहाँ, समय खाने पर, प्रप्ण खादि बादमें के माथ हम लोग अपना क्तेंप्य निस्त्य पर मरेने।

पर्मराज ने माटयो भी बात मान ली। सब लोगों ने वहाँ के बन, नरी, मरोनरां के फिर एक नार देख कर कुनेस्पुरी की प्रत्वित्वा की और बच्चों के। बुता कर गन्यमान निवासियों से विटाली।

- श्रमत्तर, द्रौपर्दा और आक्षणों के साथ पाषड़न लोग उसी पहले के परिचित रास्ते से लौनेने लगें। पहाडी देश के सपड़र स्थानों में घटोत्कच श्वादि रास्तों ने पहले ही की तम्ह उनकी सहाग दिया। महर्षि लोमहा, पिता की तरह सन्नवी उपवेदा टेकर, फिर देवलीक की प्रधारे।

रास्ते में एक महीना बदरिवाश्रम में रह कर पायडव लाग सुनाह राज के देश में पहुँचे और अपने नौकों तथा अन्नदिए तपस्वियों से मिल। फिर कुछ नि नहाँ रह कर द्वैत बन पी और याना की।

धीरे धीरे परि रास्ट ऋतु मा धार्ममन हुआ। तब बनो मे और पहाले में भीटियो पर ख़्य प्रस्त देखा पड़ने साथी, निश्यों का जल निम्मेस हो गया, आक्ष्मा से मंत्र जाते रहे। रात की नस्त्र और भी अधिक उपन्तरा हो बठें। रात्व ऋतु की माधिकी पीएमासी खाने पर नहीं से पलने की नैयागी हुई। हुप्युपन में लगते ही पास्टव लीग आक्षायों की साथ सिये हुए काम्यक जन भी खोर चल दिये।

जप्र वे बान्यक प्रम पहुँचे तब पहाँ के श्राह्मणों ने उनमा बर्भावित सत्कार करके कहा 🕳

है पायहरगण ! ऋर्तुन के त्यारे मित्र हुप्ण खापके दर्शनों की इन्छा से आपके खाने की खनर सना ही पछते रहे हें । निरुषय है कि खन वे शीव ही आर्नेगे ।

श्रीसाणों में कहने के अनुसार थे कि ही दिनों से छान्य खब्दे लब्खोगाले थे है जुते हुए वध पर सवार होकर प्रियतमा सत्यभामा के साथ कान्यक वन ब्या पहुँचे। जन्मी जरूरी राथ से उत्तर कर उन्होंने धन्मीराज युधिरिंडर, भीमसेन और पुरोहित थीम्य के प्रसन्ततापुर्वेग प्रख्या किरा और तहल सार्वेद का नमरकार लेकर द्वीपनी से छराल समाचार पृद्धा, किर प्रियतम बहुन के जी दोरा कर हत्य से रागाया। इधर कृप्य की प्रियतमा सत्यभामा ने द्वीपनी की बार बार भेरा। खुनेन ने छत्य से प्रमाण अपने प्रमुख का प्रमाण आपते से अपने अपने प्रमाण का कृपान आदि से अन्त तर वह कर सुभग्ना और क्रिमिस्य के बुराल समाचार पृद्धे।

शृष्ण ने युधिष्ठिर से नहा ---

हे राजन् ! श्रापने जा राज्य पाने की श्रापेक्ष धर्म ही को बडा समाम है सा यह बात श्रापर योग्य ही हुई है। श्रार्जुन ने भी इतने दिन तक दिव्य श्राप्त चलाना मीना कर चित्रय धर्म के श्रानुमार ही काम किया है। श्रापकी प्रतिक्षा पूरी होने पर, आखा पाते ही, हम कुरवश निर्मृत करने श्रापना मुाष्ट्राच्य तौटा हेगे। फिर वे दौपरी से वाने :---

रे दौपदी। प्रतिविन्य श्राटि नुस्तरे पुत्र यहे सुशील बालक है। सले श्रादमियों के लड़की का जिस गरह रहना चाहिए उसी तरह वे रहते हैं [सुभद्रा उनका पालन-पोपण तुम्हारी ही तरह बड़ी सार्थानी से बरती हैं। उन्हें सब बातां की शिवा देने की देख-भाल प्रदान करते हैं।

तव ग्रिधितर ने कृष्ण की बहुत कुछ प्रशासा करके उत्तर दिया :---

हे नेशान | सन निषया में पारदिनों का उपदेश देनेवाले और कर्ता धर्ता तुम्हीं हो । अब हमारे यनप्राम के बारत वर्ष लगभग पूरे हो जुके। और एक वर्ष अज्ञात चाम पूरा करके तुममे फिर मिलेंगे चौर तस्टारी मटायता चाहेंगे।

इस तरर वातचीत हो ही नहीं थी कि महर्षि मार्क्स्टेय वहाँ हा गये। सबने भक्तिभारपूर्वक उनकी पूजा की। युद्ध दिन वे वहाँ को और अनेक प्रकार की कथाये और पुराने वसासा कह कर सबका

राग धहनायः ।

इस समय हौपत्री श्रीर सत्यभामा, ये बोनों प्रिय बालनेवाली स्त्रियों, बहुत दिना के बाद एक दूसरे में मिलने पर, कुछ और यह के बंग से सम्बन्ध रखनेवाली तरह तरह की वाते वडी प्रसन्तना से काके श्रपना समय विताती थी।

एक बार करण की ध्यारी संस्थभामा एकान्त में हौपदी से कहने लगीं --

हे हीपरी । महायली पाएटव लोग तुमसे इतने प्रसन्त एहते हैं कि उनके प्रेम के। देग का मके श्राश्चर्य होता है। तुम्हारे पति ता एक दिन के लिए भी तुमसे जुड़ा नहीं होते; तुस्टारे सिया किसी श्रीर ये। र चारते भी नहीं। अभे यह बतायों कि किस बत, मन्त्र या श्रोपिश से तमने उनकी इस सरह बरा में कर लिया है। मालून होने से में भी कृष्णा का अपने बरा में करके तुन्हारी ही तरह सौभाग्यप्रती बनुँगी।

पतिवता बौपकी ने कहा :---

देखें। सस्ती । तुमने जिन उपायां भी बात कही, उन्हें देवल बीच किया ही करती है । ग्रूप्य फी भी होकर मुन्हे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं । यह जानने से कि मुक्के वश में करने के लिए मेरी स्त्री मन्त्र-यन्त्र सिद्ध करती है कभी किसी स्त्री का स्त्रामी शान्त स्त्रीर सुर्या नहीं रह सफ्ता। स्त्रीपधि देने से पेयल शरीर ही नहीं, किन्तु प्राण तक नष्ट हो सकते हैं । हे सुन्त्री ! इन उपायें से पति कभी यशीभूत न'ीं होते । में जैसा त्र्यवहार करती हूं, इच्छा हो तो, सुने। में पाएडवो की दूसरी रित्रवों के माथ कभी युरा बग्तान नहीं करती। अभिमान क्षेत्र कर पतियों की उच्छा के अनुसार सदा काम करती हूँ। में इस घात का मदा खयाल रसती हैं कि कहीं मेरे झुँह से कोई बुरी बात न निकल जाय। इशारा पाने ही मैं सबकी बराबर सेना करती हैं। इसके सिवा मैं घर सवा साफ रखती हैं और क्षेत्रजन श्राहि ठीक समय पर तैयार करती हैं। मै सदा सच्या प्रेम दिखानी हैं और रमखीय वेश बना कर जी दुभाने गती सुगन्यिते मालाञ्चों से भजी रहती हैं। हे सत्यमामा । पतियों की यश में फरने का मैं यही मयसे खन्छ। उपाय जानर्भ हैं। दुराचारिखी हियों की वरह कुरा व्यवहार करने की इच्छा कसी न करना।

मन्यभामा वेराली-हे द्रीपदी ! श्रपराध हुआ; इसा करी; सिरायों की हैंसी-हिद्धरी से हरेध न काना।

द्रौपदी ने कहा :--सारी ! स्वामी की निमाने का जो सार्थक उपाय मैंने बताया, उसके अनुसार चलने से हृष्ण पूरी धार से तुरहारे वश में हो जार्थमें । इसमें सन्तेह नहीं । सभी म्रियों के। पहले ता दूरा भागना पड़ता है, पर अन्त में वहीं सच पाती हैं।

इसके बार जब ऋष्ण के जाने का समय ज्यामा तब ग्य पर चट् कर उन्होंने मन्यभामा के। युलाया ( स यभागा ने हौपदी का बड़े प्रेम से भेंट कर वहा :---

प्यारी सची ! हुस न करे।। तुम्हारे स्वामी अपन बाहुबरा हो भीज ही फिर राज्य करेंगे। तब तक हम लोग तुम्हारे लडके। का बड़े यज और स्तेड से लालन पालन करेगी ।

यह कह कर श्रीर कृष्ण ने स्वपर समार होनर सत्यभागा ने प्रस्थान निया।

पारहतों के बहुत दिन तर एक स्थान पर रहने से मृग और फन फल आहि ग्यान की चीजे जन न मिलने लगीं तन फिर स्थान बदलने के इगदे से वे हैतनन गये और वहाँ सरोजर के किनार एक घर बना कर रहने लगे ।

## ६-धृतराष्ट्र के पुत्रो का राज्य करना

पाएडप लोग हैतरन में पनवास का बचा हुआ अश दिना रहे थे कि इतने में पाएडश के यहाँ स एक ब्राह्मण हरिननापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पास गया। बातचीत रुरने में त्राह्मण बड़ा चतुर था। धृतराष्ट्र न उसका अन्छ। सत्कार किया और पाएडवाँ का हाल उससे पूछा। प्राथ्यण न महानुसी पाँचा पाएडपों और फ्लारों से विसी हुई दौपनी का सक्या सन्या हाल बहु सन्त्या ।

पायड़नो का हत्तान्त सुल कर राजा धृतराष्ट्र को वडी दया आई। अपन ही का इन सन हुरा की जड समक्त कर पायड़नो की प्रशामा और अपन दुनों की निन्दा रखें हुए उन्होंने नहुत निसाप किया। साथ ही अर्जन की तपस्या और उसके द्वारा दिव्य अख-शख पाने के समाचार सन कर बे धहत डरं भी।

महाराज का विलाप करन दरा दुर्योधन और कर्ण को शङ्खिन एकान्त स रा गया और उनसे

सन हाल कहा। मूर्य हुं हुंगीयन इससे बड़ा हुदी हुना। राह्नि ने धीरज देन कहा — महाराज । जब हुनने पाएडबां की बननाम की मितना में नौब लिया है तर निन्ता गर्म का

कार कारण नहीं। तुम अकेले इतने उड़े राज्य की निष्कटक भाग कर सकते हो।

इतने में द्रयोधन का द्र ख दर करने की एक वडी ऋच्छी नरकीय कर्णा की सन्सा सभा गई। वे वेत्ते -

है कुमश्रेष्ट ! सुनते हैं कि इस समय पाएडन लोग पास ही द्वैतवन के एक मरानर से हुछ ही दूर पर रहते हैं। यदि तुम अपना अतुल ऐश्वर्य दिग्रा कर उत्तरी इस दिन और टीन हीन ट्या से उनसे एक बार मिलने जाब तो बड़ी दिएगी आने । शतुआ की दुर्रशामक देखन से बढ़ कर और भना किस यात से व्यधिक सरा हो सकता है ?

यह बात सुन कर थाडी दर के लिए दुर्यापन प्रमन्न ही गय । पर पीष्र म सुँ- राजका कर

बहन समे ।

है उर्गो । तुमन जा कहा उससे बढ कर प्रमन्नना भी बात श्रीर नर्ने हा सभनी । भीम श्रीर श्रर्जुन की छाल श्रीर मृगयर्म, श्रीर द्वीपदी के। गेम्श्रा वस्त्र पहने देख हमारे सब दू रा दूर हा जायँग, इसमें सन्देह ही ज्या है ? किन्तु पिता की खाजा वैसे मिलगी ? उसके लिए बया करें ? तुम शहीन में स्ताह परवे हमें इसका उपाय बतायों। तुम जिस तरह क्होंगे हम स्व मिल कर उसी के अनुसार विनती करके रिसी न रिसी तरह पिता से आजा आम बर लेंगे।

दुर्योधन की बात सन कर कर्ण और शक़ानि अपने अपने घर चन गये।

ट्सरे दिन सबरे दोना भाई आहर हैंसने हुए पहन रागे --

महारान । उपाय श्रीक क्षेत्र गया । सुनिए हैनान के पान धर्मगर्भा जा अस्तिया है उनका निगरानी रखना आपका जरूरी काम है। आजण्य उनहीं त्या भाग रूपन र जिए जान वर आशा आपर विगायकर ही रेल्गे।

हुयोधन ने यह मलाह मान ली ! सत्र लोग आनन्ट मे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खोग जोर हँसने लो !

इसके बाद वे लोग धृतराष्ट्र के पास गर्व और अनमे कुराल-समाचार पूछे । वृतराष्ट्र ने भी अनकी

उदाल श्राटि पृद्धी। तब पहले से सिराया हुआ एक खाला आ कर बेाला —

सहाराज । गाय और बद्ध हो की उम्र और रग का लेखा रखने और उनके गिनने का समय आ गया है।

तत्र कर्ग श्रीर शकुनि कहने लगे —

हे कौरवराज ! इन न्यालो की बस्ती बुधी रमस्योक है और वहाँ शिकार रोलने का भी अच्छा सुभीता है। इसलिए ब्याझा हो ते हम लोग दुर्योधन को लेकर यहाँ शिकार रोलने जायेँ। बसी के साथ माथ गाया की देरा भाल का जरूरी काम भी पूरा हो सक्वा है।

्वतराष्ट्र मेल — गायों के ऑरने का काम जरूरी है, शिकार देखने में भी कोई देश नहीं है। किन्तु इसने मुना है कि अहीर-टेख़ें के पास ही शायड़न लीग गहते हैं। इस इरते हैं कि कहीं उनसे हुम लोगों का मनाइन नहीं आया अर्जुन ने दिन्य कालों की वजा शिला पाई है। उससे से दुम्हारा बहुत चुल अनिष्ट कर सकते है। उसके खिया हुम लोग शिनती से पहुत अधिक हो। इससे जो कहीं सुन्हीं उन्हें हरा है। वो भी बड़े अपनमें की बात होगी। इसलिंग उपन जाने का काम नहीं।

शकुनि वाले —महाराज पायडवी में युधिष्ठिर श्रेष्ट हैं। वे वडे धन्मीत्मा है। बनवाम का समय पूरा होने के पहले वे हमसे केर्ड महाडा न बरेगे। हम भी शिकार स्तेलने खीर गाये। की देस भाल करने के लिए वहाँ जाते हैं। पायडनी से मिलने की हमें केर्ड अरूरत नहीं।

महाराज धृतराष्ट्र इस बात का रतण्डन न कर सके। लाचार वैनान उन्होंने जाने शी सन्मति ही।

जनरी ब्राह्म पति ही हुयोधन, कर्य और राकुनि ने हु शासन और बन्य कितने ही फैराबों के भी माथ चलित के कहा। नरह तरह के रख और गहना से भूपित दिरयों के भी बन्दें ने साथ लिया। अच्छें अच्छें सुनहले रेथों पर समर होकर बड़ी पूमवान से वे लीग चले। रिकार रोजने के व्यक्तिणापी बहुत से नगरिनासी भी अपनी बपनी सारियों पर उक्के पीड़े पीड़े बले। पहले तो बहीर-टोरी में समके लिए ब्यत्स बलाय पर बनाये गये। नहीं रह कर वे बल्ड के रिनने, चुनने और व्यक्ति ने मा काम धीरे धीर करने लागे। गालि और व्यक्ति ने मा काम धीरे धीर करने लगे। गालि और व्यक्तिनियों ने इत्यह तरह के वाचनान व्याहि के द्वारा हुयेंबिन के प्रमन्न करके बहुत अन्ननस्त्र प्राप्त किया।

जब यह काम हो गया तब सद लोग शिकार रोजने के लिए निकलं और हिरन, भेसे, सुखर, भाकू खाटि का पीछा करने लगे। राजा हुयोंघन जगली होशी खादि तरह तरह में जानदरों को मारते हुए धीरे धीरे डैतनन के सरोबर के पास पहुँच। हुयोंघन को यह जगह बहुत ही रमाणीय मारदम हुई। पाएडबों को खपना ऐरवर्य भी उन्हें दियाना था। इमसे उन्होंने नौनगे को खाखा टी कि सरोबर के एक तरफ एक यहुत ही खन्छ। रोज पर बनाया जाय।

इस समय अपसराओं के साथ बिहार करने के इराई से शन्धर्वराज चित्रसेन ने वह सरावर घेर रक्का था। जब हुर्बोधन के नौकर वहाँ पहुँचे तब गन्धर्वराज के द्वारपालों ने उन्हें रोजा।

उन्होंने लीट कर हर्याधन से सब हाल कहा। दुर्योधन को यह बात उसी लगी। वे बोर्ल —

शीन ही जारुर गन्धर्भों को निकाल हो।

सेनानायक लोग राजा के श्राज्ञानुसार सरोजर के तट पर जाकर वाले :--

हे गन्धर्वगरा ! घृतराष्ट्र के पुत्र महानती और महापराक्रमी राजा दुर्योधन यहाँ बिहार करने

त्राते हैं। इसलिए तुम लोग शीघ ही चले जाव।

गन्धर्वो ने हँस कर रूपाई से उत्तर दिया :---त्ररे मृद्द सिपाहिया ! तुम्हारा राजा महामूर्य है । इसलिए वैश्या की तरह हमे त्राज्ञा देने को तैयार हुआ है। क्या तुम्हें भी अपने प्राणों का भय नहीं है जे। हम लोगों को उसकी प्याज्ञा सुनाने आये हो ?

यह सुनते ही सेनावायक लोग जल्बी जल्दी दुर्योधन के पास लौट व्याये श्रीर जो कुछ गन्धवों 'से

कहा था वह सब कह सुनाया । प्रतापी दुर्योधन को वहा कोच श्राया; बन्होंने कहा :-

हे सैनिकगण । तुम शीय ही इन गन्यवाँ का इनकी ढिठाई का मजा चयाओ । यदि खद इन्द्र भी इनकी सहायता करें तो भी न डरना।

यह सनते ही सब योद्धा कमर कस कर और सिंह की तरह गरज कर दशे। दिशाओं की गाँजाते.

हुए सरोवर की तरक दीड़े।

क्षद दुर्योधन का सैनिशं के साथ आते देख बड़े बड़े गन्धरों ने छ हे समका युका कर रोकन की चेष्टा की। पर जब देखा कि कारी बाता से काम नहीं चल सकता तब वन्होंने गत्थवराज से सब हाल कह सुनाया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फल यह हुआ कि दोनो पन्नो में घार युद्ध होने लगा।

कीरवें के सैनिक गन्धवों का प्रतल प्रताप और मावायुद्ध जरा देर भी न सह सके । दुर्योधन

के सामने ही वे भागने लगे।

महावत्ती क्यों वैनिकों को भागते हुए देख कर भी दुंद्ध से नहीं हटे। तरह तरह के अर्कों से इन्होंने बहुत से गन्यर्व प्रारे। यह देख कर वह जगह गन्थर्व-सेना से भर गई। जब वे भी कर्य, दुर्योगन आदि बीरों की त हरा सके तब खद गन्यनराज चित्रसेन आकर मायावी अख चलाने लगे। तय रिसी ने कर्ए के रथ के बम की, किसी ने पहियों की, किसी ने सारथि दे।, दिसी ने घोड़ा की नप्ट दिया। इससे कर्ण बिलकुल ही बेबस हो गये। उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया और दिकर्ण के रथ पर चढ़ कर भागे।

फिन्तु राजा दुर्वोधन ने कोध और यमरङ के कारण अन्त तक युद्ध का भैदान न होड़ा । गन्धनों ने उन्हें धेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया और उन्हें जीते जी पकड़ लिया। उन्होंने दुर्योधन की श्रसहाय

रानियां के। भी कैंद कर लिया और सबके। लेकर वे इंगर उधर चल दिये।

दुर्योधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हका बका है। गये। उन्हें और कोई उपाय न सुका। सरीवर भी बूसरी तरफ रहनेवाले पारहवें। के पास वे दौड़े गये और उनकी शरण ली । हुसीधन भी हुईशा

का हाल सुन कर भीमसेन हैंसे और हार बदल कर बेलि :-

जिस काम के लिए हम लोग वड़ी वड़ी तैयारियाँ कर रहे थे वह काम बाज यन्धरों ने हमारे जाने विना ही कर डाला। दुर्योधन समस्ता था कि छल से प्राप्त किया हुआ घन वह सुरा से भाग फरेगा। किन्तु कैसे सीभाग्य की बात है कि हमारे कुछ न करने पर भी दुर्योधन ने दूसरे ही के हाथ से श्रपने पाप का दराड पा लिया।

भीम की यह बात युधिष्ठिर के श्रच्छी न लगी। वे असन्तुष्ट होकर वीले :—

हे भीम ! इस समय रिसे दुर्वास्य ब्रहना उचित नहीं । वीरत लोग, विशेष कर कैरत-कियाँ, दुर्वरा। में फैंस कर हमार्री रार्गण आई हैं । दूसरे के हाथ से उनरा खपमान होते हम कैसे चुपनाप देख सकते हैं । हे भीम ! हे श्रार्जुन ! द्वम नद्वल श्रीर सहदेव के साथ लेटर दुर्थाधन को गन्धाों के हाथ से छुड़ाओं । हमारी शरण श्राकर नेएव लोग यदि हमारी चेष्टा से छूट जायें तो इससे यद् पर श्रानन्त की यात और क्या हो सकती है ? यदि हम यज्ञ न करते होते तो खुद ही उठ दौहते।

बुधिद्विर भी वात सुन कर मन्त्रियों के धीरज हुजा। पाएडवों ने भी जेडे भाई की जाता से शीव ही चल उठाये और इन्हसेन जादि नौकरों के साथ गन्धर्यों पर आक्रमण किया। वड़े उत्साह से प्रार्जुन गन्धर्य-सेना का नाहा करने के। तैशार हुए। इसी मसय सहसा उनके कान मे यह बात पड़ी।

ठहरो ! ठहरो । हम तुम्हारे मित्र चित्रसेत हैं ।

गत्थर्वराज को देस कर अर्जुन ने हथियार रस दिये और उनको हदय से लगाया। अन्यान्य पारडवें। ने भी अपने चोड़ों की रासें सींच ली और ताने हुए बाए धतुष से उतार लिये। इससे लड़ाई धम गई।

श्चर्नुन ने कहा :—हे बीर ! तुमने रानियां-सहित दुर्बोधन का डिस लिए कैंद्र किया है ? चित्रसेन ने कहा :—हे श्वर्जुन ! श्वरना श्वरमान करने के कारण हम उतना कुढ नही हुए ! किरतु हमें नाल्यन हो गया था कि ये लोग तुन्हें, सताने और डीयडी की हेंची करने के लिए यहाँ श्वाय हैं। इसी से हमते हुर्योधन का उचित बंद हमें की डानी है । दुर्योधन की सुरी नियद धर्मीराज नहीं समझ सने । इसी लिए ये इन सबकी होड़ देना चाहते हैं । चली उनके पास जाइर सब डाल कहें !

युधिष्टिर ने सब हाल सुन कर भी दुर्यायन को छोड़ देने की प्रार्थना की । गन्वर्वराज की प्रशसा

करके वे कहने लगे :--

है चित्रसेन । तुमने समर्थ होकर भी कैरिया को नहीं मारा, यह हमारे लिए यहे सौभाग्य की वात है। इन्हें होड़ देने से हमारे छुत की मर्यादा की रक्षा होगी। हम तुन्हें देरा कर बड़े प्रमन्न हुए। आज्ञा है। हम तुन्हारी कैन अभिलाण पूरी करे।

यधिष्ठिर के शिष्टाचार से गन्धर्वराज वहत प्रमन्न हुए। वे उनसे विदा माँग कर श्रप्सराध्यों के

साथ अपने स्थान की चले गये।

तब धम्मीराज ने दुर्वोधन और उनके भाइयो से बड़े प्यार से वहा :---

भाई | ऐसे वेडील साइस का काम कभी न करना । श्रव विना किसी तिन्न वाधा के तुम श्रानन्द से घर जा सकते हो ।

युधियिर भी ऐसी आजा पाकर दुर्धोधन ने उन्हें प्रकास किया। बेहद लिखत हो कर वे नगर भी ओर धीरे धीरे चलने लगे। उस समय उनकी दशा बड़ी ही शावनीय थी। उनका पैर न उठता था। उनमी इन्द्रियाँ उनके क्रायू में नथीं। वे बड़े ही आतुर थे। सब बातें याद करके होम से उनका हृदय पट रहा था। रास्ते में उन्हें एक मैदान देश पड़ा। बहाँ उन्होंने ठहर कर कुछ देर विश्रास करने का विचार किया। यो से धोड़े रोल दिये गये। सब लोग बहाँ आराम करने लगे। इतने में राहुमदन चन्द्रमा की तहस मिलनसुरर दुर्वोधन के पास कर्ण जाये। उन्हें सच्ची आरश्य तो मालूम न थी, इससे वे बड़े उत्साह से कहने तेते :—

हे दुरुनन्दन । वहे सीभाग्य भी पात है जो तुम स्त्री, सेना और सवारियों के साथ श्रपती रत्ता कर सके। हमारी सेना भाग गई थी। इससे हम लड़ाई के मैदान में न ठहर सके। किन्तु तुमने देनताओं के सामान युद्ध करके उन मायाची गन्धनों को परास्त किया। यह काम यहा ही आक्षर्यकारक द्वला। इसे और कोई न कर तनता था।

यह सुन कर टुर्योधन वेतरह कातर हो उठे । उन्होंने हॅंघे हुए करूठ से कहा :--

हे क्यों! हुन्हें सन्त्री घटना का हुन्न भी हाल मान्स्म नहीं। इसी.से हम मुस्हारी धात से कुद नहीं होती। हमने गम्भवों के साथ नहीं हेर तक पुद्ध किया। पर उन्होंने माथा के प्रभाव से हम लोगों को हस दिना और हमारी हमी, पुत्र, मंत्री, सेना और वाहत खादि लेकर चल दिया। तव हमारे मित्रया में से हुन्न लोग एकत्र होकर पास्त्रवों की शस्त्र गने। युधिहर की खाजा से हमें पुत्रके के लिए भीम खीर खाजी ने वह में पहले के लिए भीम खीर खाजी ने पहले तो घोर युद्ध किया, पर पीढ़े से खाजी ने जा अपने मित्र

चित्रसेन को पहचाना तन युड बन्द कर दिया और हमें छोड़ देने के लिए उनसे बहा। चित्रसेन ने हमारे खाने का व्यसल मतलब पारड्वों पर प्रकट करके हमें बेहद लंकित किया। उस समय हमारे मन में यही ब्याता था कि पृथ्वों फट जाय और इस वसमें समा जायें।

भाई ! हमें पन्थवों ने कैंद कर लिया था। हमारे राष्ट्र पासड़वा ही ने हमें प्रिया के सामने छुड़ाया। किर, युधिरिडर के पाम हमें वे मानों उपहार की तरह ले गये। जिन्हें मारने की हमने वार यार चेच्टा की, उन्हीं ने हमें प्रायदान दिया। यह अपमान सह कर अब हम नहीं जी सकते। इसकी अपेक्षा गन्धवीं के हाथ से मर कर इन्हों ले पाना हमारे जिए सैंगुना अच्छा था। यह हाल सुन कर भीम्म, द्रोप, विदुर पाष्टि हमें न्या कहेंगे। इसके लिए वे हमारी जैसी विद्या उद्दर्शनों उसे सोच कर कृषा भग भी जीने की इन्हों नहीं।

हे दु:शासन ! हम तुन्हें राज्य सींग्वे हैं। हुम सञ्चाविया पर प्रीविभाव रस्तना श्रीर गुरुजनी का पालन करना।

यह कह कर दुर्योधन ने दुःशासन को गले से लगाया।

हु:शासन दयदयाई हुई जाँनों से—महाराज ! प्रसन हो—कह कर जेटे भाई के मेरो तले लोट गये । ये छुद्य न कह सके । कुछ देर बाद घीरज घर के वेलि :—

महाराज ! भूमि फट मकती है और आकारा के उकड़े उकड़े हो सकते हैं। किन्तु तुमने जा कहा वह नहीं हो सकता। तुम जीने रहो और सी वर्ष तक राज्य करी। हमारे वंश में तुन्ही राग्य करने योग्य हो।

यह कर कह दु:शासन भाई के दोनों पैर ऑसुओं के भिगोने लगे। ऐसी शाचनीय दशा नेरा कर

महायली कर्रा को यहा दु:ख हुआ । वे सममाने लगे :--

हे कैरसगरा । यह कैन वही बात है। ऐसी खेटी ढ़ोटी बातो के लिए हुम मामूली स्वात्तियों की तरह व्ययं दुर्जी होते हो। राजच ! शेराक करना ध्या है। उससे वैरियों का ज्यानन्द वहता है। शोरा करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए धीराज परो। पाएडव लोग तुम्हारे राज्य में सुदारें ही ज्यान्य दहते हैं। ज्यादव वे तुम्हारी प्रजा के समान हैं। जैसे ज्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी राज्य के तुम्हारें ही ज्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी राज करना है वैसे पाएडवों का भी है। जिसका पालन क्रिया जाता है उसे राजा को प्रसान एतना ही जाहिए। पाएडवों ने जो तुम्हारा प्रिय कार्य किया तो उसमें विचित्रता ही क्या है? यह कोई नई वाल नहीं। इसने लिए मरने की कामना करना उचित नहीं। देखी, तुम्हारें आई तुम्हारी दीन दशा देखा करने हैं। अब तुम उन्हें धीरज देकर घर चलों। यहि तुम हमारी बात न मानोंगे तो हम भी तुम्हारे ताथ वर्षी गाय है हों।

परन्तु कर्षों की बात पर भी हुयोंधन नै ध्यान न दिया। वे शय्या से न चठे; वहीं भूरे प्यासे पड़े रहने का उन्होंने निश्चय किया। तथ शकुनि कहने लगे :—

है महाराज ! श्वाप कर्ण की न्याबाह्य हुन बात क्यों नहीं भुनते ? हमारा पैदा किया हुआ अनत ऐर एक्ट विमा किसी कारण के आप क्यों कोइने को तैयार हैं ? जो महाज्य हुणे या राफ के येग को नहीं रिक्त सकता करने जलाव जोर की नहीं ? इसमें स्वेह नहीं कि पाइड में ने श्वापन बहा उपकार किया है। इसमें लिए रोक न करके उलटा मसल होना चाहिए और उनका उपन मस्क्रार करना चाहिए। यदि आप लाजिन हैं तो बहले में उनके साथ कोई भलाई करने इन्छाता-स्पी ग्रहण में छूटिए। रोफ करना ज्याद है। प्रसान हीजा । इन्छा हो वो पाएड में को राज्य दे दीनिए और उनसे मेंत कर लीजिए। इससे श्वापका यहा भी होगा। आप माण होड़ देने का इराहा क्यों करते हैं ? राजृति वी यात समाम होने पर हुनीएन ने पैरा तल पड़े हुए अपने माई हुनशासन को बड़े स्नेह के साथ टोनों हांथों से उठाकर हाती से लागाया और माना सुँध कर दीन मान से यहा:—

१२४

क्या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रमुता अब हमें किसी से प्रयोजन नहीं है । हमने अन्न-जल प्रहुए। न करने ही का निश्चय किया है। इस विषय में हमसे अब कोई कुछ न कहे।

तब सब लोग बेलि :--

महाराज ! तो हम भी श्रव नगर को न लौटेंगे । जा तुम्हारा हाल होगा वही हमारा भी होगा । परन्तु दुर्वोधन ऋपनी वात पर दृढ़ रहे । उन्होने किसी की भी विनती न सुनी । स्वर्ग पाने की इन्छा से उन्होंने जल छुकर कोरा वस्न पहना और कुशासन पर बैठ गये।

इस तरह बिना छुछ खाये पिये दुर्योघन ने वह रात प्राय: बेहेाशी की दशा में बिताई। रात को

स्वप्न में उन्होंने देखा, मानों दानवों का एक मुंड उनको पाताल में ले जाकर कहने लगा :--

महाराज ! तुम पारविं से क्या दरते हो ? इम सब तुन्हारी सहायता करेंगे । भीष्म, द्रीण भारि के शरीर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पायडवीं का संहार करेंगे। अर्जुन से हारने की शङ्का भी तुन्हारी व्यर्थ है। नरकासर की आत्मा जब कर्ण के शरीर में प्रवेश करेगी तब खद इन्द्र भी श्रर्जन की रहा न कर सकेंगे।

इस पर, स्वप्न में, दुर्याधन ने साचा कि हम निश्चय ही पाएडवां को हरा देंगे।

उनकी श्राशा ये तरह बलवती हो उठी। उसके वेग में उन्हें ऐसा मालूम होने लगा मानी भीष्म, द्रोण और कर्ण के शरीर में दानवें ने सचमुच ही प्रवेश किया है और वे निर्देयता से पारडवों का नाश कर रहे हैं। इस खयाल ने उनके शोक की बहुत बुद्ध कम कर दिया। किन्तु यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही।

दूसरे दिन सबेरे कर्ण बादि सब लाग फिर दुर्बोघन के। तरह तरह से धीरज देकर सममाने श्रीर दु:शासन श्रादि भाई थियिया कर बार बार मनाने लगे। तब दुर्योधन रात के स्नप्न की कल्पना के प्रभाव से पारहवों के। मरा हुआ समक्त कर उठ वैठे और घर लौट चलने पर राजी हए।

कर्ण और शक़ित आदि के साथ राजसी ठाट-बाट से दुर्गाधन हस्तिनापर पहेंचे। वहाँ पहेंचते

ही हुयाधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे :--

वेटा ! द्वैतवन जाने के लिए हमने तुन्हें मना किया था । पर तुमने हमारी थात न मानी । देखी, पाएडव कैसे धर्मक हैं। उन्होने गन्धवों के हाथ से बचा कर तुम्हारी प्रारा रक्ता की। इससे क्या तुन्हें जरा भी जजा न खाई ? खपने मुँह खपनी प्रशंसा करनेवाले कर्ण खीर पाएडवाँ के पराक्रम का भेद समक लिया ? जिस कर्ए के वल पर तुम पाएडवें। के साथ सदा द्वेप किया करते हो, वह लड़ाई के मैदान में सुन्हें केरह कर विना फिसी सेरच विचार के भाग गया ।

किन्तु, राजा दुर्योधन ने भीष्म की बात की कुछ भी परवा न करके उसे हुँसी में उड़ा दिया

ष्पीर शकुनि के साथ वहाँ से चल दिया।

दुर्योधन की इस उजड़ता से कुरुवंश मे श्रेष्ट भीष्म बड़े लिजत है।कर व्यपने घर चले ब्राये ।

इसके धनन्तर भीष्म की बात से कद होकर कर्ण कहने लगे :-

हे दुर्योपन ! भीष्म सदा पाएडवें। की प्रशंता और हम लोगो की निन्दा किया करते हैं। तुमसे वे द्वेप रखते हैं, इस कारण हमें भी वे सदा भला बुरा कहा करते हैं। यह ऋपमान श्रव हमसे नहीं सहा जाता । यदि तुम्हारी त्राज्ञा हो तो सारी पृथ्वी जीत कर जे। काम चार पाएडवों ने मिल कर किया था वहीं सिर्फ चतुरिहानी सेना की सहायवा से इम अकेले ही कर दिखानें। कुरुकुल में यह भीष्म महा सीच पैदा हुआ है। द्वेप के कारण ही वह हमें बुच्छ सममता है। उसे हम अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं।

दुर्योधन इस वात से वड़े प्रसन्न होकर बोले :--

हे कर्या ! हम जानते हैं कि तुम हमारी मलाई करने की चेष्टा मे सदा ही लगे रहते हो; इससे हम अपने के धन्य और छतार्थ समकते हैं। तुम खुशी से दिश्विजय के लिए जाने की तैयारी करी।

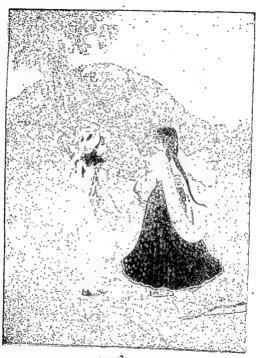

<del>रत्तरा और वृह्</del>षला

इस तरह आज्ञा पाकर महाजली कर्ण, अच्छे महर्त में, धनुष वास लेकर और स्थ पर सजार होकर चतुरद्भिनी सेना के साथ चले। पहले उन्होंने द्वपदराज की कैंद्र करके उनसे एक रथ लिया। फिर उत्तर की श्रोर जाकर, सगदत्त, श्रादि राजों को श्रपने वश में किया। फिर, हिमालय के पहाडी राजा के अपने अधीन किया। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाकर अहु, वहु, विलहु, मगध, मिथिला आदि देशा को कुरुराज्य में मिलाया। फिर, दिल्ला में युद्ध करके नहीं के राजा को जीता। अ त को पश्चिम दिशा मे अपन्ति देश के राजा और यादवे। के साथ मांच की । इस तरह थांडे ही दिना में चारे। दिशाओं के राजा को हरा कर श्रीर उनसे बहुत सा धन लेकर कर्ण हस्तिनापुर को लीट श्राये।

राजा दुर्योधन ने भाइयों श्रीर बन्धु पान्धनों के साथ सामे बढ़ कर उन्हें लिया श्रीर उनका यथाचित सत्कार किया । फिर उन्होंने डके की चाट से यह बात सर्गत प्रसिद्ध कर दी कि तर्श दिग्निजय फर श्राये, कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा ! इसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा —

हे कर्ण । तुन्हारा महल हो। भीष्म, द्रोण बादि वीरों से जी वात नहीं वन पड़ी सो हुमने कर दिखाई । तमसे हमने सब कुछ पाया । आखो, राजा धृतराष्ट्र खीर पुत्रनीया गान्धारी का आशीर्याद सो ।

इस समय पाएडमो को जीवने के सम्बन्ध में कीरवों को कोई सन्देह न रहा। तर कर्ण ने कहा .-

हे हुर्योधन । इस पृथ्वी पर अन तुम्हारा कोई शत्र वानी नहीं। इसलिए बाह्मणों की युला कर इस समय तुम किसी महायडा के करने की तैवारी करो । इस उपदेश के अनुसार दर्वाधन ने परोहित को युला कर कहा -

है आदारों में शेष्ठ। हमारे लिए विधि के चनुसार राजसूय महायज्ञ करने की तैयारी

करो ।

पुरोहित ने फहा -महाराज । आपके पिता श्रीर धर्मराज युधिष्टिर के जीविन रहते छापका राजसूय यह करना उचित नहीं। किन्तु, हे राजन्। राजसूय ही की तरह का और भी एक महायह है। आप वहीं कीजिए। आपके जीते हुए राजा लोग साते के रूप में आपको कर हैं। आप उसी का एक हत वन्वाइए और उससे यहामूमि जुतनाइए। वही शास्त्र के यनुसार यह कीजिए। इस महायह का नाम वैद्यात यहाहै। यह राजसूय ही के बरानर है और शास्त्र के अनुसार आप उसे कर भी सक्ते हैं। ~

जन सथ लोगों ने झाबाए। की बात का व्यतुमेदिन किया। वन दुर्गेश्न ने यन की तेयारी करने की झाबा थी। शीम ही सन साममी के जुट जाने पर कारीगरी, मन्त्रियों और महानुद्विमान् निदुर ने दर्वोधन से कहा --

महाराज ! सोने का मूल्यनान् इल तैयार है और यज्ञ आरम्भ करने का ग्रुभ दिन भी आ गया है।

यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ श्रारम्भ करने की श्राज्ञा में श्रीर विधि के श्रनुमार मेचा ग्रत्स की। राजो श्रीर बाह्मणों की खुलाने के लिए चारों नरफ दूत भेजे गये। इस समय दूरशासन ने उनमें से एक आदमी से कहा --

है दत । तम द्वैतान में जाकर पाएडवो की भी निमन्त्रण देना।

दु शासन के श्राङ्मानुसार वह दूत युधिष्ठिर के पास गया श्रौर प्राणाम करने येाला 🕳 महाराज ! राजा दुर्योधन ऋपनी नीरता से भाम किये हुण धन द्वारा यहा करने जाते हैं । उनमी इच्छा है कि छाप भी वहाँ उपस्थित होकर यहा का दर्शन करें।



<del>दत्तरा श्रौर</del> घृहश्रला

इस तरह आझा पाकर महावर्ती कर्ष, अन्त्रे सुदूर्त में, घतुष-वास लेनर श्रीर स्थ पर सनार होकर चतुरिद्वनी सेना के साथ चले। पहले उन्होंने दूपद्राज के कैंद्र करके उनसे एक ग्य लिया। फिर, उत्तर की श्रीर जाकर, भगदन, श्रादि राजों को अपने वश में किया। फिर, हिमालय के पहाड़ी राजों को अपने यथानि किया। देसके बाद पूर्व दिशा की श्रीर जाकर अद्व, वहा, करिब्र, मगद, मिथिला श्रादि रेसों को कुरुराज्य में सिलाय। फिर, दिलाल में युद्ध करें वहाँ के राजों को जीवा। अन्त को पश्चिम दिशा में श्रुवनित देश के राजों श्रीर वादनों के साथ संबि की। इस तरह थोड़ हो दिनों में चारेर दिशाओं के रोजों की हरा कर श्रीर उनसे बहुद सा चन लेकर कर्ष हरिनाश्चर को लीट श्राव।

राजा हुवेभिन में भाइयों और बन्धु-बान्यमें के साथ त्र्यागे वह कर उन्हें तिया और उनका यथाचित सत्कार किया। फिर उन्होंने डंके की चीट से यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध कर दी कि क्यी दिविजय कर खाये। कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा। इसके बाद उन्होंने कर्छ से कहा :—

दे कर्ष ! तुन्हारा मङ्गल हो। भीष्म, द्रोष्ण आदि बीचे से का बात नहीं बन पड़ी सो सुमने कर दिखाई। तुमसे हमने सब कुछ पाया। आखो, राजा धृतराष्ट्र धीर पूजनीया गान्धारी का आशीर्याद लो। इस समय पाएडवों को जीवने के सम्बन्ध में कीरवो को कोई सन्देह न ग्हा। तब कर्ज़ ने

कहा :---हे हुर्योधन ! इस पूथ्वी पर अब तुम्हारा कोई शत्रु वासी नहीं। ट्सलिंग श्राव्यों को बुला कर इस समय तुम किसी महायक्ष के करने की तैवारी करो। इस उपदेश के खनुसार दुर्योपन ने पुरोहित को बुला कर कहा :---

हे आहरणों में श्रेष्ठ !्हमारे लिए विधि के अनुसार राजसूय महायह करने की तैयारी

पुरोहित ने कहा :— महाराज ! काप के पिना कौर धर्मराज गुधिश्वर के जीवित रहने कापका राजसूय यहां करना जिनत तहीं । किन्तु, हे राजन् । राजसूय ही की तरह का खीर भी एक महायहा है। आप वहीं कीजिय। आपके कीते हुए राजा लोग सोत के रूप में आपको कर हें। आप उसी का एक हल बनवाइए और उससे यहामूर्ग जुतवाइए। वहां शास के खलुमार यहां कीजिए। इस महायहां का नाम बैद्याय यहां है। यह राजसूय ही के बरावर है और शास्त्र के खलुसार खां प उसे कर भी सकते हैं। -

जब सब लोगों ने ब्राक्षण की बात का व्यत्नेगरन किया तब दुर्योधन ने यह की तैयारी करने को बाह्य ही । शीम ही सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगरों, मन्त्रियों और महावुडिमान् विदुर ने दर्योधन से कहा :—

दुयाधनः स कहा :-

करो ।

महाराज ! सोने का मृत्यान् इल तैयार है और यद्य व्यारम्भ करने का शुभ दिन भी व्या गया है ।

यह सुन कर दुर्योपन ने यह आरम्भ करने की आजा वो और विधि के अनुमार दीचा महण की । राजो और बाहाणों के। बुलाने के लिए चारों सरक दूत भेजे गये। इस समय दुःशासन ने उत्तमे से एक आदमी से फड़ा :—

है दत ! तुम द्वैतवन में जाकर पाएडवों का भी निमन्त्रए देना।

हु:शासन के आझातुसार बर दूत युधिष्ठिर के पान गया और प्रशास करके वेाला :— महाराज ! राजा हुर्योधन अपनी धीरता से प्राप्त क्रिये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाने हैं। उनग्री इच्छा है कि आप भी बहाँ उपस्थित होऊर यज्ञ का दर्शन करें।



च्तरा श्रौर व्रहश्<u>व</u>ा

किसी न किसी तरह विनय करके उससे निस्तार पाने की चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम ज़रूर विषद में पड़ीते।

कर्ण ने कहा:—जब खुद सुर्य भगवान् हमारी मलाई चाहते हैं और हमें कवच न देने के लिए उपदेश देते हैं तब उनकी आजा मानना ही हमारे लिए अन्दा है; इसमें सन्देह नहीं किन्तु हे बरवायक भगवान् भारतर ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी बतरचा से पराहमुख न फीलए। यदि कवच देने से हमारे प्राण तक चले जायें तो भी कोई हर्ज नहीं। चणभंगुर शरीर देकर विरस्थायी भीमिलाभ करना है। हम अन्द्रा समस्त्रों हैं।

सूर्यदेव ने बहा :-- पुत्र ! उसी खभेश कवच और कुराइल के प्रभाव से संसार में हुए हैं कोई नहीं भार सफता । यदि खर्जुन की सहायता खुद उन्ट भी करते तो भी वे तुरुं हरा न सकते । यदि तुम खपना शत किसी तरह नहीं तोइना चाहते तो एक बात ज़रूर करना । उन्ह को कवच देकर उसके थरले कभी निष्कल न जानेवाली उनकी शत्रवातिनी शक्ति साँग लेना ।

यह कह कर स्ट्रप्टिंच खन्तद्वीन हो गये। जब तक कर्ण आधुर व्रतं धारण किये रहे तथ तक जनका यह नियम था कि दो रहर के स्तान के बाद जल से निरुल कर वे सूच्ये की स्तुति करते थे। किर जा कुड़ जनमें कोई मांगता था जमें वे हुस्त वहीं देते थे। सुराज इन्द्र के। यह हाल मालूम हो गया। वे टीक समय पर ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पाम खाये। कर्ण ने सुराल-प्रत्न पूछ पन करा:—

हे त्रहान् ! कहिए, आपके। कीन चीज चाहिए ?

र्द्ध ने कहा :—हम से।ना, चाँदी, धन-धान्य ने।ई भी श्रेग्य वस्तु नहीं चाहते, यदि स्त्राप सच्चे इत धारणा करनेवाले हैं तो हमें स्त्राप सपने सहजात कवच चौर तुरहल दे हीजिए।

इस बात से कर्ण समक्त गये कि.ये उन्द्र ही हैं। इससे परीका लेने के लिए उन्होंने

पृद्धाः :---

हे शाहाए, हम अपने सहजात कवच और बुएडल कैसे दे सकते हैं ? यदि चाही तो हमारा सारा राज्य और सारी सम्पदा ले सकते हो।

पर जब वन्होंने देखा कि ब्राइस्स कृतन-कृषहल के सिवा और कुछ नहीं लेना चाहता तब कर्या के स्ट्येंदैव का उपनेश बाद आगवा। इससे उन्होंने हैंस कर कहा :—हे देवराज ! हम आपको पह बात गये। हम आपको भला क्या वर दे सकते हैं ? आप सारे संतार के स्त्रामी हैं। आपकी की हमें वर देना वाहिए ! हमारा कवन-कृषहल केवर वहि आप हमें इतना निर्वल कर डालना चाहते हैं कि जो चाहे हमें मार हाते, तो इनमें आप ही नी हसी है—आपही के लोग हमेंगे। इसलिए उसके यहले हमें के हैं पर अपने के स्वाप होंनी हमारा करने विकास कर हाल स्वाप करने वरते हमें से हमें से अपने हमें से इसलिए उसके पहले हमें कोई ऐसा अपने विजय जिसका चलाना कमी निर्मकत न जाय।

इन्द्र ने कहा—हे कर्ण ! माद्धम होता है कि हमारे श्वाने के पश्ले ही सूर्य्य ने तुमसे हमारी याचना का सतलब दतला दिया है । जो हो, वस्र को होड़ कर जो श्रक्त तुम गाँगीये हम दे देंगे ।

तव कर्या ने अपने क्ष्मच-कुम्बङ्ख के वदले इन्द्र से उनकी शत्रुनाशिनी शक्ति माँगी। इन्द्र ने कहा:—

तो, यह राक्ति इस तुम्हें देते हैं। पर एक शर्त पर यह तुम्हें सिलेगी। वह शक्ति श्रमाय है। यह जिस पर होज़ी जाती है उस मार्र विना नहीं रहती। इसे छोड़ने पर शत्रु का नास करके यह हमारे ही पास लीट श्राती है। किन्तु तुम इससे केवल एक ही शत्रु की मार सकतेगे। एक बार प्याने के वाद यह फिर हमारे पास आ जायगी। एक वात और है। जब तुम्हें श्रपने प्राप्त जाने का भया। तभी इसे पताना। यदि फिसी और समय में इसे चलाओंगे तो यह तुम्ही को मार टालेगी। १३६

थर्मराज ने फहा —हे दत । यह वडे सीभान्य को बात है कि पूर्व पुरुषा की कीती बढानेवात महाराज दुर्योजन इतने बडे बड़ का श्रजुष्ठान करते हैं । क्लिंग हम लोग बनेजास की प्रतिहा से बैंजे हुए हैं. इस कारण नगर में नहीं जा सकते ।

भीसमेन से न रहा गया । वे बोल उठे हे दूत । हम हुर्योधन से कहना कि प्रतिका किये हुए तेरह वर्ष वीन जाने पर जिम समय महाराज युधिष्ठिर युद्र-यद्म की शम्त्राधि में उन्हें दालेंगे उमी समय हम लोग उनसे मिलेंगे।

इसके थार जगह जगह के गजा श्रीर बाह्मण लेगा यज के लिए हस्तिनापुर श्राने लगे। धृतराष्ट्र, निदर, भीषा, होएा, कर्ए ग्रीर यशस्त्रिनी गान्धारी ने बढी प्रसन्नता से सनका श्रादर-सत्कार दिया। दुर्योधन ने सनके लिए अच्छे अन्छे घर बनवाये और बिद्धर ने साने पीने आदि का प्रान्ध किया। यथा-समय सन बाम बडी धुमशाम के साथ निर्वित समाप्त हुआ ।

यज्ञ-भूमि से दुर्योधन के निकलने का समय त्राने पर स्तुति होने लगी, स्तीतपाठ होने लगा, चन्त्रन हा चूर्ष और रातिं उन पर फेंग्री जाने लगीं। हुभ घडी मे दुर्योधन ने यज्ञशाला है।डी यीर नगर में आये। वहीँ उन्होंने अपने माता पिता के पेर छए और गुरुजनो की प्रणाम करक ऊँच निहासन पर जा येहे । महापीर कर्णा ने स्पेड होकर कहा --

महाराज । ऋरज सीभाग्य से विना दिसी विज्ञ के यह समाप्त हो गया श्रीर सारे राजा लोगों ने श्रापका सत्कार भी किया । परन्तु जिस दिन पाग्डमों का नाश करके आप धूमशाम से राजसूय यहाँ करेंगे उसी दिन में खापका यथेष्ट सत्कार कहुँगा ।

कर्णुं भी बात सुनकर दुर्वोधन ध्यत्यन्त प्रमन्न हुए। बन्होने कर्णुं को गलें से लगा लिया। फिर वे पागडवों में हराने के सम्यन्य से अपने आइवों से तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिनी ने कहा, पारडवी के। हराना कीन वडी वात है, किमी ने कहा, अर्जुन को प्रास्त करना श्रासाप्य है। त्र स्वको उत्स्रहित वरके कर्ण ने प्रतिज्ञा की --

हे रीरव लोग। सुनो। जन तक हम ऋर्जुन को न मारेंगे तब तक आसर इत धारण करके मन्त्र-मास को हाथ न लगारेंगे। जत के दिनों मे हमसे जा कुछ कोई माँगेगा हम वही

कर्ण भी अर्जुन-वध-सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सबको सन्तोप हुआ। सब लोग प्रसन्त होकर 'प्रपने प्रपने घर गये। दुर्योजन को विश्वाम था कि किसी न किसी दिन पागहती से प्रस्त ही ग्रह होगा। इस कारण उस दिन से व श्रापने श्रापीन राजों को सन तरह से सन्तुष्ट करने श्रीर श्रापने पत्त में रखने भी चेच्टा करने तमे ।

दुर्योधन का यह वरना श्रीर कर्ण की प्रतिज्ञा सुन वर पाएडवो को वडी चिन्ता हुई। वे द्वैतरन से काम्यक वन चले गये श्रीर वहीं रहने लगे। उस समय देवराज इन्ट्र को पाएडवी पर वडी यडी दया फाई। अर्जुन से उन्होंने जो प्रतिहा की थी वह उन्हें बाद आ गई। अतएन कर्ता के जस मी यात साच कर इन्द्र ने कर्ण का कभी न टूटनेवाला कवच ले लेने का इरादा किया। उन्होंने वहा, अन्टा हुआ जा करों ने माँगने पर सथ बुद्ध दे डालने का बन किया। उनसे कनच छीन लेने का यह अन्दा मीका है। इसलिए कर्ण के पास जाडाए। के बेशा में भीरा भाँगने के लिए जाने का सहस्य इन्द्र ने किया ।

सर्व्यदेव इस वात के जान गये। इस कारण श्रपने वर-पुत्र को होशियार करने के लिए वे उसके पाम जाकर बाल —

हे पुत्र। जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ। तुम्हारा कलाच छीनने के लिए इन्द्र उल्लोग कर रहे हैं। वन वे नारण इस समय तुम रिसी को भी विमुख नहीं लैटित । किन्तु इसे इन्द्र को दे देना ध्यच्छ। नहीं । किसी न किसी तरह विनय करके उससे निस्तार पाने की चेप्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम ज़रूर विपद में पड़ोगे।

कर्ण ने कहा:—जब खुद सूर्य भगवान् हमारी भलाई नाहते हैं और हमें कवन न देने के लिए उपदेश देते हैं तब उनकी खाड़ा। मानना ही हमारे लिए खनदा है; इसमें सन्देह नहीं फिन्तु है नरवाक भगवान् भारतर ! विदे खाट हम पर प्रदान हैं तो हमें खपनी वारत्या से पराहुमुर न कीतिए। यदि कवन देने से हमारे प्राण् कब चले जायें तो भी कोई हर्ज नहीं। क्लाभंगुर रारीर देकर निरास्थायी मीनिलाभ नरना ही हम खन्छ। समकते हैं।

स्पर्यदेव ने कहा: --पुत्र ! इसी अभेग करन और कुण्डल के प्रभाव से संमार में तुम्हें कोई नहीं मार सफता ! यदि अर्जुन की सहायता खुद इन्ड भी करने तो भी वे तुम्हें हरा न सरने । यहि तुम अपना बत किसी तरह नहीं तोड़ना चाहते तो एक वात जुलर करना । इन्ड की कृत्य देकर उससे वरते कभी निफल न जानेवाली करनी राज्ञ्यातिनी शाफि सौँग लेना।

यह कह कर सुरवेदिव खन्तर्द्धान हो गये। जय तक कर्ण आधुर व्रत धारण किये रहे तब तक जनक यह नियम था कि दोनहर के स्तान के बाव जल से निरुत कर वे सुर्व्य की स्तुति करते थे। किर जे। कुद्र जनसे कोई माँगता था उसे वे तुरन्त वहीं देते थे। सुराहत इन्द्र के। यह हाल मालुम हो गया। वे ठीक समय पर बाह्मण हा वेश घारण कर कर्ण के पाम खाये। वर्ण ने सुराल-प्रस्न पढ़ कर पड़ा:—

हे प्रह्मन् ! कहिए, आपके कीन चीज चाहिए ?

इन्द्र ने कहा :--हम सेाना, चाँदी, धन-धान्य थेई भी भाग्य वस्तु नहीं चाहते,यदि ब्राप सच्चे प्रत धाग्या करनेवाले हैं तो हमें आप अपने सहजात कवच और कुएडल दे वीजिए।

इस यात से कर्ण समक्त गये कि.ये इन्द्र ही हैं। इससे परीचा लेने के लिए उन्होंने

पूछा :---

हे ब्राह्माण, हम अपने सहजात फराच और खुरहल यैसे वे सकते हैं ? यदि चाही तो हमारा सारा राज्य और सारी सम्पदा ले सकते हो ।

पर जब बन्होंने हेरा कि झाझण कवच-कुयहल के सिरा और कुद नहीं लेना चाहता तम कर्ण की सुरुवेदेव का उपदेश बाद श्रामवा। इससे उन्होंने हैंस कर कड़ा :—हे देवराज ! हम प्रापणे पहचान गवे। हम आपको भला क्या वर हे सकते हैं ? आप सारे संसार के स्वामी हैं। आपनी की हमें वर देना चाहिए। हमारा करच-कुयहल लेकर बीद आप हमें इतना निर्यक्त कर खालना चाहते हैं कि जो चाहे हमें मार डाले, तो इनमें आप ही की हमें ही है—आपही चे लोग हैंगेंगे। इमलिए उसके वरले हमें पोड़े ऐमा कास दीजिए जिसका चलाना कभी विभक्त न जाय।

इन्द्र ने कहा—हे कर्छ ! माञ्चम होता है कि हमारे खाने के बहले ही मूर्य्य ने तुमसे हमारी याचना का मतलब बतला दिया है । जो हो, बच्च का छोड़ कर जो खान्न तुम मौगीरो हम दे देंगे ।

तय कर्ण ने श्रपने करचन्त्रुग्डल के परले इन्ड से उनकी शत्रुनाशिनी शक्ति मॉर्गेग । इन्ड ने नहां :--

ती, यह शिक्त इस तुम्हें देते हैं। पर एक शर्त पर यह तुम्हें सिलेगी। वह शिक्त क्षेत्र है। यह जिस पर द्वेगड़ी जाती है उसे मार्र दिना नहीं रहती। इसे छोड़ने पर रात्रु का नारा चरके यह हमारे ही पास लोट प्याती है। किन्तु तुम इससे चेवल एक ही शत्रु वें। मार सकेंगे। एक बार चलाने के बाद यह फिर हमारे पास का जायगी। एक बार की रही जब तुम्हें प्रपन्ने प्राल जाने ना भय हो तभी इसे चलाना। यदि हिस्ती और समय में इसे चलाओंगे तो यह तुम्हीं हो मार डालेगी। क्यों ने कहा →हे देररान। जिस हानू की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी की मारने के लिए हम यह शक्ति चाहते हैं। उसरा नाश होने से ही हमारी मनेशरामना सिद्ध हो जावगी। प्रायों पर सकट एडने के ममय के सिरा और किसी समय हमें व्यापकी इस शक्ति की सहायता की जरूरत ही न होगी। इमलिए हम व्यापकी रातों को मजूर करते हैं। हे भगवन्। ये व्यपने व्यभिलपित कवच-कुराइत लीजिंग।

यह नह भर महावीर कर्ण ने इन्ह से उनकी वह जमनमाती हुई खमाप शक्ति ले ली। फिर उन्होंने एक देने शक्त से अपने चमड़े से उतार कर खुन से भीगा हुआ वह कदा और इत्पडल इन्ह्र में हा4 में दे दिया। उस समय जरा टेर के लिए भी न तो उनका मुँह ही फीका पडा और न हाथ हो क्या।

इस भयङ्गर काम के समाप्र होने पर महार्मीर कर्ष के माथे पर स्वर्ग से कुल वरसने लगे और वेदता लंगि जनते प्रशासा परने लगे। क्ष्मी से इस महानवी बीर की सब लीग कर्ण के नाम फ़्रे परागते हैं।

इन्द्र ने क्यों के। ठगा तो मही; पर इससे कर्य की वडी कीर्ति हुई। उनका यश पहले से भी सीगुना श्रिथक पागें सरक फ़ैल, गया। कर्य के इस प्रकार ठगे जाने का इसान्त छुन कर भुतराष्ट्र के पुत्र को हुस्त श्रीर पाएटते की हुछ धीरज हुआ। उधर पाएडवो का हित-साधन करके इन्द्रदेव हैंसते हुन्देवजीन को जीट गये।

## 7 4

## १०-वनवास के बाद यज्ञात वास का उद्योग

इपर हुर्योधन का यह सिद्ध हो गया, भृतराष्ट्र के पुत्रो की महिमा बढ़ी, कर्यों की बीरता सब पर निकित हो गई, करोंने इन्द्र से श्रमोज शिक्ष पर्छ। कपर कर्यों की दृढ शत्र्वा श्रीर इन सन वार्ती पर निचार करके ग्रुथिधिर को बढ़ी चिनता हुई। श्रपने भाइवे। श्रीर द्रीपदी के साथ हुरती मन से बै दिमो तरह कास्यक बन मे रहने लगे।

ण्य किन द्रौपरी की उन्होंने महर्षि क्लाविन्दु के व्याधम में रस कर पुरोहित धौन्य से कहा कि आप इनकी रचा मीतिष्या—इन्हें देवने रहिष्या, किसी यात की तकलीक न होने पाने /ेयह कस्के सन लोग मिन्न मिन दिशाओं की शिक्तर रहेलने के लिए निरुख गये /

इसी समय पुतराष्ट्र के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयदय, फिर बिगाह फरने थी इच्छा से श्रानेन राजों में साथ शास्प्रक यन से होतर शास्त्रदेश में। जाते थे।

जिस सरह यिजली वाले वाले वाहतो को प्रकारामान कर देवी है उसी तरह पाड़नो की प्रिया प्रीपनी उस पने जहल की प्रशादित करती हुई आप्रम के द्वार पर कटक्व की एक मुशी हुई टाली के सहारे रात की क्या से वाँपती हुई आग की लें की तरह रात्री यी। स्थ पर सरार राजों ने उसे हसी आरक्षा में देखा।

वें सब चौर पर श्रापस में वहने लंगे →

यह क्या मानरी है, यौ अप्मरा है, या देशी माया है ? कॉटों से मरे हुए इस जहल में इसके आने ना क्या कारण है ?

अयद्रथ ट्रीपर्दाकी ऋलीविक सुन्यका पर मेगहित होक्र केरिकास्य नाम के एक राज्युक्य में बोरों —

है के।टिक ! जल्द जारर तुम इसका पता तो तगाश्रो कि यह कीन है ?

१२८

क्यों ने ~



मौपदी थीर जयद्य ।

श्राश्रम के द्वार पर जाकर केटिकास्य ने कहा —

हे सुन्दर नेर्जोबाली । तम श्रवेली इस जङ्गल में क्या करती हो १ श्रपने पिता श्रीर पति का नाम बताकर हमारा कौतहल निरूत करो । हम शिनिराज के पुत्र हैं, हमारा नाम विदिकास्य है। जी सीने के रथ पर सवार हैं, वे त्रिगर्तराज के पुत्र हैं श्रीर यह सुन्दर युवा जो सालाव के पास राड़ा तुमको एक्टक देख रहा है, महाजली सिन्धु सौवीर नरेश जबद्रथ है। उनका नाम तुमने वहुर सुना होगा। हे सुनेशी । अन तुम अपना परिचय देकर हम लोगो को सन्तुष्ट करो।

केटिकारय की देखते ही द्रीपरी ने कर्क्य की ढाल छोड़ दी और तथहे की सँभाल कर

तथा उसकी कनश्चियों से देख कर कहा —

हे राजपुत्र। यहाँ ऋरेली रह कर तुमसे वातचीत करना मेरे समान श्रियो के लिए शिष्टाचार के विरुद्ध है। पर इस समय तुन्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कोई मैजिट नहीं है। तम अपने सत्कल का परिचय भी देते हो। इसलिए मैं भी स्वय अपना परिचय देती हूँ। हे महासम् ! में द्रपदराज की कत्या और पञ्च पारहतों को धर्मपत्री हौपदी हूँ। मेरे पित इस समय शिकार खेलने गर्य हैं. पर शीघ ही चार्ते होगे। तय तक आप लोग रथ से उतर कर वहाँ निश्राम करें। सहातमा पाएडर लीग लाउ कर बड़ी प्रसन्नता से आपका अवित सत्कार करेंगे।

यह कह कर द्रौपदी ने, अविधि-सरकार की सैयारी करने के इरावे से, पर्याकटीर में प्रवेश विया। कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सन हाल कहा। इस बीच में पापी जयद्रथ द्रौपदी पर श्चारवन्त श्रासक्त हो गया था। उसे उसने श्रवनी स्त्री बनाने का पक्षा इरावा कर लिया। इसलिए वह

खद आश्रम के भीतर जाकर कहने खगा -

हे सुन्दरी । तुप अप्छी सो हो ? तुम और तुम्हारे पति जिनकी कुशल चाहने हैं वे लोग भी

सब अन्छे तो हैं १

द्रीपती ने भी शिष्टाचार के अनुसार उत्तर दिया -

है राजम् । तुम्हारे राज्य का, रज्जाने का और सेना का महल वो है न ? हमारे पति और जिन लोगों की यात हुमने पूछी वे सब कुराल से हैं। यह जल और आसन तथा प्रात काल के भाजन के लिए यह मुन, फल, मूल व्यादि लीजिए। पायडन लोगों के शिकार देल कर लीडने पर विश्वत भीजन का प्रयुक्त कर सहेंगों।

निर्लग्ज जयद्रथं ने वहा ---

है सुन्दर सुरमाली। प्रात कालीन भाजन की हमारे पास कमी नहीं है। उसने देने की मुश्हारी इच्छा ही से हम छन हो गये। हे सुन्दरि। हक भाजन करना नहीं पाहते। प्रिना सुन्हे पाय इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती। तुब राज्यरित विद्यायहवा के पास रहने के बेग्य नहीं। इससे तो यह ऋण्डा है कि तम हमारी हती वन कर चलो और सारे सिन्य-सीनीर राज्य का सुरा धे भेग करी।

जिसका उसे कभी स्था में भी खवाल न या छेसी इदय के। कैंपा देनेताली वात सिन्धराज फे सुह से सुन फर ट्रुपट की पुनी पाञ्चाली ने मीहें टेड्डी करके जयहूय का वेतरह पिकारा श्रीर यह कहकर कि—रे ट्रुराहमन्। क्या तुफे शर्म नहीं आतीण दूर हट जाने को तैयार हुई।

परन्तु जयद्रथ इससे भी शान्त न हुआ। यह देख कर बर और क्रोप से द्रीपदी काँप छती। पर पाएडरों के आने तक समय निताने के लिए वह उससे तरह तरह की बात करने लगी।

द्रीपदी बोली -हे राजन्। तुन्हारे साथ ऐसा एक भी राजपुरुष नहीं जो किसी को गरें में गिरत देस हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करें। और तुम अरहे वश के होने पर भी निपर स पड़ हुए पाएडमा का इस तरह अपनान करने में सङ्कोच नहीं करत ? अरे गृद ! तुनने मूर्पी वी

तरह मसा हाथी पर केवल डपडे से आक्रमण करने का इरादा किया है। जब तुम कुढ़ भीम व्यौर व्यर्जुन को देरतोंगे तय तुम्हें माठ्म होगा कि सुख से सोबे हुए सिंह की देह पर व्यथना तीक्स विपनाले काले सौंप की पूँछ पर विना समके वृक्षे तुषने पैर रख दिया है।

जयहथ दोले :—हे द्रीपदी बुस बातें बना कर या डरा कर हमें रोक नहीं सकतीं।हमें कम सुरवीर न समके; पाएडवों से हम ज़रा भी नहीं डरते। अब यदि तुम हमारे स्थ पर या हाथीं पर

चुपचाप न चढ़ोगी तो हम तुम्हे जबरदस्ती पकड़ ले जायेंगे।

हीपरी ने कहा :--क्या तुमने सुमें अवला समम बस में करने का इरादा किया है ? यह तुम्हारी भूल है ! सुमें अवला मत सममें। ! मेरी रला करतेवाले महाललों हैं ! सुमें अममी हेकर नहीं उरा सकने ! रे मीच ! जिस समय हाथ में गदा लिये हुए वहें देग से भीन आवेंगे उस समय दाथ में लिए तुम्हें हुं एक्सागर में गेता लगाला पड़ेगा ! जब महाबीर अर्जुन के गासहीव से तिकले हुए कठिन बाल तुम्हारी हुं सुक्ता समा हुंगा ! जब महाबीर अर्जुन के गासहीव से तिकले हुए कठिन बाल तुम्हारी हुए कठिन बाल तुम्हारी हुंगा इसा होगी—-म्या इसका भी विचार किया है ?

द्रीपदी जब ये याते कह रही थी तब जबद्रथ चीरे चीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। द्रीपरी ने बार बार उसे व्यवना शरीर छूने से रोका चौर पुरोहित धौर्य के कातर स्वर से छुलाने लगी। पर दुरास्मा जबद्रथ ने उसकी बात पर ध्यान न दिया चौर उस रोती हुई रत्नी की चादर पकड़ ली।

तय द्रीपदी ने जल्दी से अपना सक्त सींच लिया। इससे जयउथ, वायु से टूटे हुए पेड़ की तरह, अभीन पर गिर पड़ा। परन्तु वह तुरन्त उठ वैंडा और द्रीपदी की बड़े जोर से सींच कर स्थ पर चड़ा किया।

इस समय महारमा धीरव आकर कहने लगे :--

रेपापी! सहियों के घर्म के चानुसार शुद्ध में पाएडबो को तू पहले हरा ले तब द्रीपदी के ल जाना । नहीं तो महात्मा पाएडबों के चाने पर तुक्ते इस पाप का फल शीम ही मिल जायगा।

यह देरा कर कि हमारी बात का जबहुथ पर कुछ भी असर न हुआ धीन्य इसी तरह कहते हार पैरल सेना के साथ जबहुथ के रथ के पीछे पीछे बले।

इधर पाएडव लोग व्यक्ति वर्जों में घूमले-पामले और सूच व्यक्ति इस्ट्रा करते हुए सथ एक ही साथ व्याप्त्र की बीट लीटें। युधिष्टिर कहते लगे :—

आज और शिकार खेलने की जरूरत नहीं। तरह तरह के अमरतून हो रहे हैं। इससे हमार सन पञ्चल हो रहा है। मीरवों ने आक्रम में आक्रम कोई ववद्रव वो नहीं मचाया १ चलो, जस्दी चल कर देखें।

सप लोग इस तरह मन में सन्देह करते हुए अन्ही जल्बी आधम की स्रोर दौड़े। कान्यक बन में पुसने ही उन्होंने देखा कि डीपर्श की दाखों चल में लोटती कई सो रही है।

मन में पुसने ही उन्होंने देखा कि डीपरी की दासी पूल में लोटती हुई से रही है । यह देस कर सार्थि इन्द्रसेन रथ से तुस्त कृद पड़ा और जल्दी जानी उसके पास आकर

कातर करूउ से पूछा :--क्यों हुम प्रभीन पूर पड़ी से रही है। १ क्यों सुन्हारा सुँह फीका पढ़ गया है श्रीर सूख गया

क्या हुम जर्मान पर पर्झ रो रही हो १ क्या हुन्हारा औह फीका पढ़ गया है श्रीर सूख गय है १ किसी हुष्ट ने राजपुत्री द्रौपदी का श्रममानश्चो नहीं किया १

दासी ने कहा: — हे सारिथ ! इन्द्र के समान तेजस्ती पायड़ओं की परज न करके पापी जगद्रथ द्रीपरी की हर ले गया। वे लोग इसी रास्ते से गये हैं। बश्री राजधुत्री बहुत दूर न गई होगी; क्योंकि इस हुटी हुई डाल के पत्ते अभी तक नहीं ग्रुरमाये। ईसलिए अब देर न करो। शीब्र ही इस मार्ग से जनका पीड़ा करो।

इन्द्रमेन ने कहा :-- इरने की कोई बात नहीं। दुजय पारहत्रों की मियतमा द्रीपदी कानाथ

· · · · · ]

ै। स्त्राज ही पारहवों के तेज बारा उस स्त्रमारो का हृत्य फाड़ कर भूमि में शुस जायेंगे; इसमें

तब युधिष्ठिर आदि पाएडव बड़े कोच में आकर धनुंप टङ्कार करते हुए बताये हुए रास्ते से . वे कुछ ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से चड़ी हुई धूल का, आकारा तें करनेवाला गुवार उन्हें देख पड़ा और पैटल सेना के बीच में घीम्य की पुकार सुनाई देने लगी। ामय पाएडवों का क्रोध दना हो गया । सेना की कुछ मी परवा न करके वे मीधे जग्रद्ध के रध (फ दौड़े।

जयद्रथ की रहा करने के लिए कोटिकास्य श्रपना रथ भीमसेन के सामने ले आये। भीमसेन ने की पक ही चोट से उसे चूर कर दिया और प्रास नाम के आप द्वारा उस राजपुत्र को भी ाला । महावली अर्जुन ने अकेले ही पाँच सौ पहाड़ी बाहाओं का नारा किया । उधर त्रिगर्तगत र्राध्ठर पर आक्रमण करके जनके चारों चोड़ों की मार गिराया। किन्तु धर्मराज इससे करा हित न हुए। पहले तो उन्होंने एक अर्द्धचन्द्र बाल से त्रिगर्सराज को जमीन पर गिरा दिया: । घोड़ों के अपने स्थ की छोड़ सहदेव के स्थ पर जा दैठे। नकुल स्थ से उतर पड़े और र से आश्चर्यजनक काम करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज की तरह जमीन पर छितराने यह देख कर राजा सुरथ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी दौड़ाया। परन्तु नकुल तवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दोनों दाँत और सुँद कट गई और वह मर कर से जमीन पर गिर पड़ा।

चित्रयों के कुल के कलङ्क जयद्रथ ने अपने पत्त के हजारों वीरों के। मरा हुआ और पारहवों हद कुद देख सेना से भरे हुए उस स्थान में द्रौपकी को रथ से जतार दिया और रथ लेकर के मैदान से भागा। यह देख कर भीमसेन द्रौपदी के युधिष्ठिर के पास ले गये और बोले :--

महाराज ! इस समय शत्रुक्यों की प्राय: सारी सेना मारी जा चुकी है। जो लोग वर्षे हैं वे ा रहे हैं। इसलिए आप प्रियतमा त्रीपदी की आश्रम में ले जाकर डाउस दीजिए। इस देखें कि जयहथ कियर गया । यदि वह पाताल में भी घुस गया होगा तो भी चाज वह नहीं बच सकता ।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे बीर ! इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बढ़ा बुरा काम किया है; बहन दु:शला श्रीर माता गान्धारी का खयाल करके उसे मारना मत।

युधिष्ठिर की बात सुन कर होध से काँपती हुई डीपडी ब्याकुल होकर भीम और ऋर्तुन

है बीर ! यदि हमें प्रसन्न रतने की कुछ भी इच्छा ही है। उस पापी की जीता न छोड़ना। र राज्य का हरण करनेवाला यदि शरण श्रावे तो भी उसे जरूर मारना चाहिए।

द्रीपही की बात सुन कर भीम और अर्जुन जयहथ का हूँ दने के लिए. बड़ी तेजी से दीड़े। रीपरी को लेकर घौन्य के साथ युधिष्ठिर आश्रम में लौट आये। द्रौपरी को हुरालपूर्वक लौट रेस वहाँ के माछए। बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिन्ता जाती रही। नकुल श्रीर सहदेव के साय ब्रटीर में गई। ब्राह्मणों के बीच में बैठ कर युधिष्ठिर सब हाल सिलस्लिगर बहने लगे।

जबद्रथ पुछ ही दूर गया होगा कि हवा की तरह दैहित हुए भीम श्रीर श्रर्तुन उसके पास पहुँच दूर ही से अर्जुन ने उसके होड़ों के। मार गिराया। तब रथ द्वेहक्त जयदय पैदल ही भागने लगा। यह दूर ही से अर्जुन ने उसके होड़ों के। मार गिराया। तब रथ द्वेहक्त जयदय पैदल ही भागने लगा। यह र भीमतेन भी रय से कृद पड़े जौर—ठहूर | ठहूर !—कह कर उसके पीढ़े सौड़े। पर हमाछ प्यर्जुन कट कर कि-इसे मारना नहीं-भीम का रोका।

932

भीग ने कहा:-श्ररे राजपुत्र ! क्या तुमने इसी साहस पर द्रीपदी को हरने का इराटा किया धा ? नाकरों की बैरी के हाथ में देकर क्यों तुम भागते है। ?

भीम के रोकने से अयदय न रुका। वह भागता ही गया। पर भीमसेन ने इस बेग से उसका पीक्षा किया कि शीच ही उसके पास पहुँच गये और उसके बाल पकड़ लिये। फिर उसके उठा कर खमीन पर पटक दिया श्रीर लगे धड़ायड़ मारने । जयद्रथ ने खमीन से जो चठने की चेष्टा की तो भीमसेन ने उसके माथे पर ऐसी लात बारी और छाती पर इस तरह दोनों घटने रख दिये कि वह अत्यन्त पीड़ित होकर बेहारा है। गया ।

सय श्रज्न ने किर कहा:-

भाई। दु:शला के विषय में धर्मराज ने जा बात कही है उसे न मूल जाना।

भीम ने कहा:-इस पापी ने श्रीपदी के दुःस दिया है। हम वा इसे मार ही डालते। पर सुम्हारे यहने से छोड़ देते हैं।

इसके बाद भीमसेन ने धारदार खर्दीचन्द्र बाल से जबहुथ का सिर मूँ इ दिया; सिर्फे पाँच चाटियाँ रहने थीं । जब उसे हारा आवा तव उमका धिक्कार करके भीम बोले :-

रे मुद्र ! यदि तू जीना चाहता है ते। तुफे सबके सामने हमारा वामत्व स्त्रीकार करना पड़ेगा ।

लाचार जगहथ के। भीमसेन की बात माननी पड़ी। तब जमीन पर पड़े हुए सिन्धुराज के। उन्होंने खब जकड़ कर बाँधा और रथ पर चड़ा लिया । फिर भीम और अर्जुन उसे आश्रम में धर्मीराज के पास हो गेये । यथिष्ठिर ने हँसफर भीमसेन से कहा :--

है भीम । तुम इसे यथेष्ट दंह दे चुके; खब छीड़ दे।।

भीम ने कहा:--हे महाराज ! यह हमारा दास है । इसलिए इसके सम्बन्ध में जा दौपकी कहेगी वहीं करेंगे।

यधिष्टिर ने फिर प्यार से कहा :--

· हे भीम ! यदि हमारी बात मानना अपना मर्शन्य सममते हो तो इसे छोड़ दे। !

इस विषय में धर्मेराज की उल्हंटित चौर भीमसेन की भी चटल देखकर ब्रीपदी ने कहा :--जब इस दराचारी ने तुन्हारा दासत्व स्त्रीकार कर लिया है और पाँच चोटियाँ छोड़ कर इसका सिर मूँ इ दिया गया है तथ और दंड देने की जरूरत नहीं।

हीपरी से सहने से अयहथ से बंद खोल दिये गये । वह डठ बैठा और वेतरह विहल होफर सबके

पैशें पर गिर पड़ा—सयके पैर उसने छए।

युधिष्ठिर ने केहा :—तुम दासल से छूट गये । ऐसा नीच काम खब कभी न करना । तुम खपने हाथी, चोड़े, रथ श्रीर पैरल सैन्य लेकर अब अपने पर जात । ईश्वर करें तुन्हारी धर्मतृद्धि बढ़ें ।

इसके याद सिन्धुराज ने दु.सी मन से लग्जा के कारण सिर गुका कर वहाँ से प्रस्थान किया। पर घर न जारूर ने गहाद्वार गये और नहाँ तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या से महादेव जी प्रमन्न ष्ट्रप तथ मकट देशकर उनसे बोले :--

पत्र । वर गाँगी । जयद्रथ ने यहा :--भगवन् ! हम पाँचो पाएडवों के युद्ध में हराना चाहते हैं !

शिव जी योले :—तपस्या करके ऋर्जुन ने हमसे पहले ही पाशुपत् ऋम्न मान कर लिया है । इससे उन्हें केाई नहीं जीत सकता। उनके सिवा अन्य पारडवें। केा एक दिन लड़ाई में तुम हरा सकेती।

यह वह कर ने अन्तर्ह्यान है। गये। जयद्रथ भी अपने घर घले गये। सताये हुए पाएडव लीग काम्यक वन से फिर हैत वन चले आये थीर वहीं रहने लगे। ,

धीरे धीरे बनरास के पारह वर्ष बीव गये । सत्यप्रतिज्ञ पारहव लोग तेरहवें वर्ष के अज्ञात वास की तैयारी करने लगे । जब समय आ गया तथ धर्म्मराज ने अपने माथ रहनेवाले आवार्यों में श्राज्ञा मीती । ये हाथ जोड़ कर कहने लगे :---

है सुनिगण ! इसने सत्य की रजा के लिए वारह वर्ष बड़े कप्ट से बनराम किया ! अब अज्ञान वास का समय आ गया है । उसके लिए बड़े सोच विवार में काम करना होगा ! क्योंकि, यदि कैराज लोग हमारा पना पा आर्येंगे तो, शर्त के अनुसार, हमें फिर बनवास करना पड़ेगा ! कौरच लोग हमसे यही राजुता ररितें हैं । उनकी राजुता ने जड़ पकड़ ली हैं । इमारा पना लगाने की वे जी जान से केशिशा करेंगे ! इमारा पना लगाने की वे जी जान से केशिशा करेंगे ! इमारा पना लगाने की वे जी जान से केशिशा करेंगे ! इमारा पना लगाने की वे जी जान से केशिशा करेंगे ! इमारा पना लगाने की वे जी जान से केशिशा करेंगे ! इमारा पना आप लोगों का उपगुक्त सरकार कर सहेंगे ?

यह कह कर और में आँसू भरे हुए युधिष्ठिर ने आबार्ण में विदा मीगी। शाहार्ण ने अनेक प्रकार से युधिष्टिर के समस्त्राया और डाइस दिया। और, किर, आशीर्याद देकर जाने भी खाता ही। युगेहिस भीम्य के साथ पाएडव लोग वहाँ से एक सुनमान जगह पहुँचे और सलाह करने के लिए बैठ गये।

युविविद ने कहा :—आई ! एक ऐसा गृह और रमखीक स्थान इँदना चाहिए जहाँ हम लोग स्नतन्त्रवापूर्वक रह सकें और हमारे राष्ट्र हमारा पता न पार्थे ।

अर्जुन ने पहा :—महाराज ] छुक-मयहल के चारों तरफ पाञ्चाल, चेटि, मस्य आदि दिनते ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारे मित्र हैं—हमसे बन्धुभाव रखते हैं । उनमें से किमी भी एक राज्य में हम ग्राम-भाव से यह सर्जेंगे ।

युधिष्टिर ने कहा :—हे कर्जुन ! इनमें से मस्वराज ही हम पसन्ट करते हैं । हमारे पिता राजा विराट के मित्र थे । विराट-नरेश हम लोगों की सका ही भलाई चाहते हैं । वे बृद्ध, धम्मारमा और धानी हैं । बनके यहाँ यदि हम लोगों में से हर एक, एक एक उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जायें तो निश्चय ही एक वर्ष वहाँ थे-खटके काट सकेंगे ।

धर्जुन ने कहा :—हाय ! याप सदा सुरा में पत्ने हैं और राज्य किया है। अब दूसरे के अधीन आप कैसे काम कर सफेगे।

सुधिटिउर ने कहा:—आई ! पथराओ नहीं । हसने जिम कान के करने का निरुचय किया है उसे सुनो । हम अपना नाम कह रक्केंगे और जुआरी माझरा के बेरा में चीपड़, हाथी-हाँत की गोटें, सुनहले पाँके हाथ में लेकर किराटराज के समासद बनने की प्रार्थना करेंगे। यदि ये हमारा विशेष राल पूढ़ेंगे तो करेंगे कि हम पहले राजा जुधिन्दिर के प्रिय मित्र थे। इस काम से नियं पिता किसी हों रा के राजा का मन बहला सकेंगे। औम ! अब सुन बताओ, वीन काम करके समय विलाओंगे ?

भीमसेन ने कहा:—हे धर्मराज! हमारा इतहा है कि हम खपना नाम बरलभ रक्तें और छपने को रसेाइया पतावे। रसेाई बनाने में हम विशेष चतुर हैं। विराट-राज के पही इस समय जितने नौकर हैं हम तिराय ही उन सबसे खच्छा भीजन बना कर राजा के प्रसक्त कर सरेंगे। इसके सिवा खटाहें में जब हम अपने बाहुबल का परिचय देंगे वद सब लोग हमारा सम्मान करने लगेंगे—इममें खड़ा भी सन्देह नहीं। हाल पूछने पर हम भी कहों कि हम राजा शुक्षिरंदर के रसेाइया और पहलान के हो हि साजर ! इस तरह हम बिना किमी विराटनाथा के समय विवा सरेंगे।

तय युधिष्ठिर अर्जुन की तरफ इशारा करके वोले :-

जो चीर चाग की सरह तेजस्त्री है, जिसकी वौहीं पर घतुप की डेारी के थिए हैं, वह श्रार्शन कौत सा गुन बेरा धारण करेगा ? उत्तर में अर्जुन ने परा —

हे धरमीराजा। श्राप ठीक परते हैं कि घतुष भी प्रत्यच्या के चिह्नाली श्रपनी चौहे श्रीर युद्ध के गर्न से भरा हुव्या श्रपना हट्टा क्टा श्रपीर हिएमा हमारे लिए सहज नहीं। इससे हमने हराना श्रिया है कि माधे में पेगी पारण परने, राजों में तुरुखत पहन पर, और वाजुबनों से श्रपनी चौरों में बिहा हिंगु कर रून श्रपना नाम कुल्लाल रूनमें और यह कहें कि इस नर्तक हैं—परित है। जह हम इन्द्रत्योक में थे तय रूमने गाना बजाना श्रीर नाचना श्रन्थी तरह सीटा लिया था। इसलिए यदि लियो हम भो ताचना गाना श्रादि विस्तार्यों तो वे निश्चय ही हमारा विशेष श्राप्त स्वत्य में रूपने एर हम भी कहेंगे हिंगु गिथिटिंग के यहाँ हम द्रीपनी नी सेवा में निशुक्त थे। है धर्मीराज। इस प्रशार गण्य में हिंगी हुई श्राप्त नी तरह हम विराद के तर में सहसे विज्ञार कर मरेनेंग।

तब युधिन्तिर ने वहा -

हे नदुल ! तुन्कारी बच्च सुद्ध भागने योग्य है व्यौर तुम सुद्धमार भी हो । तुम कौन सा काम वर मदोते ?

नकुल ने कहा — महाराज । हम थोडो का सदा से प्यार करते हैं। उनारी सिराने और उनकी द्वार्थाक करने का हमें अन्दा अध्यास है। उसलिए हम धन्यिक नाम रख कर पोडो के कोगा बनने की प्रार्थना करेंगे। यह काम हमें पसन्द भी हैं, और इसके द्वारा हम राजा की सन्तुष्ट भी कर मर्केगे। पुद्धने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा खुपिष्ठिर के अस्तवल के डन्स्पेस्टर थे।

पृद्धने पर सहदेन ने कहा -

हे राज्य । जर ज्याप हमें गायो भी देख भात करने के लिए मेजने थे तर हमने गायो का हुहन, पालना और उनने हुआहुअ लक्ष्म धहचानना सीग लिया था। इससे हमारे लिए चिन्ता न भीजिए। हम अपना नाम विन्याल राज्यों और गायों की सेना करके निरुष्य हो गाजा के सन्सुष्ट कर सरेगे।

श्चन्त में ड पानिहात होतर धर्मगाज करने लगे ---

आई। हम लोग द्रीपरी का जो से पालन, पोपसा और सन्मान करते हैं। नह हमें प्रास्तों से भी कांधिक प्यारी है। इसलिस बने दूसरे की सेना करते हुए हम वैसे देख सकेंगे ? जन्म भर औरों ने उसकी सेना की है। कियार करते के किना कोई काम बसने अपने हाथ से नहीं किया। इसलिए प्रियतमा डीपरी कीन काम करेती ?

द्रीपदी ने कहा —महाराज । क्यी जोटी करते, महानर लगाने, तथा और खनेक प्रकार के मिगार करने के लिए अमीरों के यहाँ कियाँ नौकर रहती हैं। इसलिए में यह कहूँगी कि में डीपदी की दासी थी, मेग नाम सीरिओ है, क्यी-पोटी करने में में बढ़ी बतुर हैं। यह कह कर में रानी मुहेरला की नौकरी कर हुंगी। यह काम खनाथा और साथी कियाँ ही करवी हैं। इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अमुचित न होगा। यह तिरुचय है कि रानी मेरा आयर करेंगी। मेरे लिए आए हु रा न क्यिंग

युविध्वर ने कहा —हे द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निरूपय किया है । किन्सु राज भागन निपनों का घर हाता है । इसलिए सानधान रहना, बोर्ड तुम्हारा श्रापमान न कर सब्दे ।

फिर वे सबसे कहने रागे -

यह तो स्थिर है। गया निहम लोग क्सि तरह शुग रहेंगे और नैनन कैन नाम नरेंने, अब पुरेनित भीस्य, हमारें नीसर पासर, कीर द्रीवर्षों की दासियाँ द्र कुण्याच के यहाँ जानर हम लोगों के अवता बास समात होने की शतीया करें। इन्हमेंन आदि सार्यय लोग याली रखों की लेकर शीम गी द्रारमा चले जायें और यहाँ जनती रजा करें। यदि बीई पृष्टु तो सब लोग यह दें कि पाएडव हमें ईत पन में ट्रांट् यर करीं पले गये, में कहीं हैं, हम नहीं जानते। विदा होते समय ब्राह्मखों में श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सबके। स्तेह-पूर्ण यचनों से इस प्रकार उपनेश विद्या :---

हे पाएडव ! तुम लीग लीक-ज्यवहार की सार्य बातें वो जानते हो । किन्तु यह नहीं जानते कि 
राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । चाहे तुम्हारा सम्मान हो चाहे अपमान, एक वर्ष तक तुम्हें 
राजभवन में रहना ही पहेगा । इसलिए जैसे बने राजा को सन्तुष्ट रखने की चिटा करना तुम्होरे लिए 
चतुत्र चरुरों है विमा पृष्टे राजा के कोई उपदेश न देना । राजभवन की कोई गुप्त यत प्रकट करने की 
चेटा न करना । यदि कोई लिपी हुई बात माह्म हो जाब तो भी न कहना। महाराज तुम्हारा चाहे जितना 
प्यारं करें, उनकी आजा चिना कभी उनकी सवारी, पलेंग वा चैकी पर न बैठना। अपनी हैसियत के 
बाहुर कोई काम न करना । राज-सभा में खिनत स्वान पर चुक्चाय बैठना । हाथ, पर आदि न हिलाना 
और न जिर से बोलना । यदि राजा तुम पर प्रस्कृता प्रकट करें को खलर इन्छा होना । यदि वे अप्रतक्ष 
हों तो भी उनसे किसी तरह का हेप न करना और न हुझ कहना । इस वरह के क्यादहार से बे फिर प्रसक्ष 
हों तो भी उनसे किसी तरह का होप न करना और न हुझ कहना । इस वरह के क्यादहार से बे फिर प्रसक्ष 
हों तो रोजों के अन्त-पुर में बड़े बड़े रोट काम होते हैं; इसलिए छिपे छिपे छीपडी पर सदा निगाह 
रखना ।

युधिस्तिर ने कहा :—हे शाहाए और ! जापके सिना ऐसा हितकर और समयोगयोगी उपदेश और केाई न हें सकता था। श्रय ऐसा श्रमुष्ठान कीजिए जिसमें हमारा महल हो।

तय जलती हुई आग्नि में होम करके द्वीपरी-समेत पायडव सबकी प्रश्तिया करके चल दिये। अपिदोध लेकर धीम्य पाञ्चालनगर गये और वहाँ उसकी रज्ञा करने लगे। इन्द्रसेन आर्टि नैक्टों ने धोड़े, रक्ष आग्नि लेकर यादवों मा आक्षय लिया।

पायड़कों ने सिर्फ अक्ष-राम्न साथ लेकर पैश्ल ही मत्त्यराग्य की खोर प्रत्यान किया। कालिन्दी नदी के दक्षिणी किनारे किनारे वे चलने लगे। कभी वे पहाड़ की दोहों में उहरते खीर कभी घने जंगलों में।पाञ्चाल देश उनके उत्तर तरक रह गया। इस तरह धीरे धीरे वे मस्य देश में जा पहुँचे। रास्ते की दशा और चारों खोर दोत देखकर हीपदी कहते लगी:—

का परा आर आर कार कार कर कर कर के कि है। के महास होता है कि विराद कारी अभी बहुत दूर है। मैं भी बहुत थक गई हैं। इसलिए जात रात की वहीं ठहरिए।

पुधिष्ठिर से कहा :—हे अर्जुन ! तुम त्रीपदी के। सँभात कर ले चलो । जब जगलों के। पार कर आये हैं तथ एकदम राजधानी पहुँच कर ही टहरना अच्छा है।

तब हाथी के समान मलनान् बार्जुन ने द्रीपदी की चढा लिया और जल्ही जल्ही चल कर विराट राजधानी के पास उन्हें जतार दिया। इसके बाद सब लोग सलाह करने लगे कि नगर में किस सरह प्रदेश करना चाहिए।

बुधिदित ने कहा :—हे भाई ! हम लोगों ने गुप्त बेरा पारण करने का इराग किया है। इससे हथियारों के साथ ले चलना ठीक नहीं। विशेष करके अर्जुन के गाएडीव के। ता सभी पहचानने हैं। इसलिए एक वर्ष के लिए सब हथियारों के। किसी ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से ठठ जाने का डर न हो।

श्रर्जुत ने कहा :—महाराज ! इस पहाड़ की चोटी पर स्मशान है। उसके पास एक शांगी वृत्त दिलाई देता है। उस पर चड़ना कटिन काम है। यदि कपड़े में श्रव्यी तरह लपेट कर हम लीग अपने हिंग्यार उसकी डाल पर रहा दें तो हमें कोई न देख वावेगा और मंत्रियन, में भी रूपर से किसो लाने की लाने की सम्भावना नहीं। त्रार्जुत की वान सुन कर सब लीग वहाँ हिंग्यार रहाने की तैयार हुए। उन्होंने अपने अपने अनुन की होगे होला ही और उसके साथ वरकरा, बलागर और दूसरे हिंग्यार वाँग कर उन पर कपड़ा लपेट दिया। तब नकुल उस रामी वृत्तं पर चढ़ गये और एक अच्छी मेाटी मजदूत और पत्तों से ख़ुत दकी हुई डाल चुनी। फिर कपढ़े लिपटे हुए हिव्यार डोरी से उसमें वॉथ दिये। यह करके आस पास के किसानों से उन्होंने कह दिया कि इस पेड़ में सुदी वैंवा है। इससे उसके पास जाने का किसी को भी साहम न हुआ।

इसके बार द्रीपरी सहित पाँचों माहयों ने नगर में प्रवेश किया । वहाँ हर एक ने श्रपने पसन्द किये हुए गुप्त वेश के उपयोगी फपड़े और सामान इकट्रे किये और नौकरी माँगने के लिए राजनरखार में

अलग अलग गये।

## ११--- ग्रज्ञात वास

सबसे पहले बाहरण के बेश में युधिष्ठिर बिराटअबन में पहुँचे। चौपड़ में लिपटी हुई गोर्टे और सुनहले पाँसे उनके बराल में दबे थे। राज में हिशी हुई खाग की तरह वेजस्त्री युधिष्ठिर की खोर बिराट की निगाह शीय ही गई। वे बिस्मित होकर समासदो से पूछने लगे :—

दे समासद ! राजों की तरह शोभायमान ये जाहाय कीन हैं ? इनके साथ नीकर, चाकर कीर सवारी कादि भी नहीं है । ये राजों की तरह बेखटके हमारे पास चले का रहे हैं ।

विराटराज ये वातें कर ही रहे थे कि युधिष्ठिर उनके पास पहुँच कर बोले:-

महाराज ! हम आक्षण हैं। दुर्भाग्य से हमारा सब कुछ जाता रहा है। हम महा निर्धन हो गये हैं। इससे नीकरी के लिए आपके पास आये हैं। यदि आज्ञा हो तो यहीं रहें और आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार काम करें।

निरादराज ने ऋत्यन्त प्रसन्न होकर कहा :---

हे तान ! तुमके नमस्कार है। तुम किस राज्य से आये हो, तुश्हारा मास और गात्र क्या है, और कैन सा टुनर तुम जानते हो।

युधिष्टिर ने कहा:--महाराज ! हम व्याव्यपदी गोत्र के बाह्यण हैं । हमारा नाम कक्क है । हस

पहल राजा युधिप्ठिर के प्रिय मित्र थे। जुन्ना क्षेत्रने में हम बड़े निपुण हैं।

निराट ने कहा:—जुआ खेलने में नियुख अनुष्य के। हम बहुत चाहते हैं। इसलिए आज से तुम हमारे भी मित्र हुए। तुम नीच काम करने के पात्र नहीं। इसलिए तुम हमारे साथ हमारी ही तरह राग्य करे।

मुधिप्रिर ने कहा :—हमारी आपसे केवल यही एक प्रार्थना है कि हमें किमी नीच और कपटी

न्नाइमी के साथ न खेलना पड़े। निराट ने यह बात मान ली। उन्होंने कहा:—

तुम्हारे साथ जो कोई खन्याय करेगा उसे हम वक्तर दंड देंगे। पुरवासियों का सुना कर हम कहते हैं कि फाज से इस राज्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी मनुता होगी।

इस तरह त्रादर के साथ नौकरी पाकर युधिष्ठिर वह सुरत से समय विताने लगे।

इसके याद महायलवान् भीमसेन काले कपड़े पहन श्रीर काली छुरी तथा भोजन घनाने के उपयोगी सामान लेकर श्राये। उन्हें श्राने देख कर मत्स्यराज बहुने लगे :—

यह ऊँचे कन्योत्राला श्रीर रूपतान युवा पुरुष कीन है ? इसे ती हमने पहले कभी नहीं देगा।

- फाई जल्दी से जाकर पूछ च्यावे कि यह क्या चाहता है।

यह सुन वर समास्ट्र लोग शीव ही भीमसेन के पास गये श्रीर शाजा की श्राज्ञा के अनुसार सन वार्ते उनसे पृर्छा । भीमसेन का जैमा वेश वा उसके श्रानुसार दीन भान से वे राजा के सामने श्रान्तर नैाले ---

लीजिए ।

निराट ने मरा — हे सौम्य ! चुम्हे नेयने से माख्य होता है कि तुम बोर्ड मामूबी रसे।इये नहीं हो ! तुम्हारा तेज खौर चल वह रहा है कि तुग राजा बनने के थाय हो !

भीम ने पहा —हे रिराटेश्वर । पहरो हम गाजा श्रुचिटिट के यहाँ नीकर थे । हमारे बनाये हुए भाजनो से वे वडे प्रसन्न होने थे । उसके सिवा कुश्ती राब्ने ये सी हम पढ़े चसुर हैं । उसलिए हमे विश्वास है कि हम खापका प्रसन्न पर सरेंगे ।

निराट ने कहा —बस्तम । यदापि हम सुन्हें इस काम के योग्य नहीं ससभने तो भी तुम्हागी नद्धा पूर्ण करते हैं ! तमके। हम अपना प्रधान रसीहया बनाते हैं ।

इस सरह राजा के प्यारे बन कर भीग भी गनगाने काम पर नियुक्त हो गये। किसी ने उन पर जगाभी सन्देह नहीं किया।

इसके बाद लम्बे और मेमल पालों की चिनी बाँवे और एक मैला कपडा पहने हुए कालें नेत्रोबाली हीपनी, सैरिन्ही की तरह, दीन भाव से राजभवन की और चली। उसकी छलीकिन सुन्तता का हैरवहर नगर निवासी की प्रत्यों के बढ़ा बीन्डल हुआ। वे एक एक क्यके हीपनी से पृद्धने तीने

तुम बीन हो, वहाँ जाशोगी श्रौर क्या चाहती हो ? द्रौपदी ने सबसे कहा --

में मैरिन्त्री हैं। सिद्धार करने की विद्या में बहुत अन्ह्री जानती हैं। जी केहि मुक्ते नौकर रस्त्रोग वसका काम में जी लगा कर खन्छी तरह फरूँ थी।

महत्त ने उपर से निराट नी रानी सुदेष्णा इघर वधर देख रही थी। इसी समय शिद्धों ने से उपरे पहने हुए और खलीकित हरक्षवाती हीपदी नो उन्होंने देखा।

> सुदेप्णा ने उसे पाम युका कर कहा — भट्टे ! तम फौन हो श्रीर क्या चाहती हो ?

द्रीपनी ने पहल ही की तरह सेरिन्धी का पाम पाने की प्रार्थना की। तय रानी ने कहा -

हे सुन्दरी ! तुमको श्रपनी सदी बनाने में हमें बड़ी असन्नता होती है । पर तुम्हारी सुन्यता में।वेस पर हर तराता है कि वहाँ राजगराने के लोग तुम्हारे लिए चञ्चल होकर केंक्रे श्रामिष्ट न कर बैठे ।

द्रीपदी ने पहा —हे रानी! में महाप्रवाषी गत्थवों की सीहँ। इसलिए मेरा अपमान मोई नहीं कर सकता। ऐसा बीन राज पुरुष है जो यह बात जान कर भी मेरे लिए मन मे सुरे विचार जा सके? इसलिए आप सुने ने सहरे नी र रस्त सकती हैं। में पहले बहुइल में श्रेष्ट इच्छा भी रानी सरमाना और कुरुवरा में महासुन्दरी है। पड़ी पड़े बहाँ नीकर थी। में बात में सारने, उत्तरन लगाने खौर तरह तरह के हार सूँधने में वड़ी निपुष हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है। वह बहा हि सुने मूँडी बीज इने ना विदेश होने स्वार करना पड़े।

रानी ने-श्राद्धा-कह कर श्रीर उपयुक्त क्यडे तथा गहने देकर द्रीपनी का श्रपने घर

मे रख लिया।

इसके वार सहवेब स्थालों का ऐसा बेशा बना और उन्हों की ऐसी बाली सीख कर निरार के यहाँ आवे और राजमहलों से मिली हुई गीरााला के पास राउं हो गये। उनका वेपस्वी रूप और वह मालों का बेश देख कर राजा बहुत निस्मित हुए। उन्होंने उनकी बुलाया और पृक्षा —

हमने तुन्हें पहते कभी नहीं देखा। तुम क्सिके पुत्र हो श्रीर नहीं से धाये हो ? यह सर हम जानना चाहते हैं।

सहदेव ने यहा '—हम वैश्य हैं, सब लोग हमें तिन्त्रपाल यहते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर की गायों की हैरर-भाल करते थे। अन वहीं काम पाने के लिए आप से प्रार्थना करने ऋाये हैं।

महदेव के सुन्दर शरीर को देश कर विराट यह प्रसन्न हुए और बोले —

तुम श्राज से हमारी मारी पदाशाला के श्रधिकारी हम ।

इसके बाद उन्होंने उनसे मुँहमागी तनहनाह देने की खाड़ा दी । इस तरह खारर से मीकगी पारर सहदेर सुरा से समय विताने लगे ।

इसके बार ऊँच, पूरे और गरीतो देहवाले अर्जुन नाचनेवालो की तरह खी-वेरा बना कर और बात में बुगटल, मुक्क में लम्बे बाल, हाथ में शह और कडे धारण करके निराट के बरवार मे पहुँचे । उस नेजस्वी मृति का वेडील नागी देश देख कर राजा ने सभासको से पछा -

ये बीन हैं और वहां से आते हैं ? हमने ता ऐसी मृति पहले बभी नहीं देखी ।

सभासद् लीग बोते - हमारी समक्त मे नहीं जाता कि ये वीन है ।

जब श्रजन निरुट पहेंचे तब विराट ने पछा --

तस्हारा परचो का ऐसा वल और खियों का ऐसा वेश देख कर हम बड़े विस्मित है। तम

कीत हो १

अर्जुन ने कहा :-- सहाराज । हमारा नाम बृहन्नला है। हम राजा अविष्ठिर के अन्त पुर मे नाच-गाकर कियों का मन बहलाते और उनकी नाचने गाने की शिक्षा भी हैते थे। इस विषय में हम बड़े निष्ण हैं। हम में माँ-नाप में हें—हमारे माता-पिता मोई नहीं। इसलिए हमे अपना लड़का या लड़की समाप वर राजकमारी उत्तरा के। जल्बनान सियाने के लिए नीकर रख लीजिए ।

रिराट ने क्टा '--ब्रह्मला ! तुम हमारी बन्या उत्तरा और तगर की अन्य खियों को नायना, गाना आहि सियाओं। इससे हम वडे प्रसन्न होंगे। पर तुम्हारी कान्ति और तेज देखने से मालम होता है कि तम इस काम के पात्र नहीं।

राजा की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अन्त पुर में गये और रानियों को शिजा देने लगे। राजकमारी उन्हें पिता की तरह मानने लगी। धीरे धीरे सभी खियाँ उन्हें व्यार करने लगी। अर्जन

श्राहमियों में मितने ही न थे। इसिताए यह भी शङ्का न रही कि उन्हें केई पहचान लेगा। इसके बार एक दिन नकरा अस्तवरा के विदेश की देख की थे। इसी समय उनकी खसाधारण

मान्ति नेस्र कर राजा की निगाह उन पर पड़ी।

जन्होंने उत्तरे। घेडें। थी बिना जाननेतारा। समकार नैतररो के। श्राज्ञा दी --

इस तेजस्वी श्राप्तमी के। हमारे सामने लाश्रो ।

राजा की श्राह्मा सनने ही नकुल पास श्राहर बीले :--

महाराज की जब है। इम वाडे। से सम्बन्ध रखनेताली विद्या बहुत श्वन्दी जानते हैं। सर्व तीम हमे प्रन्थिक के नाम से पुकारते हैं। पहले हम राजा युधिष्टिर के अस्तवल में नीकर थे। अप व्यापनी घुडसाल में नेतिरी वरना चाहते हैं। हम बीडों का स्त्रमार, उनकी शिदा और उननी दवादाक परना अर्ज्यो तरह जानने हैं।

विगट ने यहा ---तम हमारे अधवाल होने के अन्दी तरह उपयुक्त हो। इसलिए आज से सन सन।रियाँ तुम्हारे व्यथीन हुई'।

इम तरह एक एक बरके सब पारहब मनमानी नैकियी पा गये और बिराट के घर में छिपे छिपे रहने समे।

महर्षि ष्ट्रदर्श की शिका के प्रभाव से बुधिप्तर जुजा रेसले में बड़े ही निपुण हो गये थे। इससे राजपुरुषों से जुजा में मनमाना पन जीव कर ने भाड़्या की वॉट देवे थे। राजा की रसीई से पाये हुए तरह तरह के उत्तम भेजिनों से ऑसमेल सरकी हुए कर वे। अन्व पुर में अर्जुन की बहुत इनाम निला करता था। इससे उनमी भी अच्छी आंक्टनी थी। सहदेव दूध, दहीं और वी आंदि से तथा नहल राजमहल से पाये हुए घन के द्वारा सबने दूसर की सामग्री इक्ट्री करते थे।

पाएड में के आझत वास के चौथे महीने में मल्य नगर में एक वडा भारी उत्सव आरम्भ हुआ। उस समय दानमें के समान वडे बड़े पहलमान लोग अपना अपना वल दिसाने और परीचा देने के लिए चारों तरफ से आये। उनमें से एक सबसे मोटा ताजा पहलमान सम्बो हरा कर असादे में दूरने और सम्बो बार बार ललकारने लगा। पर किसी ने भी उसके सुकावले में उतरने का साहस न दिया।

तम मस्त्यराज के भीमसेन की यात यार आ गई। इन्होंने इनके लड़ने की आजा ही। इनके प्रचयड़ बाहुबल के देख कर लोग कहीं पहचान न जायें, इस दर से वे लड़ना न चाहते थे। पर उन्होंने राजा की आजा न मानना अग्रपित समागा। इसलिए लड़ने को वे तैयार हो गये।

पहले तो उन्होंने त्रिराट के प्रकाम किया, फिर धीरे धीरे अरताडें स पहुँचे। उनका धालिक सरीर देख कर खन लोग प्रसन्न हो गये। इसके बाद उन्होंने जीमूच नाम के उस असिद्ध पहलतान में। ललकारा। तथ दोनें। बीरा में यह होने लगा।

वे आपस से एक इसरे के वधाने का अपसर हूँ इते हुए कभी अञ्जाबा का बागत करने कभी धूँसे मारत, कभी पैर की ठेकर मारते, कभी सिर से विर लड़ा देते थे। उनके इन ब्याध्येत और ठेकरों से सहा अपस्कार शान उत्तर होता था। अत के महाजलामर् भीमसेम ने उस गर्जन-गर्न करने गर्ल सहलान की एक-म पकड़ कर बढ़ा लिया और जमीन पर उननी जोर से पटका कि उसकी हिट्टियाँ तक चर हो गई।

शीम ही एक धात और ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्वारिन का कर और भी बद गया। रानी का भाई कीचक बढ़ा बली था। वह निराट का सेनापित था। वह, और उसके सजानीय, तथा नीकर चाकर लीग ऐसे परानमी और बाहा थे कि उनके बिना राज्य की रत्ना होना 'अमन्थर था। सुन गाना वनसे बहुत उसते थे। इससे मस्थराज्य में उन लागों का प्रभुत्व बहुत बद गया था। वे जो चाहत थ करने थे। एक निन द्वीदी की अलीविक सुन्दरता देख कर सेनापित बीचक उस पर मोहित हो गया और वहन के पास जाकर बीरा —-

इस रुपततों की के। तिराट भाग में हमने पहरा कभी अहीं देखा। इसने हमारे विशा के पञ्चल करके हमें थिलाकुल ही आपने वरा में कर लिया है। इमलिए उसके साथ हमारा विवाह करना हो।

वहन से यह बात कह कर कीचक गुर ट्रीपरी के पास गया और वोला — हे सन्दरी ! तुरहारी सी स्परती सी का दूसरे भी सेना करना जिना नहीं। इससे अ कुराउल, रेशमी वन्त्र आदि कितनी ही चीजे मैंगा रक्ती हैं। यहाँ सुन्दर सेज भी विछी हुई है। आस्रो. दोनो जने वैठ कर मग्रपान करे।

द्रोपदी ने इस वात का कोई उत्तर नदिया। यह काँपती हुई कहने लगी :--

रानी बड़ी प्यासी हैं । इसलिए उन्होंने सुफे शराब लाने के लिए भेजा है । मै वही लेने आई हूँ । तव कीचक ने मसकरा कर कहा :--

रानी के लिए कोई श्रौर शराव के जायगा। तुम हमारे पास वैठा ।

यह कह कर उसने द्रीपदी का दाहिना हाथ पकड़ा। तब द्रीपदी जीर से चिल्ला कर बडे ही श्रात्तस्यर से कहने लगी-श्ररे दुरात्मा ! यदि मैने मन से भी कभी पति का श्रनादर म किया हो तो इस पुरुष के प्रभाव से मेरी रहा हो।

पर कीचक ने तब भी न माना । उसने द्रौपदी की चादर पकड़ ली । तथ द्रौपदी ने बड़े क्षोध से कपड़ा सीच लिया। इससे कीचक जमीन पर गिर पड़ा। यह सुयोग पाकर वह राजसभा की श्रीर जल्ही जल्दी भागने लगी। इस तरह गिरने स्पीर अपमानित होने से कीचक की वहा कीध आया। वह क्रोध श्रीर धमरह में चूर होकर द्रीपही के पीछ सौड़ा। ज्योड़ी ट्रीपदी राजसभा में पहुँची स्योही उसके निकट जारुर उसने थड़े क्रोध से उसके बाल पकड़ कर सीचे और सब राजों के सामने उसके लात मारी। यह करके वह वहाँ से चल दिया।

उस समय भीमसेन भी सभा में बैठे थे। हौपदी का अपमान होने देख इन पर बज सा शिका ।

एनदम से खाँदों लाल लाल करके वे बाँत सहकदाने लगे और की चक्र के मारने के लिए कर कर वीड़ने के। नैयार हुए। यह देश कर युशिध्यर खरे कि ऐसा न हो जा हम लीग पहचान लिये जायें। इसलिए उन्होंने भीमसेन का हाशियार करने के लिए इशारे से कहा :-

हे सुद ! क्या तुम लकड़ी के लिए पेड़ की देख रहे हो ? यदि तुम्हे लकड़ी दरकार हो तो बाहर के पेड से ले लेता।

इस समय अपमानिता हीपटी ने अपने पतियों और विराटराज की श्रोर इस तरह देखा. माने

चन्हें जला कर यह भरम कर देगी। वह कहने लगी :--

हाय । ब्याज मैने जाना कि मत्स्यराज बड़े ब्यथमीं हैं । क्योंकि निरंपराय स्त्री की मार स्त्राते हैरा कर भी जन्होंने हुछ न कहा। जब राजा ही ने विचार न किया तब और किमसे मैं न्याप के लिए प्रार्थना करूँ ?

मस्यराज ने कहा:—हम तुम्हारे कलह का पूरा पूरा हाल ही नहीं जानते। फिर बिना जाने कैसे

निचार कर सकते हैं ?

सभासतो में से केर्ड ते। कीचक की निन्दा और केर्ड दीपती की प्रशंसा करने लगा।

पत्नी के अपमान की देख कर अधिष्ठिर के माथे से पसीना वहने लगा। किन्तु बड़े कप्ट से अरहोंन अपने कीध की रोका और तिरस्कार के बहाने द्रीपटी की हितोपदेश करने लगे। वे बोले :--

हे सैरिन्मी। यहाँ पर श्रायिक देर तक तुम्हारे रहने की जरूरत नहीं है। तुम रानी के सहल में चली जाव । श्रीर स्त्रियों की तरह तुम क्यों राजसभा मे रो रही हो १ तुम्हारी रचा करनेवाले गन्धर लाग मौका पाते ही तुम्हारे राजुओ का जरूर नारा करेंगे।

यह यात सुन कर कोच से लाल लाल आरंगें किये हुए द्रौपदी सुदेप्णा के घर पहुँची। उसे वे-तरह अपन देख कर रानी ने पदा:-

है सुदरी । तुम क्यो रोती हो ? किसने तुम्हे कप्र पहुँचाया है ?

तों यह है कि तुम हमसे विवाद करके हमारी स्वामिनी बने।। हे सुहासिनी ! तुम्हारे लिए हम पहले की सारी प्रियतमाओं के। होड़ वेंगे। वे सब तुम्हारी दासी है।कर रहेगी। हम भी तुम्हारे दास यन कर तुम्हारी हाथूपा करेंगे।

हीपदों ने कहा :—हे सेनापति ! में नीचवंरा में उत्पन्न सैरिन्ध्री हूँ । में एक निगाह से श्रापके द्वारा देखी जाने योज्य भी नहीं । इसके सिवा मैं दूसरे की पत्नी हूँ । इसलिए धर्म का खयात करके श्राप

ऐसी बात ऋब कभी न कहिएगा।

एसाबात अब कथान कारूणा। पर कीचक द्रौपदीपर ऐसे लट्टूही रहेथे कि उसके दूसरे की स्त्री जान कर भी चुप न रह सके। वे फिर कटने लोगे:--

हे सुन्दरी ! इम तुम पर अत्यन्त मोहित है और तुम्हारे बरा में हैं । इसलिए तुम्हे बिपत महीं कि हमारी बात न माना ! जो पित तुमसे दासी का काम संत्वाता है उसे क्षेत्र है। श्रीर हमारे अतुल ऐरवर्ष की स्वामिनी बना !

तब द्रीपरी ने रुष्ट होकर कहा :---

हे सार्थ-पुत्र ! होरा मे जाजां! में महा बलतान् गन्धर्वे की हैं। यदि वे कुद्ध होगे की हुँ। यदि वे कुद्ध होगे की कुत्र होगे कि कहा हि से स्वति के कारण की कारण की कारण की स्वति कर की मन

जय हुराध्मा कीचक का मनोर्थ सिद्ध न हुजा क्य वह सुदैप्या के पास आकर घोला —है बहुन | ऐसा यत्र करो जिसमे यह अपूर्व लावस्वयती युवती हमारी हो जाय। यदि ऐसा न होगा तो हम, सच कहते हैं प्राप्य दे देगे।

भाई भी ऐसी दुरवस्था देख और उसका विलाप सुन कर गनी के। दया या गई । उन्होंने फहा :-

है कीचक ! मैं एक उपाय अक्षति हूँ । हुम त्यौहार के दिन मन और दाने-पीने की चीज पैयार रसना । मैं उन्हें लाने के बहाने मैरिक्सी की तुन्हारे पाम भेजूँगी । उस समय एकान्त मे हुम इन्छानुसार बचनो के द्वारा उसे राजी कर लेना !

षहन के धीरल देने से कीचक कुछ शान्त हुए । उनकी सलाह के अनुसार उन्हेंगी फ्रांन प्रकार के व्यवकान फीर राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब नैवार करके सुदेण्या को गवर दी । तब द्रीपदी को बुला कर राजी ने कहा :—

सैरिन्त्री ! हमें बड़ी त्यास लगी है । हुम कीचक के घर से अच्छी शराब ले आओ ।

द्रीपदी ने कहा :—हे राजी ! मैं कीचक के पर कभी नहीं जा सकती । मुक्ते माइम हो गया है कि यह कितना निर्वत्म है । मैं श्रापसे पहले ही कह चुकी हूँ कि में श्रपमानित हो कर श्राप के घर में न रहुँगी । इससे इस काम के लिए किसी और दाली को श्राप भेजे ।

सुरेप्पा ने कहा :—हे कत्याणी ! तुन्हे तो हम भेजती हैं । कीचक तुन्हारा श्रापमान क्यों करेंग ?

यह कह उन्होंने द्रीपदी के हाथ में एक सीने का प्याला वक्त में छिपा कर रख दिया। वेचारी द्रीपदी जाने के लाचार हुई।

श्रॉरों में श्रांस् मरे हुए वह डस्ती टरले चली श्रोर चीकक्षा हिरनी श्री तरह घवराई हुई भीचक के पर के पास पहुँची। पार जाने की इच्छा रसनेवाल जैसे नाव पाकर आनन्ति होने है वैसे ही दुरात्मा कीचक भी द्रौपड़ी के श्रांते देस बड़ा प्रसन्न हुआ। उमने वहा:—

भिये ! तुम्हारे श्राने से हमें जैसी असकता हुई है उसे हम कह नहीं सकते । श्राज का दिन हमारे लिए बड़ा ही शुभदायक है । देखो, तुम्हारे लिए हमने श्रनेक देशों से सोने के हार, कड़े, बाजूयन्द, सुरहल, रेशमी वस्त्र खादि कितनी ही. चीचें मैंगा रक्सी हैं। वहाँ सुन्दर सेज भी विद्वी हुई है। आओ. दोनों जने चैठ कर मदापान करे।

द्रौपदी ने इस वात का कोई उत्तर निद्या । वह काँवती हुई कहने लगी :--

रानी वड़ी प्यासी है। इसलिए उन्होंने सुके शावन लाने के लिए भेजा है। मै वही लेने आई हैं। तव कीचक ने मुसकरा कर कहा :---

रानी के लिए कोई और शराब ले जायगा । तम हमारे पास बैठी ।

यह कह कर उसने द्रौपश्चे का दाहिना हाथ पकड़ा। तब द्रौपदी जोर से चिस्ला कर बड़े ही श्रात्तस्वर से कहने लगी-श्वरे दुरातमा ! यहि मैने मन से भी कभी पति का श्वनाहर न किया हो तो उस पराय के प्रभाव से मेरी रता हो।

पर कीचक ने तब भी न माना। उसने द्रीपदी की चादर परुड़ ली। तब द्रीपदी ने बड़े कीच से कपड़ा कींच लिया। इससे कीचक जमीन पर गिर पड़ा। यह सुयोग पाकर वह राजसभा की श्रीर जस्त्री जरदी भाराने लगी। इस तरह गिरने और अपमानित होने से कीचक को वड़ा कीच आया। वह कोच श्रीर पमराइ में चर होकर द्रौपती के पीठ दौड़ा। ज्योही द्रौपती राजसभा में पहुँची त्योही उसके निकट जारुर उसने बहु क्रीध से उसके बाल पकड़ कर राजि और सब राजा के सामने उसके लात मारी। यह करके वह वहाँ से चल दिया।

उस समय भीमसेन भी सभा में बैठे थे। डीपर्श का अपमान होने देख उन पर राज सा गिरा ।

एक्टम से ऑस्ट्रें लाल लाल करके वे बॉन कटकटाने लगे और कीचक के मारंग के लिए एट कर दौड़ने का तैयार हुए। यह देख कर युनिष्टिर टर्र कि ऐमा न हो जा हम लाग पहचान लिये जाये। इसिलाए उन्होंने भीमसेन का हाशियार करने के लिए इशारे से वहा :---

है सद । क्या तुम लकड़ी के लिए पेड़ की देरा रहे हो ? यदि तुन्हें लकड़ी दरकार हो तो बाहर के पेड़ से ले लेना।

उस समय अपमानिता द्रीपटी ने अपने पतियो और विराटराज की और इस तरह देखा, मानी

उन्हें जला कर वह भस्म कर देगी। यह कहने लगी :-हाय । श्राज मैंने जाना कि मत्स्यराज बड़े श्राथमीं है। क्योंकि निरपराध स्त्री की मार स्त्रात देस कर भी उन्होंने बुझ न कहा। जब राजा ही ने विचार न किया तब और किमसे में न्याय के लिए

प्रार्थना करूँ १ मस्यराज ने कहा:--हम तुन्हारे कलह का पूरा पूरा हाल ही नही जानते। फिर विना जाने कैसे निचार कर सकते हैं ?

समासरों में से कोई तो कीचक की निन्दा और कोई हौपडी की प्रशंसा करने लगा।

पत्री के श्रपमान के। देख कर युधिष्ठिर के माथे से पसीना वहने लगा। फिन्तु बड़े कप्र से उन्होंने अपने कोध के। रोका और तिरस्कार के यहाने डीपदी का हितोपदेश करने लगे। वे बोले :-

है सैरिन्जी। यहाँ पर अधिक देर तक तुन्हारे रहने की जरूरत नहीं है। तुम रानी के सहल मे चली जाव । और कियों की तरह तुम क्यो राजसभा में रो रही हो ? तुम्हारी रचा करनेताले गन्धर लाग मौका पाते ही तुन्हारे शत्रकों का जरूर नाश करेंगे।

यह यात सुन कर कीय से लाल लाल च्यारों किये हुए द्रौपदी सुदेपणा के घर पहुँची। उसे ये-नरह कुपिन देग्य कर शनी ने पूछा :--

हे सन्दरी । तम क्यों रोती हो ? किसने तुन्हें कप्ट पहुँचाया है ?

द्रीपर्या से सब हाल क्षुन कर कुरेप्णा क्रोच से जल ठठी। वह बाली—नेरी श्राप्रित रत्री के साथ ऐमा दुरा व्यवहार ! कीचक का वह उद्धतपन ! बतलाओं उसे क्या दसड दिया जाय ?

हीपदी ने कहा :—हमारे अपमान से जिन गन्धर्वी का अपमान हुआ है, वहीं यथासमम इस हराहमा की अधित हण्ड हों।

इसके वाद मन ही मन श्रीचक की मृत्युकामना करती हुई द्रीपदी अपने घर गई। वहाँ उसने स्नान किया और कपड़े पोये। फिर रोते रोते यह साचने लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। अन्त में उसने एक यात करने का निश्चय किया। रात का वह बिद्धीन से उट कर भीगसेन के पर गई। शाल के यहे आरी हुन से जैसे लता लिएट जानी है थैसे ही द्रीपदी सोते हुए भीनसेन के शारीर से लिएट गई और बोरा हुन से समान महुर काठ से वाली:—

हे नाथ । यहे आअर्थ की यात है ! माल्स होता है कि तुम प्राए क्षेत्र कर हमेशा के लिए सो गये हो । यहि ऐसा न होता तो तुम्हारे जीवे जो जुम्हारी स्त्री का अपमान करके दुष्ट कीचक अब तक कैसे कीता रहता ।

भीमसेन उठ कर पलेंग पर बैठ गये और कहने लगे '--

तुम इस समय हमारे पास क्यों आई ? तुम दुवली और पीली पड़ गई हो। तुम इतनी दुर्पी क्यों हैं। ? श्रामा हाल बहुत जस्द कह कर किसी के जागने के पहले अपने घर चली जाय। हम अनस्य ही तुम्हारा दु.स्र हर करेंगे।

हीपदी ने कहा :—हे भीम ! जिसके वित राजा युधिष्टि। हो उसे खुरा कहाँ ? हुम भी मेरे हु:दो है। जान कर क्यों इस तरह पृष्ठते हो ? कीरवों की सभा ने और वनवास के समय जा दु:रा मैंने भोगे हैं वे अप तक मेरे हरव का जला रहे हैं। कोई और राजकुमारी इतने अनहा दुद्ध भाग कर क्या जीवित रह सकी थी ? अब दुष्ट कीचक ने सबसे सामने सुमे लात बारी। तय भी दुम मेरे हु:दो भी परवा नहीं करते। अब में की कर क्या कहें जी ?

भीमसेन ने कहा :— प्रिये ! तुन्हें सबसुच ही बढ़ा दुर्ज मिला । इमारे वाहुबल फीर फार्डन के गाराडीव थं। भिकार है। हाय ! जिस समय सभा में हुरात्मा कीचक ने तुन्हारा प्रयमान किया उनी समय पेरवर्ष के यह से मत्त कर पार्ट्य के सिर वें। इस अपने पार्-प्रहार से चूर कर डालते अथया सार मन्यवेदा का नाश कर देते। पर बुधिन्छर ने इशारे से हमें रोक दिया ! क्या कहे, धर्मरात समय देत कर ही काम करना अच्छा मममते हैं। किन्तु जो की अपमान तुन्हें सहने पड़े हैं वे दिनारे हुर्य में किट पी तरह सदक रहे हैं।

हीपत्री बीली: —जैसा बुग व्यवहार मेरे साथ फिया गया है उससे यदि सुन्हें देश होता हो तो अपने उस जुआरी भाई सी बात तुम न मानो। यदि भन्मेराज पन से वर्षों यह प्रतिदिन सुवह साम जुआ रंगलों तो भी हमारा इंदा पड़ा प्रजाना पाली न होता। जुए का ऐमा देंगल सीतित होगा जा आई और स्तेल में भी हमारा इंदा एक यहर शिला पाइट भी नतास जाने वी प्रतिक्षा का दौर में लगा कर रहेले हैं पर उससे में एक यहर शिला पाइट भी तमास जाने वी प्रतिक्षा को दौर में लगा कर रहेले हैं पर उससे में ने से से साम कर से कि से साम के से साम ही मन सीजते हुए मुझे थी तरह जुभजाप बैठे हैं। तुम लोग अल्यन नीच और अनुभित काम करके अपने जीवन की रचा कर रहे हैं। यह सब हुदेशा देग कर में कैसे सुनी रह सकती हूँ हैं इससे यह कर प्रतिकाल की रचा कर रहे हैं। यह सब हुदेशा देग कर में कैसे सुनी रह सकती हूँ हैं इससे यह कर हुत से बात और क्या हो सकती है कि तुम लोगों के जीवित रहते हुत पर हुत भोगने से मेरा सारीर स्वापता जाय! आव्यी कुन्ती के सिवा मेंने किसी नी से देशा पहले नहीं मों भी। अप में सुदेश्या के पोद पीत है और उसके लिए चन्दन पिसनी हैं। में फीरों के पर में किमी से भी नहीं उसती भी। पर स्वापता है सित सीत है और उसके लिए चन्दन पिसनी हैं। में फीरों के पर में किमी से भी नहीं उसती भी। पर सुर्वे इसकी हैं। पन्दन आदि पहारे अपने से साम करीं होता भी। पर सुर्वे इसकी से स्तापता स्वापता स्वापता होता है। से पर में किमी से भी नहीं उसती भी। पर सुर्वे इसकी सहस सुरे हमारे होता है। से पर सुरे हमारे हमारे से सुरे हमारे सुरे हमारे हमारे

चिसे गये हैं कि नहीं ? कहीं राजा व्यपसन्न तो न होंगे ? इस प्रकार की शड़ाव्यों से मेरा हत्य सदा ही कैंपा करता है। क्योंकि मेरे मिवा व्यौर किसी का चिसा हुव्या चन्दन राजा पसंट नहीं करते।

इस तरह व्यवने हुत्तों का वर्षान करने द्वीपत्रों में भीम की वरफ देखा और रोने लगी । इससे भीम का कलेजा फटने लगा। वन उसने फिर उंडी साँध गर कर कहा—मान्द्रम होता है कि पूर्व जन्म में मेंने देवताओं का कोई वड़ा भारी अपराध किया था । इसी से इतने हुंश पारुर भी जीती हूं।

काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठोर हाय पकड़ कर और मुँह पर बहुते हुए श्रॉस पेंछ

कर भीमसेन कहने लगे :--

प्रिये ! यद तुम खागे और कुद्र न कही । तुमने धर्मराज का जो निरस्तर किया है उसे वे बाद तुन लेगे तो खबरय ही प्राप्त त्याग होगे । उनके सस्ते पर खर्जुन, नहुल या महदेव कोई भी जीते न रह सकेंगे । उनके न रहने से हम भी जीवन धारण न कर सकेंगे ।

हे द्वीपरी ! सुमने जो छुळ फरा, हम जुरूर वहीं करेंगे ! सुम इस हुए के। रात के समय निर्जन मारवरात्वा में किसी बढ़ाने लिया लाना । हम वहाँ उसे अधित दयह देंगे ! पर उसके साथ सुम्हारी जा धातचीत हों उसे कीई न जानने पाते ।

भीमसेन की बात सुन कर हीपदी के। घीरज हुआ। शीचक के फँसाने का उपाय साचते सायते

वह श्रपने घर तीट गई। भीमसेन बड़ी श्रधीरता से समय थी प्रतीसा करने लगे।

दूसरे दिन सबरे कीचक त्रीपनी के पास किर खाया और पूर्ववन् मतान करके करने लगा। है इरपेक | देखी जब हमने तुम पर केम किया तब विराट्यज भी तुम्हें न बचा सके। विराट तो मत्स्यदेश के नाम मात्र राजा हैं। श्वसल में राज्य तो हमां करते हैं—मत्स्यदेश में हमारा ही एमाधिपत्य है। यदि तुम हमें प्यार करने तगोगी तो हम खुद तुम्हारे दास हो जायेंग। इसलिए हमारी बात मान तो।

मानों कुछ कुछ राजी होकर द्रौपवी बहने लगी :---

सबके सामने ऐसी नातें करते मुक्ते बड़ा ढर लगता है। इसलिए यदि तुम श्राज रात के। निर्जन

नाष्ट्रपशाला में मिलो ते। मैं तुम्हारी वात मान खुँगी । पर यह हाल किसी में। माछ्म न होने पात्रे ।

यह बात सुन कर दुष्ट बर्ज चक बहुत प्रसन्न हुणा। उसके दिल की कली करी तिल खरी। वह खुशी खुशी अपने घर गया। इसर द्रीपदी भी जल्टी से भीगसेन के पास आई और उनसे सब हाल यह सुनाया।

यह समम्भ कर ि श्रव तो मनोरामना सिद्ध हो गई, रात के कीचक सुगन्धित माला श्रादि विहार की सामग्री से श्रवन को सजाने लगा। उसका मन इतना नञ्चल हो रहा था कि वह थाड़ा सा समय भी उसे परप तुल्य जान पड़ता था। टीक समय पर वह उस ध्रुँधेरे स्थान मे पहें भीममेन वहाँ पहल ही से पहुँच गये थे श्रीर एक देने में उठे थे। मीटान्थ कीचक उन्हे द्रीपनी स कर कहते लगा —

देखा, श्रमस्य स्त्रियो मे भरा हुआ अपना घर छोड वर हम तुम्हारे लिए श्राये हैं। हित्रवाँ सना वहा करती हैं कि हमार्ग तरह सुन्दर श्रात्मी ट्रिनया में श्रीर

. तमने भी ऐसा स्वर्श सख कभी न पाया होगा—यह यह कर भीमसेन भएं श्रीर वीचर य पक्डकर उस पर श्राप्तमण किया।

शीचर चैंक पड़ा । बड़े कोर से घाल छड़ा कर भीमसेन के होनो हाथ उसने पकड़ लि त्र उस अध्यार में महा भयद्वर बाहु युद्ध होने लगा। पहली वीचक ने भीम पर यडे बेग श्राप्रत रिया। पर भीम उससे जगर्भी न प्रवर्षि। व उसे घर के बीच गे साच सावे प इधर उधर रगेरने लगे। बोध के मारे भीम वडी अवीरता से तड रहे थे। इससे अरमर पानर की ने टोत भारी और एक न्या से भोग के। जमीन पर गिरा न्या। पर भीग ने इसकी कुछ भी परव मी। उठकर पटो की अपेचा ट्रुने कोध और ट्रुनी साज्यानी से उन्होंने फिर की चक पर आकर किया। उन्हाने की चक के एक ऐसा धड़ा सारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उठने के योग्य न रह धका ह्याने श्रीर शिरने से बीचक के। निर्जल देखा कर भीम फिर उसके बाल पकड़ कर घसीटने ल इसमें उसे वड़ा रूप्ट हुआ। जन हुन्न खपाय न चला तन की चरू जोर से चिहाने लगा। तब भी ममेन ज्या गला न्या कर पोल यन्ड कर दिया और कमर में हा र देवर पश्चिम की तरह मार डाला।

पर मई बार जोर जोर से रगडा। फिर उसके हार, पैर और सिर उसके पट के भीतर धुसेड कि इसमें उसरी टेह की धेमी ट्रार्टशा हो गई कि यह पहचाना। मुश्कित हा गया कि यह मनुष्य लाप है। इधर पास हो के घर में बैठी हुई द्रौपनी युद्ध के समाप्त होने की सह नेस्त्र रही नं भीमसेन ने उसे घला वर आग जलाई और उस मुटें थे। दोकर सार कर औपरी की निगाह के सामने

देगो, इस कामी की कैसी दुर्दशा हुई है। जी तुम्हारा चपमान नरेगा असभी यही न

भीषक में मर जाने पर भी भीम का कोब शान्त न हथा। उहाने उसने शरीर में। प्रम

होगी ।

यह यह कर भीमसेन चल टिये।

तत्र श्रीपत्री में सभासते। ये। यहला भेजा --

हे सभासर। दरोत, जिस ब्याटमी ने हमारा श्रवमान दिया था, उसरी हमारे गाउर्ज पतिया पैसी द्वर्दशा की है।

तर सर लाग मशालें ल लगर नाचरर म पहुँचे श्रीर मृत की चर का हाथ, पैर श्रीर मस्त रित तथा एक में लबपा शर्गर देख कराउ विस्मित हुण । उन्ह निश्चय हो गया कि यह क मनुष्य या नहीं, वितु ग धर्वा ही का है। वीचक वे महाप्रतावी आत्मीय लोग भी शीरे धीरे वहाँ आ श्रीर चारों श्रीर बैठ वर राने लगे। जब अन्वेटि किया की तैयारी की बात रीत हो रही थी तब सी के भाउंची ने पाम ही सड़ी हुई श्रीपती की हेस पर बहा -

है भार्या। जिसके लिए हमारे भाई का नारा हुआ, यह देखे, वही पापिनी सम्भे की पर राडी है। इसलिए इसे मारो । अथवा इस माग्य इसे मारने की जुरूरत नहीं । कीचर की चिता साथ इसे भरम पर देना चाहिए। ऐमा करना इस लोर में न सही ता परतोक में तो अवश्य ही कीच की प्रमञ्जा का कारण होगा।

भीवक के भाई-बन्धुओं के पराजम की विराटराज अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्हें इस वात का साहस न हुआ कि उन लोगों के। ऐसा करने से रोकें। अन्त के कीचक के आत्मीय जनें। ने हीपदी के। याँध कर मुद्दें के उपर रख लिया और श्मशान की और चले।

प्राण जाने के भय से श्रत्यन्त व्याउल होकर द्रौपरी चिहाती हुई चली :--

स्त-पुत्र मुक्ते रमशान लिये जाते हैं; खब गन्धर्व लोग मेरी रहा करें।

द्रीपटी का यह विलाप सुनते ही भीमसेन पर्लेंग से चठ बैठे और वेश बदल खाला। किर सरर दरवाजे के। छोड़ एक और जगह से दीवार फाँद कर बाहर निकल आये और जस्दी जस्दी समाान -भी भीर रोड़े। रमशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक पेड़ उरराड़ लिया और साज़ान यमराज की तरह सतपत्रो पर श्रारुमण किया।

भीम की चारुभुत शक्ति के। देख कर बन लोगों ने बनकी गन्धर्व ही समका इसलिए द्वीपर्श फी छोड़ कर नगर की तरफ भागे। पर कुद्र मीससेन ने पेड़ की मार से उन सबके। मार कर कत की । किर उन्होंने डयडबाई हुई श्राँसों से प्रियतमा का बन्धन सील कर कहा :-

जी लोग बिना ऋपराय के तुन्हें कष्ट देंगे उनकी यही दशा होगी। अब फिसी बात का हर नहीं है। तुम नगर के। जाव। हम और राखे से राजा के महल में जायेंगे।

इधर जो लोग की वक का क्रिसिंस्कार देखने आये थे वे की चक के भाई-बन्धुओं के मारा गया देख शीघ्र ही राजा के पास पहुँचे श्रीर सब हाल कह सुनाया। गन्धवीं के इस उपद्रव से राजा बहुत हरे श्रीर रानी के पास जाकर बेाले :--

त्रिये ! तुन्हारी सैरिन्धी बड़ी रूपवती है और उसके रक्तर गन्धर्व लोग भी बड़े पराक्रमी हैं। इससे उसे घर में रखने से हमें अपने राज्य की रत्ता करना मुश्किल हो जायगा। इसलिए उसे निकाल हो।

भीमसेन के विकट कामें। को देख कर लोग स्त्यमुच ही इतने डर गये थे कि जब द्रौपरी शमशान से नगर की श्रीर श्राने लगी तब जिसकी श्रीर वह देखती वहीं अपने प्राया लेकर भागता।

इस तरह हीपदी राजमहल में पहुँची। जब वह सोने के कमरे के पास से निकली सब विराटराज की कन्या और उसकी सदिवाँ अर्जुन से नाच सीख रही थी। निरपराण सैरिफी का रमसान से हुशालवापूर्वक तौड काई देश सबके। बढ़ी प्रसन्नवा हुई। बर्जुन के साथ वे सब उसके पास काकर यहने लगीं :--

सैरिन्ध्री । यहे सीभाग्य की बात है कि तुम संकट से बच कर फिर लौट आईं । जिन लोगों ने तुम्हें कव्ट दिया था वे भी मारे गये।

चर्जुन ने कहा :-हे सैरिन्धी ! यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है कि तुम विपद से किस तरह

छुटी और वे पापी लोग कैसे मारे गये।

दीपदी ने कहा :—हे कल्याणी बहुन्नले ! तुन्हें कल्याओं के साथ ज्ञानन्दपूर्वक रहने से काम । जा क्लोरा सैरिन्ध्री की भागने पड़ते हैं ने तुन्हें तो भागने पड़ते नहीं । इससे तुम उसे अत्यन्त दूरती देख कर भी हैंस हैंस कर वातें कहती हो।

. श्रर्जुन ने कहा :—सीरिन्छी ! बृहन्नला तुम्हारे दुरा से बहुत दुखी है । तुम उसे निरा पशु न समने । सच ता यह है कि काई किसी के मन की बाव कभी नहीं जान सकता । इसी लिए तम हमारे मन की बात नहीं समग<sub>ि</sub> सकतीं ।

व्यर्जन से इस प्रकार बातबीत करके औपदी रानी के पास गई । उसे देखते ही सुदेपणा ने राजा

की याज्ञा सुना कर वहा :---

द्रोत्यापार्य ने कहा:—पारवज लोग बड़े बीर, विद्वान, बुद्धिमान् और जितेन्त्रिय हैं। इसलिए बे मरें न होंगे। वे जरूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीचा करते होंगे। अताप्य अच्छी तरह सोज करना बहुत पारुसी है।

भीप्म ने कहा: —हमारा भी यही विश्वास है कि पायडा लोग मरे नहीं । धर्मराज वड़े समम्प्रदार हैं। इर्यालए हम समयने हैं कि वे भाइयो और ह्यी के साथ किसी नीतिमान् सुरालि राजा के हरे-भरे नगर में रहते होंगे। पायड़न लोग व्यासाधारण बुद्धिमान् और चतुर हैं। उनका पता लगा लेना किसी सामान्य व्यादमी का काम नहीं।

ख़्पाचार्व्य ने कहा :—हमार्य समक में महात्मा भीपा का कहना बहुत ठीक है ! पर पाएडमों के प्रतिक्वा किये हुए तेरह यर्ष पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं । इसलिए उनके अप्रमुद्ध के पढ़ेले हैं हम लोगों के सद मार्कों की सलाह और तैयारी कर लेनी चाहिए । हे राजन् ! इस समय चाप अपना राजाना और यल यदाहए और सब कायदे कानूम-ठीक कर लीजिए । इसके सिवा चपने सहायकों, मित्रों और सेना के सिपाहियों के सामर्थ्य की जाँच भी कीलिए । इसके बाद पायड़वों का बल देहर समय काय कराइ की कीलए । इसके बाद पायड़वों का बल देहर सम बतावेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए वा लड़ाई ।

्रेड्सके पहले फीयक की सदद से विराट ने क्रिगर्तराज के कई बार परास्त किया था। इस समय क्रिगर्तराज ने अच्छा अवसर हाथ आया जान कर्ण की तरफ देख कर कहा:—

हे हुयोपन ! महापराक्रमी पीचर के मारे जाने से विराटरान का पमएड जरूर चूर हो गया होगा | वे इस समय जरूर निरामव हो गये होंगे। क्योंकि उनकी सहायता करनेवाला अब फोई नहीं रहा। इसलिए यदि हम लोग मिल कर मल्यरान पर आरुमण करे तो खबरय हमारी जीत होगी खीर यहाँ भी बहुत सी गाँगे, घन खीर रख्न हम लोगों के मिलेंगे। उन्हें इस लोग खापस में बाँट लेंगे। इसके . सिना मस्यराज हाथ में आ जाने से सुन्हारा यल भी जुरूर यह जायगा।

त्रिगर्त्तराज, सुशर्मी की बात का अनुमेादन करके कर्ण ने दुर्योधन से कहा :--

सहाराज | प्रितार्चराज ने बड़े की ते थी बात कही है। इसलिए वरि बुडिमाना ने श्रेष्ठ भीष्म, द्वारावाच्ये और कृपाचार्व्य हो अध्द्वा समर्के ते। इस लोग श्रीम ही सस्यराज पर आजनस्य एटें। इरिद्र और निर्धल पाएडवो की कीज करने में समय युधा तथ्य काने से तो अपना बल सदाना अध्द्वा है।

क्र्मों की बात से प्रसन्न होकर हुर्योबन ने दुःशासन के आज्ञा दी :--

भाई ! तुम प्रद्र लोगों से सलाह करके शीघ ही सेना तैयार करो ।

इससे याद त्रिगत्तेराज अपनी सेना सजा कर कृष्णपच की सप्तमी का सत्यराज भी और चले। कैरव लोग भी विराटराज पर जाऊमण करने के इरादे से दूसरे दिन मिल्त मार्ग से रवाना हुए।

इपर गुष्त बंशायारी पाएडव लोग विराटराज के सब काग अन्ह्यों तरह करते थे। जिस तरह भीचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथेच्छ सहाबता करते थे। इस तरह प्रतिज्ञा किये हुए श्रद्यात वास का समय वे लोग बिता रहे थे। इसी समय त्रिगर्तराज ने मत्स्यदेश पर पड़ाई करके तिराट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गार्थे हरण कर लीं।

सब गायां की रत्ता करनेवाल व्याले शीव ही स्थ पर सवार हो हर बहुत जल्दी पुरी में पहुँचे

मैरिन्धी । गन्धर्वा के ऋत्याचार से मच सोग बहुत टर गये हैं । उसलिए तुम जहाँ चाहो आप । यहाँ तुम्हास रहना पन्छा नहीं ।

हीपनी ने कहा —हेवी। राजा बोडे दिन और समा करें। सुख दिन बाद मेरे गम्पर्य पति सुफे दो जायेंगे। यत्रिय-वर्ष लोग राजा से प्रमन्न रहेगे तो इस राज्य की बहुत सुख भलाई होगी, इससे सन्देह तहां।

## १२---पागडवों के श्रज्ञात वास की समाप्ति

जब पाएडवो के एक वर्ष के खड़ात बात का समय खा पहुँचा तब राजा हुयोपन ने उनमा पता लगाने के लिए देश विदेश में दूत भेजे । उन लोगों ने कितने ही गाँव, नगर खीर देश छान डाले। पर पाएडकों का पता न बला। अन्त में जन सात समाप्त होने में योडे ही दिन रह गये तब वे हिस्ना पुत लौट आये। राजा दुर्योधन की सभा में डेग्ड, कर्छ, छप, भीष्म खीर महावली जिगर्सराज बैठे थे। इसी समय दूत लोग लोटे खीर हाथ जोड़ कर कहने लगे —

महाराज । हमने बड़ी साजधानी से खगस्य जद्वले खौर पहाडा के शिसर हुँड डाले, सारे देश रेशान्तर और शतुष्यों भी राजधानियाँ रची रची हुँड डालीं, पर पाएडवो वा पता न पाया । पाएडगे ये सार्यियो का राजी रथ द्वारका थी श्रीर ले जाते हेरा एक बार हम लोगों ने उनका पीछा किया। पर उनसे भी हुछ पता न चला कि पाएडव और त्रीपर्श कहाँ हुँ या कियर गये हैं। मालूम होता है कि ये श्राप्त जीतित महां। इमलिए श्राप स्वतन्त्रतापूर्वण सारे साम्राज्य वा भीग पीजिंग।

महाराम ! एक श्रीर राजर है, वह भी सुन लीजिए । मस्यराज की राचा करनेजाले उनके प्रत पराममी सेनापति कीचक के। रात के समय गन्यर्जा ने मार डाला ! उनके आई-यन्त्रों के। भी उन्हेंंने जीता नहीं देखा !

ृत भी याते मुन कर मुर्था प्रन धडी देर तक चुप रहे । उन्हें चुप देख मन्त्री लोग महने हारो :—

पारहवों में खजात वाम का समय खब समाप्त होने की है। क्यों ही वे एक दर्ज प्रतिज्ञा में बन्धन से छूट जायेंगे, त्योटी मध्त हाथीं भी तरह क्रोध में खाकर वे कैपखों का भुतावला करेंगे। इमलिए यदि इस समय इनता पता न लगेगा तो वडी खाफ्त खातेगी।

यह तुन कर कर्ण ने इहा —

महाराज । युद्ध ऐसे बेश बदले हुण धूर्त व्यादमी, जी पाएडनो को श्रद्धी तरह पहचानते हों, हर एक वस्ती में लोगों के बैठने की जमह श्रीर लीक श्राटि में भेजिए । वे नजी, युञ्ज, नगर, गाँध, श्राश्रम श्रीर पहांदों की गुक्तश्रों में फिर पता रागार्थे ।

कर्ए की हो में ही मिला कर हु शासन में मार्ड से कहा -

महाराज ! पारडको की रोज जाप उस्ताह के साथ वराजर तगाने वह । या तो वे कहीं छिपे नैठे े या दुर्दरा मन्त होने के कारका सह गांव होते । द्रोत्सावार्य ने कहा —पास्टर लोग बडे बीर, विद्वान, बुद्धिमान् और जिलेन्द्रिय है ! इसलिए वे मरें न होंगे ! वे जरूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीचा करते होगे ! अतम्य अच्छी तरह खेज करना बहुत जरूरी है !

भीप्प ने कहा :—हमारा भी वहीं निश्वास है कि पाएडन लोग गरे नहीं । पर्मराज बडे सममदार हैं। इसलिए हम सममते हैं कि वे भाइयों और ट्यों के साव किसी नीतिमान सुशील राजा के हरे-भरें नगर में रहते होंगें। पाएडव लोग खासाधारण दुद्विमान और चतुर हैं। वनका पता लगा लेना किसी सामान्य खादमी का काम नहीं।

छुराचार्य्य ने कहा .—हमारी समझ में महात्या भीष्म का कहना बहुत ठीक है। पर पाराहवा के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। इसलिए उनके अप्रयुक्य के पहले ही इस लोगों के सर बावों की सलाह और तैयारी कर लेनी चाहिए। हे राजन्। इस समय भाष अपना सणाना और बल बहाइए और सब बावदे वानून-ठीक कर लीजिए। इसके सिवा अपने सहाबकी, मिनो और लेना के सिवा क्षिण के सामर्थ के सहाबकी, मिनो और लेना के सिवा हियों के सामर्थ्य की लाँच भी झीलए। इसके बाद पाएडमों का बल दिया कर हम बतावेंगे कि वनके साथ मेल कर लेना चाहिए वा लड़ाई।

इसके पहले कीचक की सदद से बिराट ने जिगक्तराज की कई बार परास्त किया था। इस समय प्रिगर्कराज ने अच्छा अपसर हाथ आया जान कर्ण की तरफ देरा कर कहा:—

हे हुं श्रीभन । महापरात्रमी कीचरु के गारे जाने से दिराटराज का प्रमुख करूर हो गया होगा । वे इस समय जरूर निराध्य हो गये होंगे। क्यों िक जन में सहायता करने राता व्यव कोई नहीं रहा। इसलिए यदि हम लोग मिल कर मस्त्यराज पर व्यात्रमण करें तो व्यवस्य हमारी जीत होगी और यहाँ की बहुत सी गायें, वन और रज हम लोगों की मिलें। वन्हें हम लोग व्यापस में बाँट लेगे। इसके सिवा मस्त्यराज हाथ में खा जाने से तुन्हारा बल भी जरूर वह जायगा।

त्रिगत्तराज, सुशर्मा की बात का चतुमादन करके कर्ण ने दुर्थीधन से कहा --

महाराज ! जियाचेराज ने वर्ड मैकि की बात वहीं है । इसलिए यदि बुद्धिमांना में श्रेष्ठ भीन्म, द्रोखावार्क्य और क्रमाचार्क्य इसे अवड़ा समर्के ता हम लोग सींच ही सस्वराज पर जाक्सल करें । दिस्द और निर्मल गायडनो की सोज करने में समय हुआ नष्ट करने से तो खपना बल बनाना अवड़ा है।

मर्ण की बात से प्रसन्त होकर दुर्योधन ने दुशासन की श्राज्ञा बी —

भाई । तुम वृद्ध लोगों से सलाह करके शीघ्र ही सेना तैयार करें।

इससे याद निगत्तराज अवनी सेना सजा कर कृष्णवत्त की सप्तमी के मस्पराज की ओंग चले। कैरव लोग भी विराटराज पर जानमण करने के इरादे से दूसरे दिन भिन्न मार्ग गे रवाना हुए।

इधर गुप्त बेराधारी पाएडव लोग विराटराज के सब काम अन्दर्श तरह करते थे। जिस तरह शीचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उननी यथेच्ह सहायता करते थे। इस तरह प्रतिज्ञा सिये हुए अक्षात वास का समय वे लोग विता रहे थे। इसी समय क्रिगर्चराज ने मत्त्यदेश पर चढ़ाई करके क्रिसट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गाये इस्स कर लीं।

तम गाया की रचा करनेताले गाले शीज ही रथ पर सजर होकर बहुत जल्दी पुरी में पहुँचे

क्षीर पाएडवों से पिरे हुए विराटराज जहाँ बैठे थे, वहाँ रख से उतर पड़े । फिर राजा के पास जाकर वे प्रणासपूर्वक वाले :---

महाराज ! त्रिगर्च लोगों ने बड़ी मारी सेना लेकर हम लोगों पर व्याक्रमण किया और व्याप की हजारों गाये' छीने लिये जा रहे हैं। व्याप रचा वीजिए।

यह क्षुनते ही क्सिटराज ने रय, हाथी, धोड़े और पैदल सेना को लड़ने के लिए. तैयार होने की आजा थी। दिराट की आजा पाकर राजपुष्प बड़ी ज्वमता से चित्रतिचित्र फत्रच धारण करके युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लैस रवें। में लोहे की मूलें पड़े हुए धोड़े जुतने लगे। भीमान सत्यराज के सुन्दर सुनहले रथ पर उनकी पताका फहराते ही महावली चित्रय लोग ध्यपने खपने रथें पर सवार हो गये।

विराटराज ने कहा :— महाबीर कङ्क, वस्तभ, तांत्र्यपाल और प्रान्थिक भी युद्र करेंगे । इसलिए इन्हें अच्छे रथ, मञ्जूत कवच और करह-करह के हथियार दिये जायें ।

्राजा की व्याहा पाकर गुधिष्ठिर, भीम, नकुल ब्यौर सहदेव उत्तमीत्तम हथियार लेकर प्रसन्तता-पूर्वक रथ पर सवार हुए ब्यौर मत्यराज के पीझे-पीझे चले। महावली मत्यसेना ने दोरहर के पहले ही नगर के माहर निकल कर गायों को हरण करनेवाले त्रिगचों पर ब्याक्करण किया। ज्यों ही युद्ध-इसल योदा लोग मैदान मे पहुँच त्यों ही चोर युद्ध होने लगा। दोनों तरफ का यल यरावर था। इसलिए वड़ी देर तक कोई किसी की हरा न सका। मरे हुए सिवाहियों का लून यहने से पृथ्वी पर कीवड़ ही कीवड़ ही गया।

इसी दशा में सूर्य व्यतः हुआ। युद्ध के मैदान मे व्यविध हा जाने से थाड़ी देर के लिए लड़ाई रुज गई। व्यत्यकार की दूर करके व्यो ही व्याकाश में चन्द्रमा उदित हुवा त्यों ही चित्रियों ने फिर एक दूसरे पर धावा किया।

इतने में त्रिगत्ते-नरेश सुराग्यों ने अपने छोटे भाई की रथ में बिठा कर विराहराज पर आक्षमण किया और पास जाफर हाथ में गड़ा लिये हुए शीव ही रथ से उतर पड़े। विराट के रथ के निकट वड़ी शीवता से पहुँच कर उन्होंने उनके सारथि का मार गिराया। फिर विराट का पकड़ कर क्याने रथ पर बिठा तिया और उन्हें तिरर भागे। इससे सैनिक लोग वे-तरह डर गये और इघर उपर भागने लगे। यह दशा देख श्रुधिटर ने भीम से कहा:—

है भीम ! यह देखों, सुराभ्यों विराट के। लिये जा रहे हैं। अब तक हम लोग इन्हीं के आक्षय में सुख और स्वतन्त्रता से रहे हैं। इसलिए सुम्हें उचित है कि उसके बदले में उनका शतु के हाथ से शीम ही छन्नाओं।

भीम ने कहा :—खागर्क कहने के खनुसार हम महाराज का खभी छुड़ाये लाते हैं। यह सामने-शाला पेड़ उताड़ कर उससे वैरियों का हम संहार करने जाते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे सीम ! तुम्हें ऐसा श्रद्धत युद्ध न करना चाहिए । नहीं वो सब लोग तुम्हें पहचान जावेंगे । हमारी समक्ष में इस समय साधारण रीति से बुद्ध करके अपना काम निकालना ही श्रद्धा है ।

त्व महाबली भीमसेन घतुप लंकर घड़ाधड़ बाखों की वर्षा करते हुए सुशन्मी के रब के पीक्षे हीड़े। द्विरार्त्तराज ने पीड़े फिर कर देखा कि भीमसेन सालान् यम के समान था रहे हे। इसलिए दन्होंने रब फेर दिया और युद्ध करने लगे। जरा ही देर में बहुन सी सेना भार कर क्रोध से भरे हुए भीमसेन त्रिमत्तराज के पास जा पहुँच। इम बीच में अन्य पाएडब लोग भी उनकी सदद के लिए नहीं जल्दी से पहुँच गये। सब लोगो ने एक ही साथ ऐसा भीवण युद्ध किया कि जिगत्तों की सारी सेना कट गई। इतने में मौका पारर भीमसेन ने सुशम्मी के सार्यय को मार डाला और उनके रथ पर चढ कर निराट के धन्धन सोल दिये। किर सुशम्मी को रथ से गिरा कर पकड लिया। यह देस कर युधिदिस ने हैंसते हैंसते कहा —

इस बार तो निगर्चराज हार गये। अन उन्हें छे।ड दो।

फिर उन्होंने सराम्मा से कहा -

इस दफ्ते ते। तुन्हें होड़े देते हैं। पर दूसरे के धन के लोभ से आकर ऐसे साहस का काम अन कभी न करता।

युधिन्दिर की ष्टपा क्षे छूट कर लाजा से सिर मुकाये हुए जिगर्चराज ने विराट की प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया।

िराट ने यह रात लर्डाई के मैदान ही में विताई। दूसरे निन संबेरे पायहत्री की बहुत सा धन देने की आजा देकर वे वहने लगे —

सुम्हारे ही पराक्रम से हम छूटे हैं, सुम्हारी ही रूपा से हमारी मान रहा हुई है। श्राज से हमारे सारे धन रत्न के हमारी ही तरह सुम मी मालिक हुए। सुमने हमे रानु के हाथ से बचाया है। इसलिए सुम्हीं यहाँ राज्य करें।।

पारडन लोग हाथ जोड बर निराट ने सामने राडे हुए और चनकी भृतज्ञता भरी बातो का उन्होंने स्वभिनन्दन बिया । तदनन्तर सनकी तरफ से ग्रुजिन्डर ने कहा —

महाराज । हम इसी से वंदे साजुष्ट हे कि ज्ञाप शृतु के हाथ से वच गये। इस समय दूतों की नगर में भेजिए। वे जाकर सब लोगों की धुरास्त्ररी सुनार्ने ज्ञीर सारे नगर में आपकी निजय-पीपणा करें।

इधर राजा नगर में लौटने भी न पाये थे कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोख, कर्ए आदि ने कैर्य-सेना होसर रिराट नगरी पेर ली और खालों को मार पीट कर साठ हजार गाये अपने अधिनार में कर रीं। उन लोगों की गायें ल जाते देख ब्यालों का सरवार घनराया हुआ राज्यस्य में पहुँचा और राजहमार उत्तर से बाला

कैतल लोल च्यापकी साठ एकार याके च्यापकी स्टिप्त का रहे है। इसितार याम के, खैना समिन मीजिए। महाराज सारा राज काज आपको सौंप तथ है। इसिताए खाप ही अने शतु के दरड केने का चल्न कीजिए।

हुमार उत्तर उस समय क्वियों के बीच में बैठे थे। इस बात के सुन फर वे शेफी के साथ कड़ने लगे —

यदि हमे एक श्रन्द्र। सार्यथ मिल जाय तो हम शुद्ध मे शुनुओं के। सहज ही मे मार शल और बारवों का जाज ही अपना घलनीर्च्य दिखला हैं।

राजपुत्र की यह बात सुन कर ऋर्जुन ने एकान्त मे द्रीपदी से वहा ---

प्रिये । तुम राजकुमार उत्तर सेकहो कि पाएडमें का सार्यि वन थर ब्रह्मतता ने एक भार एक वड़ी भारी लड़ाई जीती थी। इसलिए उमें सार्यि वना कर आप सहज ही युद्ध में जा सकते हैं।

अर्जुन के कहने के अनुसार द्रीपदी राजरुमार के पास गई और राजाती हुई धीर धीरे कहन सर्गा .—

इस भारी डील-डीलवाले बृहन्नता ने एक बार महावली श्रर्जुन के रथ पर सारथि का काम किया था। वह अर्जुन ही का शिष्य है और धनुर्विचा में उनसे किसी तरह कम नहीं। जब में पाएटनों

के घर में थी तब मैंने यह हाल सना था।

उत्तर ने कहा :--तुम्हें ते। भला यह सब हाल माल्झ है। पर हम क्या समफ कर इस की बेश-धारी युवा की सारथि वनने का अनुरोध करें।

द्रीपदी ने फहा :--यदि आपकी यहन उत्तरा बृहुक्षला से कहेंगी ता यह उननी बात जरूर यान लेगा ।

त्य उत्तर के आज्ञानुसार उनकी बहुन कपट-वेराधारी अर्जुन के पास तुगन्त गई । उसे देसने ही व्यर्जुन ने हेंस कर कहा :---

राजकुमारी | साळ्म होता है आज तुम किसी साच में हो । कही क्या माजरा है ? हसारे पाम इतनी जल्दी जल्दी स्थाने का कारण क्या है ?

उत्तरा ने स्नेह-भरे वचनों से कहा :---

ब्रह्मला ! हमारे राज्य की सारी गायों की कीरवों ने छीन लिया है। कुछ दिन हुए राज-कुमार का सार्धि तड़ाई में मारा गया है । इसिलए बिना सार्धिय के वे बुद्ध में नहीं जा सकते । टीरिकी कहती है कि तुमने एक बार सार्धिय का काम किया है । इसिलए आई के सार्धिय वन कर इम विपद से हम लोगों का उद्धार करे।

यह कह कर उत्तरा ऋर्जुन की श्रमने भाई के पात ले गई।

उन्हें दूर से देखते ही उत्तर कहने लगे :--

हमने सुना है कि तम पहले ऋजेन के सार्य थे। इसलिए हमारे सार्य बन कर हमें कीरवों के पास ले चले।

अर्जुन ने हैंसी के तीर पर कहा:—

क्या सार्थिकाकाम हमें शाभा देता है ? हमाग काम ते। याना बजासा और नाचना है। फहिए वो हम यह काम सहज ही में कर सकते हैं। यथ हाँकता भला हम क्या जाने।

फिर, उलटा फरण पहन कर उन्होंने ऐसा भाव दिरसया मानो वे कवच पहनना जानने ही नहीं। इससे लियों को बड़ा की तुरु हुआ । हैंसने हैंसते उनका पेट फूल उठा । वन्हें चुप करके राजकुमार ने श्रार्जन की ख़ुद श्रापने हाथ से बर्म, कवच श्रादि पहना कर उन्हे श्रापना साराथ बनाया।

श्रर्जुन के। उस श्रद्धत वेश में देख उत्तग श्रादि कन्याओं ने वहा :--

बहन्नला ! भीष्म, ब्रोण, कर्ण आदि के। हरा कर, उनके सुन्दर-सुन्दर कपड़े छीन कर हसारे लिए ले श्राना । हम उनकी गुड़िया बनावेगी ।

श्रर्जन ने हँस कर कहा :--

यदि राजकुमार कैरवों की हरा देगे तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम जुरूर ले आवेंगे। यह कह कर व्यर्जुन स्थ पर सवार हुए श्रौर राजकुमार के कैरकों की सेना की तरफ ले चले। उत्तर बड़ी निर्भयता से कहने लगे :--

बृहन्नला ! इमारा स्थ शीघ ही कौरवों के पास ले चलों । उन दुष्टों के। हम उचिन दगड देंगे।

यह सन कर अर्जुन ने बड़ी तेजी से बोड़े दौड़ाये और रमशान के पासवाक्षे उस शमी प्रच के

पास पहुँचे। यहाँ से समुद्र ने समान नीगव मेना विकाई पड़ने लगी। बड़े-बड़े वोदाक्रों से रहा की गर्ड फैरवों की वह इतनी बड़ी सेना नेक कर राजहमार के रोगटे राड़े हो गये। वे पत्रग कर कहने लगे —

हे सारिय । इन लोगों ने सार व्यत्ते हम कैसे तहेंगे १ वहे वहें नीगों मे रिल्त हम सेना पो तो खुट देवता भी नहीं जीत सरते । हमें तो ऐसा ही मालूम होता है । इनसे ताइना वा दूर रहा, इन्हें देख कर ही हमारे होश दिनाने नहीं रहे, हमारा शारिर सब हो गया है, हमारा सारा उत्ताह जाता रहा है । दिना सम सेना लेक्ट चल गये हैं और हमें व्यत्वेष म में होड गये हैं। व्यत हम कोरी स्वा पर है

व्यर्जन में उन्हें उत्तेजित करने के लिए कहा —

हे कुमार। इस नमय घवरा कर राजुओं के चानन्द का कारण मत हो। श्रामी तक करहोने ऐसा कीन काम किया है जिससे तुम उतना डर गये ? चलते समय वो सबके सामने तुमने बडे पमाइ की बातें की थी। अप बदि गायें लेकर न लौटोंगे तो सारे की पुरुष तुम्हारी दिस्तगी करेंगे। सैरिन्ध्री ने सनके सामने हमारे सारिथम की प्रस्ता की है। इसिलए हमारी भी हमी होगी। श्रतण्य हम कीरयों के साथ युद्ध किये थिना कैसे रह सकते हैं ? तुक्टे जरूर बुद्ध करना पडेगा।

डत्तर ने कहा —चाहे फौरव लोग हमारा सर्वस्व झीन ले लायें, चाहे लोग हमारी जितनी हैंसी उड़ार्ने, प्रथमा चाहे पिना हमारा जितना तिरस्हार करे, पर हम क्सिनी तरह युद्ध नहीं कर समरे ।

उठान, अपना पात । पात हमारा जातमा । तरहरार पर, पर ठम । वस्त तरह युद्ध नहा कर सन्त । यह कह कर गजरुमार ने धतुव बाख रस्त दिया और रब से वृष्ट कर भागने रागे । दिव ऋर्तुन ने कहा —

हे शजदुमार ! चिनियों का यह धर्म नहीं कि युद्ध में पीठ क्लियों । टर पर भागों की घरेशा युद्ध में मर जाना ही घरच्छा है।

यह देस कर कि कुमार पर हमारी बात का बुद्ध भी असर नहीं हुआ। अर्धुन रथ से उतर पडे और उत्तर के पीद्धे टीडे ! ीडने से जनकी वेखी खुत गई श्रीर क्पडे दीले होकर हवा से अपर उर इडने लों।

यह चहुत हरय देख कर पास ही ठहरी हुई मीरव-सेना के बीर हैंमने लगे। छार्नुन में शरीर भी गठन देख कर कोई कोई कहने लगे कि हमने तो इस मनुष्य मो शायर मर्डी देखा है। ये लोग इस यात भी चर्चा करने लगे कि वह की बेशभारी गनुष्य कीन है।

इधर व्यक्ति ने सी ही कदम पर आगने हुए राजदुमार के बात परड लिये और उमे रथ पर प्रवरदासी विठा तिया। उत्तर ने व्यक्ति स्वर से कहा —

बृहन्नला । तुम शीव ही रथ लौटाओ । हम तुम्हे बहुत सा धन हेंगे ।

राजनुमार की मारे डर के प्राय वेन्होश देख कर अर्जुन ने हँम कर प्रता -

है वीर । यदि सुममे राइने का उस्साह न हो तो सार्राय वन कर रथ चलाश्रो । उन्ने को नोई याद नहीं । हम अपने बाहु बल से सुन्हारी रचा करेंगे ।

यह सुन कर उत्तर को धीरज हुचा। वे रव चलाने को नैयार हुण। वेश क्री हुण ऋर्तुन का रव पर समार होते देख भीपा, होख श्राठि बोद्धा लोग उन्हें श्रन्छी तरह परचान गये। इयर तरह तरह प श्राम भी होने लगे। तम भीपा से होख कहने लगे —

मालुम होता है कि त्यान अर्जुन के सामने हम सोगो को हार बाननी पडेगी। वे ---

दिव्य ख्राच चलाना सीरा आये हैं। हम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनका सुकावला कर सके। इस पर कर्ण बोले :---

हे चापार्य ! बर्जुन की प्रशंसा और हम लोगो की निन्हा खाप सदा ही किया करते हैं। पर यदि हम और दुर्बोधन दोनो बुद्ध करेंगे तो खर्जुन की क्या मजाल कि हमे हरा सकें।

टम् बात से प्रसन्न होकर दुर्योघन बोले :—

हे कर्या ! यह सी-वेश-धारी पुरुष यदि सचमुच ही अर्जुन हो तो विनों लड़े ही हमाग मतलव निद्ध हो जायगा। नयोकि प्रविक्षा किये हुए तेरह वर्ष समाप्त होने के पहले ही हम उन्हें पहचान लेंगे। इनसे पारडवों को फिर बारह पर्ष बनवास करना पड़ेगा। खौर यदि खौर ही कोई यह अद्गुत वेश बना कर खाया है तो हम उसे जहर भार डालेंगे।

इधर अर्धुन से उत्तर से उसी रामी वृच के पान चलने की कहा। वे वोले :— हे राजकुनार ! यह तुन्हारा अनुष-बाए। बहुत ही कमनोर है। लड़ाई के समय इमारे बाहुबल की यह न सह सरेगा। इस पेड़ पर पायड़वों ने अपने हथियार रक्ये हैं। इस पर चढ़ कर शुम उन्हें ले आसी। उन्हों को लेकर हम युद्ध करेगे।

डत्तर ने कहा '—हमने सुना है कि इस पेड पर एक मुद्री बँधा है। हम राजकुमार हैं; इसलिए इस अपवित्र चीज पे। कैसे छ सकते हैं ?

अर्जुन ने कहा :--कपड़े में लिपटे हुए हथियार मुद्दें की सरह जान पड़ते हैं। हम जानने हैं कि तुम अरुड़े कुल में उत्पन्न हुए हो। यदि कोई अपदित्र चीज होती तो उसे हुने के लिए हम तुमसे कभी म कहते।

भर्तुन के कहने से उत्तर उस शर्मा छुत्त पर चढ़ गये और हथियारों के। जमीन पर उतार कर उन्हें सोला। पाएडवों के धनुष-माख ज्यादि सब जक्त-राज एक-एक करके उन्होंने बाहर निकाले। उम यह यह सुनहले हथियारों को देरा कर उत्तर वहें विस्मित हुए और पढ़ने लगे :—

पाएडपो के हथियार तो सब साक रक्ते हैं, पर वे लोग इस समय कहाँ हैं ? प्रसिद्ध सी-रह द्रौपरी मी उनके साथ बन में गई थीं; युनका भी कुछ पता है ?

ापदा मा उनके साथ यन से गई या; दुनका भी कुछ पता है ? तद अर्जुन ने उत्तर से ऋषुना श्रीर अन्य पाएडवो का सम्या हाल कह श्रुनाया । उत्तर चौंक

पड़े। उन्होंने विनयपूर्वक अर्जुन की प्रश्लाम करके कहा :— हे महाबाहु ! बड़े सीभाग्य की बात है जो आपके दर्शन हुए । अक्षानता के कारण यदि कोई

हे महाबाहु ! बड़े सीआग्य की बात है जो आपके दर्शन हुए । श्रक्षानता के कारण यहि कोई श्रमुचित बात हमारे मुँह से निकल गई हो तो हमे स्नाम कीजिए । श्रायका परिचय पाने से हमारा सब दर दूर हो गया । हम वड़ी प्रसन्नमा से आपके सारिब धनेंगे । बताइए, किस तरक चलता होगा ।

श्रर्जुन ने कहा :—हे राज्कुमार । हम तुम पर बहुत असत्र हुए हैं । तुम वे-खटके राह्मुओ के दीच में रथ ले चली । हमने महुत (दफे अनेक लोगो के साथ अकेले युद्ध किया है । श्रव तो महादेव की कृपा से हमें कितने ही दिज्याका आप हो गये हैं । इसलिए जीव में फोई सन्देह नहीं ।

यह यह कर थार्जुन ने खियो का वेरा बदल डाला श्रीर हथियारों के साथ रवस्ता हुआ कनच पहन कर सफेद क्यड़े से वार्लों के ढक लिया। फिर सारे शकास्त्र श्रीर गाएडीव लेकर श्रत्यन्त भयद्वर घतुपटद्वार श्रीर महा विकट शहुष्विन करते हुए वे कौरतो की श्रीर चले। यह देरा द्रोगाचार्य कहने लगे:--

हे, मौरवगण ! देखी इनके रथकी चाल से प्रधनी काँपती है। खतगुर ये विश्वय ही खर्जुन हैं। इनकी परिचित प्रमुपटद्वार और राहुप्पित सुन कर योडा लोग महम गये हैं और उनके चेहरे पील पड़ गये हैं। इससे गायों को यहाँ से हटा कर और भारचावन्दी करके होशियार हो जाना चाहिए। नहीं तो बचना कठिन है।

दर्योधन भी सुछ हर कर कहने लगे:--

इस बात का अन्हीं तरह निश्चय कर लेना जाहिए कि पाएडवों के प्रतिज्ञा के तेरह वर्ष बीत गये कि नहीं। लोग सगमने थे कि अभी कुछ दिन बाकी हैं। पर हमें अब इसमें सन्देह होता है। अबने मनत्वन भी धात सामने थे कि अभी कुछ दिन बाकी हैं। पर हमें अब इसमें सन्देह होता है। अबने मनत्वन भी धात सामने स्मित्र लोगों का अभ में पड़ जाना कुछ आध्यमें की बात नहीं। विज्ञानह भीध्य दिसाय लगा कर इस बात को ठीक ठीक जान करने हैं। किन्तु कुछ भी हो, उसने का कोई कारण नहीं, हमने तो प्रतिक्रा पर हों है कि यह आहमी जोई मरत्यवीर हो, जाने मत्यरात हो, अध्या चाहे खुद अर्जुन ही क्यों न हो, हम इससे लड़िंग करता प्रजान जात्वा प्रतिक्र अर्जुन का आजाण्ये बहुत त्यार करते हैं। इससे उनकी शाकि को वे बढ़ा कर बताने हैं जिसमें हम लोग डर जायें। किन्तु हम सबके। सुना भर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, जाहे सवार, जो कोई इस युद्ध से भागगा वह हमारे वाल का निशाना होगा। यदि तथे इन्ह अथ्या यस मी गायें लौटाने आतें तो भी कोई आदमी विना लड़े हरितनापुर न लीट सकेगा। महाराथी लोग क्यों इस समय रचों पर बचरायें से बैठे है ? कन्हें इस बात का शीम ही निश्चय करना चाहिए कि किस तरह युद्ध करना होगा।

कर्ण में फहा:—यह आश्चर्य की बात है कि हमारे सारे धतुर्थारी योक्षा डर से गये है। जान पड़ना है वे लड़ना नहीं चाटते। यह मतुष्य चाहे सस्वराज हो, चाहे खर्जुन, हसने ऐना सीन काम किया है जिससे सथ लोग डर गये ? यह ठीक है कि खर्जुन नामी धतुर्धारी हैं, किन्तु हम उनसे किस बात में कम हैं ? खाज हम लड़ाई के मैदान में खर्जुन की मार कर दुर्योधन के सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंग।

दुर्योधन का त्राचार्थ्य पर दोपारोप करना और कएं की आत्मश्लाया केाई भी न

सह सका।

कर ने कहा :— हे कर्ग ! कृत युद्ध करना और युरी सलाह देना वो दुम ,न्यू जानते हो; पर यह जरा भी नहीं जानने कि राज्य की सच्ची भलाई किस थान में हैं । देश चीर काल का दिवार करके ही युद्ध करना खच्छा होता है। रेपान न करने से होनि के सिता जाम नहीं होता । हमारी राय तो यह है कि चुन्ते ने इस दूशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह खच्डा नहीं । इस महाबीर ने खच्छेन ही कुल्देश की रेपान कि चुन्ते ने इस दूशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह खच्डा नहीं । इस महाबीर ने खच्छेन ही कुल्देश की रेपान कि चुन्ते निक्य हैं । हु कुण ! हमारे कि चुन्ते न विचे हैं । हो कुण ! हमारे कि चुन्ते न विचे हैं । हो कुण ! हमारे कि चुन्ते न विचे हैं । हे कुण ! हमारे कि चुन्ते न विचे हमारे के स्वोत किये हैं । हे कुण ! हमारे कि चुन्ते किये हमारे के स्वोत किये हैं । हो कुण ! हमारे कि चुन्ते किया है । हमारे कि चुन्ते किये हमारे हमारे

 श्रश्यलामा ने क्हा :—हे कर्या ! मारी गायें खब तक भी हमारे श्रधिकार में नहीं श्रार्द । इसलिए श्रभी से क्यों उद्धल कुट मचार्त हो ? जुआ खेल कर करट से तुमने क्लिका धन हरण किया है क्या

उनके साथ सम्मुख युद्ध करके कमी जीव भी हो ?

इस घरेल् भगड़ की होते देख भीष्म बड़े दुखी हुए । वे सबकी समभा कर कहने लगे :--

97 और श्वरवाशामा का कहना बहुत ठीक है। पर वे कर्ण का मतलव नहीं समके। इसी से रुप्ट हो गये हैं। सिर्फ सबको उत्तेजित करने के लिए कर्ण ने महारिश्वों के उरएंक बढ़ा है। पर हुवीधन की यह उधित न भा कि वे श्राचार्त्व पर दोग जाती । जो हो, श्रामी हमें बहुत यहा काम करना है। सबको उधित है कि एक दूसरे के हमा करके यह स्थिर को कि बुद्ध कैसे करना चाहिए। हे हुवीधन है हमारी राज सुनिए। हम समक्षी हैं कि भरतबंश के श्राचार्त्य द्रोध से बढ़ कर हमारा श्रमुखा होते ग्रांच त्रीर केर्ड नहीं है। हे आचार्य्य-पुत्र । यह आपस के मनाड़े का संसंय नहीं । इसलिए तुम भी समा करके युद्ध में शामिल होजो ।

तब श्ररवत्थामा ने कहा :—

हमारी भी इच्छा विवाद करने की नहीं | पिता ने तो एक उदार थे।द्वा की तरह शत्रु के गुणाँ का केवल वर्णन किया था। पचपात की उन्होंने कोई बात नहीं की |

दुर्योधन ने भी द्रोण से कहा :-

महाराय ! चमा कीजिए । श्रापके सन्तुष्ट रहने ही से हमारी भलाई है।

होए। ने उत्तर दिया :---

महात्मा भीष्म की बात ही से हम प्रसन्न हो गये हैं।

फिर वे भीष्म से वोले :--

है भीष्म । दुर्शेषन की रक्षा करना हमारा कर्त्तन्य है । यह नहीं हो सकता कि तेरह वर्ष पूरे होने . के पहले ही अर्धुन ने अपने का प्रकट कर दिया हो । इमलिए हिसाब लगा कर पहले इम बान का निश्चय कर लेना चाहिए ।

कुछ देर साच कर भीष्म ने कहा :--

ताराओं की चाल में अन्तर होने के कारण हर माल कई दिन यन रहते हैं। कल यह होता है कि प्रति प्रीचये वर्ष दो महीने बढ़ जात हैं। इसिलए यशि खाधारण हिसाब से तेरह वर्ष पूरे होने में कई दिन बाजी हैं, तथापि उक्त गखना के अनुसार पाएडमें के निश्चित तेरह वर्ष पूरे हो गये। यही नहीं, किन्तु पाँच नहींने हा दिन और अधिक हो गये। इसी लिए आज प्रयुत्त वड़ाई के मैदान में इस तरह के-राटके विराज्यान हैं। अब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि बड़ी होरियागी से युद्ध किया जाय। अतराब धर्म के अनुसार पुद्ध करना जादिए। यह तो निश्चित ही है कि एक पचवाले जीतेंगे और दूसरे पचचाले होरेंगे। इसलिए इसके चिनता करना क्यार्थ है। हमारा उपदेश सिना—यह सारी सेना पार मार्गों में बाँट दों जाय। एक मारा की रहतें में इर्योचन श्रीम होर अपने नगर लीट लायें। दूसरा मारा गार्थे के स्वाच वाकी हो भागों से हम लोग उर्जुत का हुआवला करें।

इस बात के। सम लोगों ने पसन्द किया। भीष्म ने पहले तो हुवेंशन के।, किर गायों के।, हिस्तनापुर की श्रोर रमाना किया। इसके बाद वे मेारचायन्त्री करने के लिए. तैयार हुए। वे मोले :—

हे आचार्य्य ! - आप बीच में रहे । / अश्वरवामा बाई तरफ और छपाचार्य्य दाहिनी तरफ रहें । फर्ण जागे वहें और हम पीड़े मदद करने के लिए रहें ।

सब लोग सब कर खर्जुन के खाने की प्रगीखा कर ही रहे थे कि उनने में ट्रोणायार्थ्य के। बहुत दिनों के बाद खपने प्यारे शिष्य के दर्शन हुए। ये सब की तरफ देरा कर कहने जुंगे :---

यह सुनो, गाएडीव की भयदूर टद्वार सुनाई देती है। देखा, दो बाए तो हमारे पैसे तले छा गिरे और अन्य दो कानों के छूकर सनसनाते हुए निकल गये। इनके द्वारा माप्यली अर्जुन हमारे पैर छूते हैं और छराल पूछत हैं।

तव निकट पहुँच कर श्रर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा :—

हे सारिथ ! कुम पोज़ों की रास खोंज़ों; रथ के राज़ करें। हम वह देखना पाहते हैं कि कुम-इक्षाधम हुर्पोधन इस सेना में कहीं पर है। अन्य कीरनों से लड़ने की केाई खस्रत नहीं। हुर्योधन के हारत ही सब हार जायेंगे। पर वह तो इन लोगों में कहीं देख नहीं पड़ता। यहाँ से इन्छ दूर सेना के चलने से जो गुजार बढ़ रहा है उसी के साथ वह दुरात्मा चरूर मागा जाता है। इसलिए इन महारथियों को छोड़ कर उधर ही शीब रथ ले चलों।

उत्तर ने बड़े यस से राम साध पर जिथर ट्योंधन जाते थे उधर ही धोड़े दौड़ाये। कौरव लोग श्रार्जु न मा सतलय ससफ गरी। इससे उनते रोकने के लिए टीडे। अर्जुन ने अपने तेज बाखों से सैनितं। में। बेस्ट्र पीड़ित करके पहले गायों ने। घर लौटा टिया। फिर दुर्योधन पर आक्रसण करने का अवसर हुँ डुने लगे। सौका देराते ही उन्होंने उत्तर से कहा:—

हे राजपुत्र ! इस रास्ते से जन्दी चलो ! इससे सेना के बीच में पहुँच जायँगे ! यह देखों, महा हाथी भी तरह फलो हमसे लड़ने त्राने हैं ! इनलिए पहले इन्हीं सी तरफ चलो !

ज्यों ही राजकुमार उत्तर जबर पहले त्यों ही बहुत से सहायकों के साथ कर्ण अर्जुन पर बाल यरमाने लगे। अर्जुन ने कप्ट होकर पहले तो विकल्प की रच से गिरा दिया, फिर अधिरथ के पुत्र अर्थात् पर्ण के भाई थे। मार डाला। यह देख कर कर्ण के। बड़ा क्रोध आया। वे सामने आकर जदने लगे। अन्य पौरव लोग दिदक फर यह अयङ्गर सुद्ध देखने लगे।

पहले जय कर्ण ने चार्जुन के फेंके हुए बाखों के रास्ते हों में रोक कर उनके मेही की पायल किया तथ वे लोग बड़े व्यानन्द से ताली देकर और राहु मेरी यादि बजा कर कर्ण की प्रशंसा करने रागे। इससे व्यज्ञन सीकर जागे हुए सिंह को तरह प्रोच से जल उठे। उन्होंने हज़ारी बारा चला कर एगें के ग्य की उक्त दिया और एक नेय बाए से उन्हें पायल कर दिया। कित करों के प्रकार के ही एगें के ग्य की उक्त दिया और एक नेय बाए से उन्हें पायल कर दिया। उससे कर्ण प्राय: मूर्छित हो गयें और लाई की पायल किया। उससे कर्ण प्राय: मूर्छित हो गयें और लाई की मीदाल होड़ कर आगे।

कर्ण के भागने पर हुवींपन से न रहा गया। वे खानी सेना लेकर अर्जुन पर खाकमण करने के लिए युद्ध के मैदान नी खोर लीटे। रात्रु नी सेना से खपने की थिरा हुखा देख खर्जुन ने पहले हुपा-पार्च्य पर आक्रमण करने की इच्छा की। इसलिए बन्होंने उत्तर को उधर ही चलने नी खाड़ा दी।

पृथ ने अर्जुन के बाखों के दुषड़े दुष्ड़े करके पहले चबके पायल किया। इससे चर्जुन ने पृश्ले में की तरह उत्तेसित होकर इस के बोड़ों की अपने शरसपृत् से छेद दिया। इससित बोड़े अडफ कर उस तरह उद्दुलने हुटने लगे कि प्रपाचार्य रख से गिर पड़े। यह देर कर अर्जुन ने इस पर और बाए म चलाये। गिर हुए शर्म की मागना उन्होंने अर्जुचित समक्का। पर को दे पर पर फिर चड़े खों ही दुस्तीलें अर्जुन ने दमस घुनुए कर करके बोड़े और सार्थि के सार खाला। तब इस की बिवार में देस पर फिर चड़े खों ही दुस्तीलें अर्जुन ने दमस घुनुए नाह कर उनके बोड़े और सार्थि के सार खाला। तब इस की बिवार में देस कर अन्य बोड़ाओं ने उतको बाहाँ से हटा दिया और अर्जुन का मुकाबला करने रीडे।

इसके श्रनत्यत् अर्जुन की श्राज्ञा से बिराट कें पुत्र उत्तर ने होणाचार्य्य से तरक रथ चलाया। वरावर बलाते गुरू और शिष्य का मुक्तवला सब लोग विस्तित होकर देवने लगे श्रीर सेना में बड़े थोर से शुरूपित होने लगी। गुरू केंग्रे देवर अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें मणाम किया श्रीर किंगीन भार से कहने लगे :—

हें जापार्य । वनगस करा कर हमें बड़े बड़े कप्ट दिये गये हैं । इस कारण श्रव हमारी गिनती कींग्वों के राहुओं में हैं । श्रवणव आप हम पर रष्ट न इजिएगा । बदि आप पहले हम पर बार न रहेंगे तो हम आपसे बुद्ध न कर सकेंगे । इसलिए पहले आप ही वास चलाइए । अपूर्वेन के इच्छाउतार रिशे के ने वास चलाया तो अपूर्व ने तराते ही में उसके टुकड़े उकड़े कर छाते । इस होसा और अपूर्व के कार्य होता है । इस होसा अपूर्व के कार्य हुई । दोनों ही महाग्यों थे, डोनों ही दिव्य आज चलाने में लिए सव वीग पित हो है । इस वीग पित हो है । इस विशेष अपूर्व कार्य देशने लगे ।

फीरनो ने पहा — आनाएयें को बरावरी आर्जुन के किसा और कोई न पर सकता था। इतिय धर्मो तैमा भवान कहै कि अञ्चन को गुरू के साथ लड़ना पड़ा।

इयर दोनो बीर सामने आक्षर एक दूसरे पर वाण चलाने और वायल करने रागे। अर्जुन वा पुरतिलापन, उनका लक्ष्य भेर वीराल, और चहुत दूर से बाण मानने की योयता देरा कर होण का वहा आक्षर्य हुआ। धीरे धीरे कोच में आवर अर्जुन दोनो हाथों से इतनी तेची से बाख वरसाने लग कि ये कब बाख उठाते हैं और क्व फेर के हैं—यह वोई भी न देरा सकता था। आवायर्थ थे। अर्जुन की बाखों से प्रिय गंगा देरा सैनिक हाहाभार करने लगे। वब अर्श्वत्यामा एकाण्क अर्जुन की लगाने की देश सामन एकाण्क अर्जुन की लगाने हैं। इससे उनका प्यान दूसरी तरण चला गया। फल यह हुआ कि होखाचार्य्य ने। वह सि हट जाने वा भीरा मिल गया।

इसके बाद अर्जुन क्योर अवस्वत्थामा का बुद्ध खिड गया। सुरोग्न पाकर महातेजस्त्री आधार्यपूत्र ने एक धारदार वाला से गारखीन की डोगी काट डाली। बह देख कर कीर ब लोग व्यवस्थामा दी धन्य ध य बहने लगे। परन्तु अर्जुन ने गारखीन पर करण्य टूमरी डोगी चढा दी और व्यवस्थामा ने फिर ब्यान अपर वार करने वा मौदा न न्या। उन्होंने बृद्ध हुए सर्ध के समान इनने वाला अरद्याश्यामा पर वान पृथि कि उनने रोक्षेत्र शेवने अरद्यामा के सारे अक्ष-राज पुरु गये।

इस बीच म थोडा सा विकास सहर कर्या फिर राडाई के मैनान में ऋषि । यह देख कर मीध में मरे ऋजैन ने अरहरवामा को तो छोड़ दिया कर्या के सामने उपस्थित होरूर ये बीला —

हे फर्मा । कीरवो की सभा में तुमने बड़े पसए के सहा था कि तमारे बराबर योड़ा हुनिया भा में नहीं है । को आज हम तुम्हें बता हैंगे कि तुम कितने पराम्मी हो । उससे तुम दूमरे का अपनात किर क्मी न करोगे । तुमने आज तक जितने कठोर जनन कहें और जितने हुएक्से किय हैं उन सबका पूरा करता आज तुम्ह मिल लायागा। रे हुगुला। जिस को । को हम बाग्ह वर्ष तम बनजाम में रोके राष्ट्री बुल आज अवत हेंदा।

क्या ने उत्तर दिया --

हें ऋर्तुता जो हुद्ध तुमों कहा उसे कर निराधों। इसा उक्तात से उसा लाम ? तुम ध्यने को भातन्त्र सक्तरने हा यह तुन्द्रागि अता है। ध्यन तक तुम प्रतिज्ञा वे बस्यन में जैसे वैंथे वे वेते री ध्यन भी रमारें बल जिनम से ध्यमों नो जैंबा हुआ सनमी। खड़ने की यह तुन्हारी इ.टा शीझ ही दूर है। आपकों।

धार्नुन ने पहा — हे सारिश्व पूत्र । चुन इसी युद्ध के सैना से द्यामी भाग गये थे, तिस पर भी मुक्तारा रोग्नी मारना न गया । तुम ना निर्काण दुनिया में और कहा न हागा । यह यहते यहते बीर धार्मन ने पत्र न ने वोड उर भीतर धुम जारेनाल बाग बरमाना ज्यास्म किया । उन्होंने बाल्य से क्या के त्र त्यास्म हिया । उन्होंने बाल्य से क्या के त्यास्म की होंगे इस हाले हैं त्यास्म से हिया । उन्होंने बाल्य से क्या कर क्या पर मारा । इसस नीडी देर के लिए जनती सुद्धी हीली पढ़ गई। पर सुरन्त ही होस से आकर उन्होंने कर्त्य का प्रमुख वाला की का उन्हों के लिए जनती सुद्धी हीली पढ़ गई। पर सुरन्त ही होस से आकर उन्होंने कर्त्य का प्रमुख वाला है है हो की अपने कर की सारे शास राम पर पर पर पर पर पर होता और का की सारे शास राम पर पर पर पर पर पर पर से सार सार पर वाला की से पहले बार, बीरवा हो से सारे सार पर पर पर पर हो सारे हो सारे से होता हो पर पर सार पढ़े हो से से होता हो एक वीला बार हो से मारा सार सार पर सार पढ़े आहे हो से हो सारे । जब नीडी देर वार होशा में आवे वर पीडा से अधीर होन्स सुद्ध है। इसे हो से हो से हो से से से सार से ।

इस यीच में हुर्योवन जा गये। यह देस कर कि प्रजीन को जीवना बहुत कठिन है उन्होंने भाइयों के साथ टल बीउ कर प्रजीन पर जाउनका निया। पर महार्गर प्रजीन ने सेना सहित हुर्योधन प्रादि को सहज ही म मार मगाया। ज्यन्त में उन्होंने विवामह मीप्प का सामना किया। े पहले होनों योद्धा तरह तरह के दिल्य श्रष्ठ चलाने लगे। पर बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी फोई किसी को भीड़िन न कर सका। हुल्ड देर में बालों से लड़ाई होने लगी। उस समय श्रुचन की निपुलता श्रीर पुरानीलापन देरा कर मब लोग चित्रत हो गये। भीप्य का घट्टा योड़ कर उन्होंने उन्हें अपमर दिये चिना ही उनकी झांत्री में बाल मारा। इससे महाला भीप्त र घ को पटिया पढ़ कर वड़ी देर तक श्रमत रहे। उनकी यह द्शा देश उनका सार्थिय रच को युद्ध के बेहान से बाहर भगा ले गया।

इसके बार पहले हारे हुए योढा लोग बार बार बुद्ध के मैदान में लौट कर कभी खलग खलग, श्रीर कभी गर्म-युद्ध के लिलाफ दल बाँच कर, अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। तब अर्जुन ने गापडीव पर पदा कर प्रचएड गरज के साथ एक ऐसा सम्मीढन बाए छोड़ा कि सारे कीरव बेहांश होकर जमीन पर गिर पड़े।

इस समय राजकुमारी उत्तरा की बात धार्जन को बाद खाई। उन्होंने उत्तर से कहा :--

हे इत्तर ! पौरव लोग इस समय बेडोग पड़े हैं । जनए रथ से उतर कर तुम उनने करहे गानकुमारी के लिए ले जाने । देशों सावधान गहना । भीष्म इस सम्मोहन क्षस का तोड़ जानते हैं । इसिलए उनने पोड़ों के बीच होशियारों से जाना ! तब उत्तर खबेन पड़े हुए बीगें के बीच में जानर होया जीर कुए के मारेद करड़े, कर्ण के पीले कपड़े खीर खरनखाना दथा हुवांचन के नीले करड़े लेकर किर खपने पथ पर जा जादे और पीड़ों को गाम थाम गायों के पीड़े नगर की बीग चले । इतने में की बो के हुस इस होशा खाने लगा। टुर्याधन ने देखा कि खर्जुन चुपपार गायें लिये जाते हैं। इससे उरोंने बड़ी ब्याहती से कहा:—

हे यो द्वागण ! तुमने व्यर्जन को क्यों छोड़ दिया १ उसे ऐसा पायल करो कि व्यक्ते घर न सीट मर्फ।

तथ भीष्म ने हॅम कर कहा :--

हे दुर्याधन ! तुन्हारी बल-पुदि इस समय कर । गई है १ जब तुम लोग यहोरा पड़े थे तम माप्तीर प्राप्तुन ने कोई निर्दयता का काम नहीं किया। तीनो लोक पाने के लिए भी वे धर्म नहीं छोड़ते। इसी लिए इस युद्ध में सुम लोग मारे जाने से बच गये हो। प्राय रोधी मारना तुन्द्रे सोभा नहीं देता। पार्जुन गार्चे लेकर जायें। तुम जीते जी हसितनापुर लीट चलो, यही बड़े सौभाग्य की बात है।

पितामह की यह यथार्थ बात सुन कर द्योधन ने ठंडी साँस ली और फिर छुछ न बीत ।

विराट के नगर को लौटते समय श्रर्जन ने उत्तर से कहा :-

है हुआर ! यह बात निर्फ तुन्हों जानते हो कि पायटन लोग तुन्हारे पिता के आश्य में रहते हैं। परन्तु उचित समय आने के पहले उसे प्राट करता सुनासिय नहीं। इसलिए तुम सबसे यही कुहना कि यह में तुन्हीं जीत कर गायें लौटा लाये हों।

अतर ने फ्हा :— हे बीर ! किसी को भी निरनास न होगा कि जो काम आपने किया है वह हमसे हो सकता है । जो हो, जापनी व्यक्ता पाये बिना यह बात हम पिता से भी न व होंगे ।

श्रर्तुत ने कहा :—श्रव म्वाले नगर में जाउर श्रापको बीव का 'समाचार' सुनावें। हम तीमरे पहर चलेंगे। क्योंकि हमें बहत्रला का वेश किर घारण करना पड़ेगा।

इधर पाएडवो के साथ विराटराज त्रिगतों को हरा कर प्रसक्तवापूर्वक अपने नगर लौट आये और शीम ही अन्त-पुर में पहुँचे। वहाँ यह सबस पाकर कि उत्तर अपनेते ही की वों से लड़ने गये हैं वे यह ज्यापुरत हुए। वन्होंने बी दाओ को आधा थी कि वे सारी सेना लेक उत्तर थी सहायना के ि तरन्त जार्ये। उन्होंने कहा:— सचित्र महाभारत िपहलाँ <sub>।</sub>इंश्ह

हे सैनिक ! हमें यह समाचार यहुत जस्द देना कि कुमार जीवित हैं या नहीं । उस खी-वेश-

धारी गर्तक के। श्रवना सार्थि श्रीर सहायक बना कर क्या वे श्रव तक जीते बचे शेंगे !

यह सन कर गुधिप्डिर ने मुस्तना कर कहा :---

महाराज ! जब बृहत्रला राजकुगार का सार्ग्य है तब छाप विस्ता न वीजिए । कौरव लोग गायें न ले जा सकेंगे।

ये बातें हो हो रही थीं कि दुनो ने आकर उत्तर के जीवने की रायर दी। विराट ने बड़ी प्रमन्त्रा

से उहे इनाम देकर मन्त्री से कहा:—

846

सडोतं पर ध्वजा-पताकाये तुरस्त उड़ाई जायेँ खौर यथाविजि देवताओं की पूजा की जाय । याद्वा कोत ग्रीर बाजेवाले श्रारे जाकर उत्तर से मिले श्रीर बजाते गाते उन्हें नगर में ले श्रारे । सब लोग मतवाले हाथियों पर सनार है। कर चारों तरफ जीत की खबर फैलावें। कुमारियों के साथ उत्तरा खन्द्रे खन्डे कपड़े पहन कर भाई की अगवानी के लिए तैयार रहें।

उत्सव की ये सब तैयारियाँ जब होने लगीं तब बड़े प्रमन्न होकर विराद ने शैपनी से

क्षाः :---हे सैरिन्ध्री ! श्रव पाने लाश्रो, कडू के साथ हम जुला खेलेंगे ।

युधिस्टिर ने कहा:--मारे आतन्य के व्यथना और किसी कारण से जी मतुष्य मत्त हो रहा हो उसके साथ जुड़ा रोलना उचित नहीं। इसलिए कोई और काम करने की आप हमे चाडा वें।

विराद ने कहा :-- हे कहू । जुला येलने की हमारी बड़ी इच्छा है । और केई खेल हम नहीं सेताना चाहते । जुल में सब कुछ हार जाने पर भी हम द खित नहीं होते । इसिताप तम सहीच न करें।

फड़ में कहा:—महाराज ! श्रापने सुना होगा कि बहाराज युधिष्ठिर जुए हो में श्रपना राज्य हार गये थे। तब में जुए के। हम विलक्का ही पसन्द नहीं करते । जो हो यदि आपकी बड़ी ही इन्छा ही ता धाइम मेले।

ज्ञ आरम्भ हे।ने पर भिराट कहने लगे :---

श्राज़ कैसे मौभाग्य की बात है कि हमारे पुत्र ने युद्ध से सारे की गयो के। हरा दिया ।

युधिष्ठिर ने कहा :—महाराज ! बुल्जला जिसका सारथि होगा वह जरूर ही युद में जीतेगा।

इस बात से कुछ रुप्ट ही कर राजा ने वहा :-

कड़ ! कैरियों के क्या हमारा पुत्र नहीं हरा सकता १ तुम बार बार उसकी उपेला करके एक

मामान्य नाचनेत्राले की क्यो प्रशंसा करते है। । युधिष्ठिर ने कहा:--महाराज! जिस बुद्ध में भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण इकट्टेहुए

हैं वहाँ बृहन्नता के सिता और कोई नहीं जीत सकता। तत कीय से अधीर हेकर मस्पराज याले :---

कक्व ! हमारे बार बार मना करने पर भी तुम जुण नहीं होते । तुम्हे वृद्व समक्त कर अभी तक हमने समा किया था। पर यदि तुम जीवित रहना चाहते हो ने। किर कभी ऐसी बात न यहना।

्र मुशिद्धिर के। इस तरह डॉट कर दिरार ने उनके मुँह पर बड़े चोर से पाँस फेर कर मारे। इससे धर्मराज की नाक से खुन बहने लगा। यह देख कर मैरिस्त्री सेने के एक लोट में जरा ले खाई और उनकी सेवा करने लगी।

इसी समय रामकुमार उत्तर महल के दरपाचे पर आ पहुँचे। द्वारपाल ने उनके आने की टापर राजा की वी। मस्यराज ने बहुत प्रमुख हो कर कहा —

हे द्वारपाल। उत्तर और बृहञ्जला के सीव मीतर ले आओ। उन्हें देसने के लिए हम बड़े "याऊल हैं।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने द्वारपाल के। अलग ले जाकर उसके कान में कहा 🕳

ऐसा फरना जिसमें बृहकला सुन्न देर बार खाते ! नहीं तो, यदि यह देखे लगा कि काकारण ही हमारी नाक से जन गिरा है तो महाराज न बच्चों ।

कुमार उत्तर ने समा में श्वासर पिता के पैर छुए और कडू के प्रशाम किया ! उन्होंने देखा ति युचिष्टिर मा मुँह रहन से लायपथ है। इससे व्याहुन होकर पिना से पूछा --

है पिता। इन्हें किसने मारा। किम माहसी का यह पाप करने की हिम्मत हुई १

निराट ने वहा —पुत्र। तुन्हारी जीव सुन कर हम वडे प्रसन्न हुए। इससे हम तुन्हारी प्रशास परने लंगे। पर यह त्राक्रमण हमारी यात न भान कर यार बार इहतला की प्रशास करने लगा। इसलिए हमी ने इसे मारा है।

उत्तर ने एहा —महाराज ! श्रापने वहा श्रम्याय किया । इनके। शीम ही प्रसन्त कीजिए । नहीं ते। नजराप से श्राप श्रमस्य ही नष्ट हो जाइण्या ।

जब दिराँड ने धर्मराज से चुमा माँगी तब वन्होंने यहां --

महाराज ! परराडण नहीं। हमने व्यापकी पहले ही चला कर दिया है। यल प्रत्य ऋषने 'म मैंना पर कभी कभी दिना कारण ही के क्षोब कर दैठने हैं।

हुत्र देर में युधिष्ठिर की नाम से सृन निकराना र-<sup>9</sup> हां गया । तन बहुनाला ने आकर सर्वात प्रणाम किया । राजा ने उनरा अधिन-टन करले उनके साथने ही पुत्र की प्रशासा आरम्भ की —

यात ! तुम्हारे होने ही से हम सन्ये पुत्रान्त हुए । जो सहापती कर्ण दिन रान लड़ कर भी नहा क्यों उन्हें हुमने में से हराया । जिन हुम्हुन-शेट भीष्म के वरानर बोद्धा नमाम दुनिया में नहीं उनसे तुमने मैसे युद्ध किया ? सन शायों में निपुण और बादमों तथा कौराों के शुरू आचार्य होणा की विकट मार का तुम कैसे नह सके ? तुमने हरी हुई गाये लौटा कर बड़ा भारी काम किया है।

उत्तर ने वडी नरमी में कहा -

है पिता। हमारी ज्या मनात कि ये सज सबङ्ग काम हम खुद कर सज्ते। हम ते डर कर भगे आते थे। पर एक देवपुज हमारे पास आया। उसी ने हमारे डर का दूर करके कैरियों का हराया और गायों का बद्वार किया।

पुत्र की वात मुन कर निराट की बड़ा विस्मय हुन्ना । उन्होंने कहा —

येटा ! जिस महात्मा ने हमारा इतना उपकार रिया वे इस समय कहाँ है ?

उत्तरने कहा.—हे बिना! वे उसी समय ऋन्तर्धान हो गयेथे। कल या परसाे ी अकट होंगे। तव महाराज को बाह्या से बर्जुन ब्यन्त:पुर में गये और राजरुमारी के। वे सव छूटे हुएँ बस्न दिये। गुड़ियों के लिए बड़े बड़े मूत्यवार वस्न पकर उत्तरा बड़ी प्रमन्न हुई।

उसके बाद भारडव लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्त में सलाह करने लगे कि किस समय और किस तरह हम अपने को प्रकट करें।

## १३--पागडवों का प्रकट होना ग्रीर सलाह करना

प्रतिक्षा से छूटे हुए पाएडवों ने अपने के। विराटराज पर प्रस्ट करने के लिए उपयुक्त समय स्थिर कर लिया। विश्वित दिन ज्याने पर स्वान के बाद सकेंद्र कपड़े जीर तरह तरह के गहने पहन कर वे लोग राजसभा में पहुँचे और विराट के सिंहासन पर धर्म्मराज की बिठा कर उनके चारों तरफ बैठ गये। मैरिक्सी का बेरा स्थान कर दौबरों भी बढ़ाँ ज्या गई।

जब राज्य का काम करने का समय आया तय विराहराज सभा में आये। पाउडवो का यह अर्भुत ब्यवहार देख कर पहले तो वे बिस्मित और कुपित हुए। पर यह समफ कर कि शायद इसमें कोई गृद्ध रहस्य हो छुछ देर साथ कर योलं :—

हे कडू । हमने तुन्हें जुजा केलने में निपुण समक कर ज्यपना सभासद बनाया था। इस समय राजों का सा वेरा बना कर हमारे सिंहासन पर क्वों वेठे हों ?

श्रर्जुन ने हैंस कर उत्तर दिया :---

हे राज्य ! वे महातेजस्त्री पुरूप है। ये तो देवताओं के भी बरावर चैठने वान्य है। इनका यश सूर्व्य के प्रकाश की तरह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये कुरुवंश में अंध्ठ धर्म्मराज युधिध्ठिर हैं। इसलिए आपके सिंहासन पर बैठने के ये सर्वया बाग्य हैं।

पदे आधर्य में आकर विराटराज ने कहा :--

यदि यही राजा युधिप्ठर हैं तो इनके भाई और इनकी की ब्रीपरी कहाँ है ?

अर्जुन ने कहा :—है राजन् ! जो व्यापकी रसोई बनावे थे. और जिन्होंने व्यवना नाम बहुभ यवाया था वर्षा महावती भीमसेन हैं ! जिन्होंने हुरास्मा कीचक और उसके वेश का महार करके मैरिन्मी पी रुपा की थी थे गन्थने भी बही हैं । व्यापके वैष्ट्रों और गायो के व्यथिकारी ही माद्री के दोनों कान्तिमान पुत्र नफुल और सहदेव हैं । वह बल्तीकिक रूपवती और पतिवाना सैरिन्मी ही द्रीपट्टी है ! इन्हों के लिए बोचक माग गया था । और हम भीमसेन के होटे भाई अर्जुन हैं । हमारा विशेष हमान्त आपने सुना ही होगा । हे राजन् ! हम लोगों ने आपके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर यह सुन से श्रदात यस्स किया है ।

इस समय कुमार उत्तर इतने दिनों की ककी हुई छतज्ञता प्रकट करके बोले :—

है पिता ! जिस तरह सिंह हिरनों के मुंड की भारता है जुसी तरह इन तन्यों भुजाओंवाले, धनुषारियों में भेष्ट चार्नुन ने शक्तुया के मार गिराया था ! जिस समय सार रथों को तोड़ कर लड़ाई के मैदान में ये पेन्सटके फिल्टो ये उस समय उन्होंने यह चुंड हाथियों को मार गिराया था ! इनके याण लगते हो ये यह यह दोतों को असीन में गाड़ कर मर जाते थे ! इनके राद्ध की भयावनों ध्वनि मुनने ही हम भय से हवापुल हो गये थे ! ्यह प्रुन कर विराहराज प्रमन्नतापूर्वक युधिष्टिर के पास बैठे और उनका यथोचित सम्मान किया। फिर श्रपनी सेना, ठजाना और नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनकी पूजा की। तदनन्तर श्रपने भाग्य की यड़ाई करते हुए उन्होंने श्रंन्य पायहवों के मावे सूचे श्रीर उनका श्रालिद्वन किया। इसके बाद उन्होंने गुधिष्टिर से कहा :—

हे धर्माराज! वहें सौभाग्य की बात है जो श्राप लोग वनगस श्रीर श्रजात वास समाप्त करके प्रतिक्षा से छूट गये। दुरात्मा कौरतों को श्रज्ञात वास के समय श्रापनी कोई खबर न मिली, यह बहुत ही श्रन्छ। हुशा। इस समय हमारे राज्य में जितनी सम्पत्ति है वह सब श्राप ही की है। महावली श्रुर्जुन हमारी कन्या के उपमुक्त पात्र हैं। इसलिए वे उत्तरा का पाणिष्रहण करें।

ष्यर्जुन की इच्छा जानने के लिए युधिष्टिर ने चनकी तरफ देखा। चनका ध्रमिप्राय जान कर ष्यर्जुन ने बिराटराज से फहा :---

है राजन् ! इसमें सन्देह नहीं कि पाएडव और मस्त्य लोगों में परस्तर सन्यन्थ होना यहुत श्रव्हा है। किन्तु आपके श्रन्त:पुर में हम राजङ्कमारी के गुरु की तरह रहते रहे हैं। वह भी हमें पिता की तरह मानती रही हैं। इसलिए यहि आप उपित समिक्तर तो सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हमारे पुत्र श्रमिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दोजिए।

च्यर्जुन की बात से प्रमन्न होकर विराट ने कहा :---

हे अर्जुन ! तुम बड़े धर्मात्मा हो । उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके तुमने बहुत ही उचित काम किया । ऋय यहुत जल्द श्राभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह की वैयारी करना चारिए ।

तब्तन्तर विवाह में श्राने का न्योता देने के लिए पहले तो कृष्ण के पास फिर श्रन्य मित्रों के राज्य में दूत भेजे गये। यह खबर फैलते ही कि पायडव लोग प्रतिज्ञा-पालन करके छूट गये हैं उनके मित्र राजा लोग उनकी सहायता के लिए सेना ले लेकर ऋख के ऋख ध्वाने लगे।

पहले युधिष्टिर के सित्र काशिराज और शिविराज एक एक अनौहिशी सेना लेकर विराट नगर में आये। किर महावली द्रुपट और पृष्टपुत्र, शिरायडी और द्रीपरी के पौबों पुत्रों के साथ, एक अनौहिशी सेना लेकर उपस्थित हुए.।

श्रार्तुन के पुत्र श्राभिमन्यु का सा वर पाने से किराटराज वदे प्रसन्त थे। इसलिए देश विदेश से आये हुए राजों की अगवानी वे वड़े आदर से करने लगे।

इसके बाद द्वारका से कृष्ण, बलदेव, सात्यिक चादि यादवन्धीर व्यक्तिमणु की लेकर चावे। पायडवों के नीकर इन्द्रसेन चादि भी रथ जादि लेकर आये। पायडवों के लिए राजीचित धन और बल्लो की जुरूरत समना पर कृष्ण सब चीचें अपने साथ लाये और पायडवों को दीं।

इसके बाद विधि के श्रमुसार विवाह का कार्य श्रारम्म हुआ। राष्ट्र, भेरी, ढोल श्रारि थाने यजने लगे। यहुत मा मांस, मञ्जली श्रीर श्रमेक प्रकार की सदिरा श्राने लगी। गानेवाले, कहानी कहने गाले, तट, वन्दीगरण, खुति-पाठ करनेवाले श्रीर भाट महमाजों का मन वहलाने लगे। सुदेरणा श्रारि परम रूपवर्ती क्रियाँ सर्जी हुई चत्तरा को लेकर विवाह-मण्डण में श्राई। पर श्रयत्यन्त सुन्दरी द्रीपदी के सामने सबका रङ्ग भीका जान पदना था। कृष्ण वो सहायता से विराट और द्रिविधिर ने विवाह-सप्तन्यी सप्त काम धीरे धीरे पूर्ण किये और विवाह के बाद श्राये हुए श्राहम्यों को बहुव सा धन देकर सन्तुष्ट किया।

विवाह समाप्त होने पर पाएडवों ने ऋपने माई-बन्धुश्रो से सलाह करने का विचार किया निश्रय करने के लिए कि ऋव क्या करना चाहिए.सब लोग विराट के समा-मनन में इकट्टे हुए।

विराट और द्रुपदराज के बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने आसनों पर वैठ गये। रहीन्दर वेशों से विभूपित राजा लोग पहले वो थोड़ी देर वक वरह वरह की वात-चीत करते रहे। फिर काम प्रारम्भ करने के उद्देश से बुद्धिमान् कृष्ण की चोर देख कर चुप हो गये। इस तरह अनुमति पाकर कृष्ण पाराडवों की भलाई-बुराई की त्रालोचना करने लगे।

वे बोले :—हे नुपतिगर्ए ! श्राप लीगों को मालूम ही है कि शकुनि ने दुएता करके धर्मराज को जुए में हराया और उनका सब कुछ छीन कर उनसे बनवास की प्रतिज्ञा कराई । यदापि पारडव लीग बलपूर्वफ सारी पृथ्वी जीन सकते थे, तथापि उन्होंने केवल सचाई के खयाल से यह फठिन वर पालन फिया। श्रव श्राप लोग ऐसी तरकीय सोचिए, जिससे कौरवों श्रीर पायडवों, दोनों, की मलाई हो श्रीर उनका धर्म भी धना रहे। बद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इन लोगों को चत्रिय-धर्म के अनुसार बलपूर्वक नहीं हराया, किन्तु छल से इनका पैतृक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लोग कौरवों की धुराई करना महीं चाहते। ये लोग सिर्फ ध्यपने बाद्धवल से जीते हुए साम्राज्य ही की माँगते हैं। पर सब लीग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लड़करन ही से किस तरह नाना उपायों से इनका राज्य छीनने की चेष्टा की है। इसलिए कौरवों का लोभ, युधिष्ठिर की धार्मिकता और इनका आपस का सन्यन्ध ध्यान में रस कर आप लोग यह स्थिर मीजिए कि अब क्या करना चाहिए । छुटए की ये पचपात-रहित बातें सन कर यलदेव बड़े प्रसन्न हुए और त्रादर के साथ उनका अनुमोदन करके कहने लगे :--

श्राप लोगों ने कृष्ण की वातें सुनों ? वे धर्म के भी श्रातुकल हैं और दुनियादारी से भी जाली नहीं। जैसी वे धर्माराज युधिष्ठिर के लिए लाभरायक हैं वैसी ही दुर्योधन के लिए भी। पाएडव लोग सिर्फ आधा ही राज्य लेकर सन्तोय करना चाहते हैं। अतएव कौरवों को चाहिए कि वे उसे दे दें और सबके साथ मिल जुल कर सुख से रहें। हमारी राव यह है कि इस समय एक चतुर दूत हुवीधन के पास भेजा जाय । यह महातमा धृतराष्ट्र, कुरु-यंश में शिरोमणि भोष्म, महावृद्धिमान् द्रोणाचार्य्य त्रादि के सामने दुर्योधन से बड़ी नरमी के साथ युधिष्ठिर का सँदेशा कहें। कुल राज्य घृतराष्ट्र के पुत्रो ही फे अधिकार में है। इसलिए उन लोगों से कोई रूखी बात कह कर उन्हें कुद्ध करने की जिरुरत नहीं। युधिष्ठिर भी सम्पत्तिशाली थे। परन्तु उन्होंने व्यसन में पढ़ कर अपनी सम्पत्ति अपने ही दोप से हो। दी। जुद्मा खेलने में वे निपुण नहीं हैं। तथापि, मित्रों के मना करने पर भी महापूर्त राक्षनि के साथ ने पोलने को राजी हो गये। धीरे धीरे खेल में वे इतने डूब गये कि उन्हें भले छुरे का झान न रहा। एक नादान आदमी की तरह वे एक के बाद एक दाँव बदवे गये और अन्त में सब कुछ हार गये। इसके लिए हुयोधन दोपी नहीं । इसलिए कोई बातूनी आदमी नम्रतापूर्वक दुयोधन से मेल करने के लिए प्रस्ताव करें।

वलदेव की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि महावीर सात्यिक व्यत्यन्त कृद्ध होकर ७ठ खड़े हुए और कहने लगे :--

जिसका जैसा स्वभाव होता है। वह वैसी ही बात फहता है। हे चलदेव ! इसी लिए हम तुमको सुन्हारे दुर्यानयों के लिए दोपी नहीं ठहराते । किन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी ये वार्ते चुपचाप येठे बेठे सुनी हैं उन्हों पर हमें कोध श्राता है। ऐसा कौन श्रादमी है जो .निर्दोप धर्मराज पर एक बार वे-राटके दोपारीप करके फिर इसी सभा में दुवारा वोल सके 🎙 कपट जुआरी खेलने में बेईमानी करके इन स्टिक प्राचित कर कि है। इस कोई वर्ष की बात है ? यह धर्मप्राज शकुति के खेलने के लिए अपने पर बुलाते तो निस्मन्देह उनसे हार धर्म के अनुसार होती । किन्तु बात ऐसी नहीं है । दुवीयन ने यह जान कर कि यदि कोई आदमी जुआ रोलने के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार नहीं कर सकता, राठतापूर्वक युधिष्ठिर को हराया है। फिर उसका मङ्गल कैसे हो सकता है ? इस समय पाएडव लोगे तेरह वर्ष के बाद अविज्ञा से हूट कर अपने पैतृक राज्य के पूरे तौर से अधिकारी हुए हैं। फिर वे भीरवों के सामने क्यों सिर सुकार्व ? यदि कोई दूसरे का भी राज्य लेना चाहे तो। भी माँगने की अपेदा वसे पत्तर्वक के लेना ही अच्छा है। तब ये क्यों अपना पैतृक राज्य लेने के लिए दुवींधन के हाथ जोड़ें ? शैरव लोग यदि धन्धारज का धर्म-सद्धत प्रस्ताव न मानेंगे तो। हम उनको अपने वश में करके प्रमाराज के पैरों पर उनका सिर रसायेंगे। इसमें सन्देह नहीं। हम लोगों के एकत्र होने पर हमारे प्रयत्न प्रताय को कीन सह सकेगा ?

द्रपद् ने सात्यिक से कहा :---

हूँ चीर ! बुम्हारा कहना ठीक है । पायहवों को खपना पैतृक राज्य पाने का न्याय के ध्यनुसार पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पायहवों के राज्यारा पर इस समय हुयोंभन का अधिकार है । बसे वें ध्यपने मन से कभी न लीटावेंगे । युहे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते । दीनता के कारण भीण और होण, बीर सुर्वें के कारण करण और सकुनि, उन्हों की हाँ ही मिलावेंगे । इसतिए चलहेव का उपदेश हमाग्रे राय में भी ठीक नहीं है । यहि हम लोग इस समय हुयोंभन से मीठी मीठी वात बहुँगे तो वह पाणी हम लोगों को निर्वत समकेता । इसतिए हमारी समक में सबसे पहले राजों के पास दूत भेज कर अपना बल बढ़ाना और सेना इकट्टी करना चाहिए । जानूनों के हारा हुयोंभन हमारी काररवाई चरूर हो जान लेगा । इसतिए बहु भेजेगा । इस हशा में विसक्त हमारी काररवाई चरूर हो जान लेगा । इसतिए बहु भेजेगा । इस हशा में विसक्त वृत्व पहले पहुँचेंगा उसी का काम सिद्ध होने की आधिक सम्भावना है । खतएब इस साम में देर लगाना विषय नहीं !

कृष्ण ने फहा :— हुम्दराज ने बहुत पुक्तिपूर्ण उपदेश दिया है। इसलिए हम लोगों का निश्चिन्त होंगर उन्हीं को सब काम सौंप देना चाहिए। जन तक विन्ध की बात चीत जारी रहे तब तक दोनों पढ़ों के आलिय जानों को उसी में लोगे रहना उपित नहीं। हम लोग विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ आरे थे। बहु काम तो अच्छी तरह हो। गया। अब हम लोग अपने अपने घर लौट बलें। यदि हुयोंच-न्याम के अनुसार मेल कर ली वो शंश-नाश होने का कोई कारण न रहेगा। और लालच में आतर पुष्टिर की बात न मानें तो भागडब लोग पहले अन्य मित्रों से सहायता लेकर फिर हम लोगों को

खबर हैं।

तव विराट ने सबका यंगीचित सत्कार करके कृष्ण आदि वादवों को विदा किया। इसके वाद वे युभिद्धिर और ऋन्यान्य राजों की सत्तह से कीरवों के साथ युद्ध को वैयारी करते लगे। राजा दूपद ने पहले एक दृत को भौरवों के पास केनना निश्चित किया। इस काम के लिए अपने युद्धिमान् पुरोहित को बुला कर वन्होंने कहा:—

है माझाए-भेष्ट ! आपको युधिष्ठिर और दुर्योधन का परिचय देने और उनके विचाद का हाल क्षाने की पाल्यत नहीं । क्योंकि, आप सब जानते हैं । हुर्योधन आदि ने सीधे सादे पाएडयों को पहुत इना है । धुदाएट्र में इस नाव को जानते हैं । ध्रामा विद्वर ने इस समय बार पार विनती की । पर उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया । इसिलए इस बात की आप्ता नहीं कि वे अपनी इच्छा से धम्मराज को आप्ता गर्या लोडा होंगे । तब भी आप घुरतएट्र और अन्य बड़े बड़े कीरवों को प्रसन्न करने की चेष्टा कीजिएता । यह निअय है कि इस वियय में वाशी हारा विदु आपकी चल्टर सहायवा करेंगे । यि भीतम और प्रीए आदि पाएडवों का विरोध न करें तो दुर्योधन अपनेत कभी सहने की इच्छा न करेंगे । एसा होने से अपने पड़ के बढ़े बड़े बड़े बोडाओं के फिर अपने वहा में इस्ते में दुर्योधन का जितना समय लोगा। छतने में इस लोग वर्षेष्ट वलतंत्रह कर लिंगे।

द्रपद का यह उपदेश सुन कर नीविशाख-विशारद पुरोहित ने राह का खर्च लेकर हितनापुर

की श्रोर प्रस्थान किया।

पुराहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारी श्रोर दूत भेजे गेथे। इच्छा की लोने के लिए खुद श्रार्जुन द्वारका गये। जासूसो के द्वारा यह सन हाल दुर्योपन के माद्म हो गया। इससे उन्होंने भा सब जगह दूत भेजे। यह खबर पाते ही कि श्रार्जुन द्वारका जाते हैं वे भी एक तेज कोड़े पर सबार होकर, श्रीर थोड़े से नौकर साथ लेकर, जस्दी जस्दी उनके पीछे दौड़े।

छार्जुन खौर दुर्योघन रोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे श्रौर एक ही समय राजभगन में गये। छुष्ण इस समय सोते थे। सोने के कमरे में पहले दुर्योधन गये श्रीर रूप्ण के सिरहाने बैठ गये। किर

मर्जुन गये सौर पैताने वैठ कर कृष्ण के जगने की प्रतीचा करने लगे।

ज्ञराने पर कृष्ण ने पहले व्यर्जुन की, पिर दुर्चोपन की देखा। कुशल प्रश्न के वाद कृष्ण ने उनने क्याने का कारण पृक्ष । दुर्वोधन ने हैंस कर कहा —

हे यादव भेटा । जो युद्ध होनेवाला है उसमें तुम्हे हमारा पच लेना पडेगा । यदापि कैरल कौर पारहरतें होगो, का सम्बन्ध और मित्रमाव तुम्हारे साथ एक सा है, तथापि हम पहले खार्ये हैं। लोक-पीति तो पही है कि जो पहले खार्च उसी की प्रार्थना सफल की जाय।

क्रया ने कहा —हे कुतबीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले खाये हो। पर हमने छर्जुन ही में पहले देखा है। इसलिए इस दोनों पत्ते की सहायता करेंगे! हमारे पास एक खर्जुद प्रसिद्ध नारायणी सेना है। यह एक तरफ रहेगी। दूसरी करफ हम खकेले रहेंगे, पर म तो हथियार ही लेंगे और न लड़ेंदींगे। खर्जुन होटे हें। इसलिए पहले वे इन दोनों से से जो चाहें ले लें।

यह जान कर भी कि कृष्ण युद्ध में शामिल न होंगे आर्जुन ने प्रधन्नतापूर्वक उन्हीं के लना मजूर किया। तय हुर्योधन एक आर्जुद नारायणी सेना पाकर और यह जान कर कि कृष्ण युद्ध न करेंगे बेहद प्रसन्न हुए।

इसके बाद दुर्वोधन बलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गये। उनके खाने का कारण जान कर बलवेव बोले —

हे राजन्। हमने कहूँ बार कृष्ण के धिरकारा है कि दोनों ही पक्षालों से हमारा एक सा सम्बन्ध है, इसलिए इस युद्ध में इस लोगों का शामिल होना चित्र नहीं। पर उन्होंने हमारी बात न मानी। फिर भी हम कृष्ण के विरोधी दल की सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम किसी तरफ न रहेंगे। खतरब आप पचारिए। आपने मानिश्चित मरतवश में जन्म लिया है, इसलिए स्वित्य धर्मों के खतुसार ही युद्ध फीजिएगा। सारवान। इसमें केंद्र बृद्धि न होने पारे।

थलदेव की वात समाप्त होने पर दुर्जीघन उन्हें गले से लगा वर विदा हुए। इसके बाद वे छतवनमी के पास गये श्रीर एक श्राचीहित्यी सेना समेत उनने। श्रापने साथ लिया। इस तरह वे महा धलाग सेना-समृद के। साथ लेकर लेटि। इससे वैगरन लोग वडे प्रसन्त हुए।

दुर्योधन के जाते ही कृष्ण ने श्रार्जुन से पृक्षा ---

ैं हे चर्जुन । यह जान कर भी कि हम युद्ध में शामिल न होगे क्यो तुमते हमें व्यपने पत्त मे रखना उचित समम्ब १

खर्तुन ने पहा —है मित्र। सेना लेने के लिए हम तुन्हारे पास नहीं खाये। प्रतराष्ट्र से पुत्रों का तो हम अपनेल ही सहार कर समने हैं। तुम खिद्धवीय नीविछ और हमारे पुराने मित्र हो, इसलिए तुन्हारी सलाह और यहल कामना ही से हमारे सब बाम दिद्ध हो जावेंगे। हे वासुदेव। हमारा एक बहुत पुराना मनोरय भी तुन्हें पूरा बरना पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस मुद्ध में तुन हमारे सारीय पनते।



शल्य ने फहा :—हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह पार्थना हम खनस्य पूर्ण करेंमे । सभामगडप में कर्ण ने निरंपराध द्रीपदी का श्रपमान किया है। इसलिए कर्ष और अर्जुन के युद्ध-समय में हम नर्र्ण के जरूर सार्यथ वर्नेगे श्रीर उनका तेज नष्ट करने का हम श्रन्थी तरह यत्र करेंगे।

यह कह कर शस्य ने विदा माँगी श्रीर सेना-सहित दुर्योधन के पास चल दिया।

इधर श्रनेक देशों से राजा लोग वड़ी बड़ी सेनायें लेकर युधिप्टिर की सहायता के लिए श्राने लगे। यहतेरे तो विवाह ही के उपलक्ष्य में आये हुए थे। इनके सिवा चेरिराज धृष्टकेतु, गृष्णिवीर सात्मिक और विरादराज के मित्र राजा लोग बहुत सी चतुराँगिशी सेना ले लेकर त्रा पहुँचे। इस तरह पारड़वों के पत्त में सार खरीहिसी सेना इकट्टी हो गईं। विराटराज के उपप्लव्य नगर में डेरे डाल दिये गये। इतनी बड़ी सेना लेकर राजों के साथ पारडव लोग सुख से समय की मतीशा करने लगे।

हुर्योधन के एक में भगदन, भूरिवना, शत्य, भोजराज, कृतवर्ग्मा, सिन्धुनरेश, जयद्रथ श्रीर धन्य कई राजा लोग श्राये । इस तरह कीरवां की तरक म्यारह श्रावीहित्ती सेना इकट्टी हुई ।

इस महार दोनों खोर युद्ध की नैयारियों हो रही थी कि दूपवराज का पुरेगहिन राजा भूतराष्ट्र के पास पहुंचा। धुनराष्ट्र, भीरम, विदुर खादि ने उसका यथाजित सरकार किया। तय वह माझस सभा में बैठे प्रुप बड़े बड़े कीरवों चौर राजयुक्यों से कहने लगा :—

है सभामदुगरा। बाप लोग सनावन राज-धर्म बच्छी वरह जानते हैं। तथापि इस समय उसका स्मरण दिलाने की बड़ी जरूरत है। इसी से उसके सम्बन्ध में दो एक बाते हम कहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र श्रीर पागडु एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए पैठक धन में दोनों का बराधर हक है। फिर इसका क्या मतलन कि पाउड़ों के निकाल करके धृवराष्ट्र के पुत्र अकेते ही राज्य करें ? आप लोगों के यह में मालूम होगा कि एक बार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पावड़नों का बार वक डालने की सैयारी की थी; पर एत-कार्य न हुए । फिर शकुनि की सहायता से छल करके उनका अपने यल से बढ़ाया हुआ राज्य छीन लिया। द्रीपदी-समेत पागडनों की बारह वर्ष बनगास और एक वर्ष खड़ात वास करना पड़ा। उसमे उन्हें कैसे कैसे कच्ट भीगने पढ़े, यह आप लोग अन्छी तरह जानते हैं। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब श्चन्यायों की भूल कर सबकी भलाई के लिए वे उनसे सन्धि करना चाहते हैं। अतएव दोनो तरफ की बातों का विचार करके आप लोग हुयोधन के शान्त कीजिए । ऐसा कीजिए जिसमें ज्यर्थ लोकहिंसा और वंश-नाश न हो। युधिष्ठिर का पन्न लंकर लड़ने के लिए अनन्त सेना तैयार है। श्रर्जुन से वद कर रख-चतुर और क्रम्या से बढ़ कर धुद्धिमान् कोई नहीं है। फिर क्या समक्त कर दुर्योधन पारहवा से लड़ने की तैयार हैं ? इसलिए श्राप लोग धरमानुसार पाएडवो की उनका हिस्सा लीटा दीजिए। श्रामी सन्धि के लिए समय है।

ब्राह्मण की बात सुन कर सुद्धिमान् भीध्म ने उसके प्रस्तान की बहत प्रशंसा की छीर फहने लगे:--

है आझए श्रेष्ठ ! सौमाग्य की वात है कि पाएडव लोग कुशल से हैं । श्रीर यह भी सौमाग्य की वात है कि बहुत सी सेना इरुट्टी करके भी वे धर्म ,पर जमे हुए हैं और वन्यु-वान्धवों से लड़ने की इस्छा न करके मेल करना पाहते हैं। आपने जो कुद्र कहा वह कठार होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि निश्चित बननास के बाद वे खपने पहले राज्य के अधिकारी हुए हैं। अर्जुन के बरावर याद्वा भी तीनों लोकों में केई नहीं है।

दूसरे पत्तालों की, विशेष कर अर्जुन की, प्रशंसा फर्ण से न सही गई। भीषा की वाते 'समाप्त भी न होने पाई थीं कि वनना अनादर करके और दुर्योचन की तरफ देख कर वे पुरोहित से फ्रोध-पूर्ण वातें महने लगे:—

हे माझण ! यह बात तमाम दुनिया जानती है कि जुए से हार कर पायडव लोग वनतास करने को लाचार हुए ये। इसलिए इसे बार वार कहने की चरूरत नहीं। इस समय क्रानीय मूर्ग होने के पहले हिंग प्रतिज्ञा भग करके उन्होंने क्यने की प्रस्ट किया है। सत्य तथा पाचाल लोगों की सहायता पासर वे फूले नहीं समावे। पर याद रचसों, इस लोगों में। ढारों की जेवटा करना छुवा है। डर कर हम एक पग भी मूर्म न देंगे। युधिष्टिर यदि धर्मों से राज्य लेना चाइते हैं तो निश्चित नियम के कानुसार उन्हें बारह वर्ष किर वनवास करना चाहिए। क्योंकि समय के पहले ही वे प्रस्ट हो गये हैं। समय पूरा होने पर महाराज दुयोंपन वन्हें जरूर ही बाह्य होंगे। पर यदि धर्मों की परचा न करके मूर्बता के कारण ये लड़ना चाहते हैं तो इमारी वात याद करके चरूर पडलायों।

भीप्म ने कहा: —हे कर्णां | तुम बातों में सदा ही बड़ी वीरता दिप्रजाते हो। पर क्या हुन्हें याद नहीं कि अर्पुत ने कभी हाल ही में हमारे छ महापियां के। लड़ाई में हपाय था? इस माद्राय की बात मान कर समय रहते ही यदि हम जोग मेल न कर लेंगे तो लड़ाई के मैदान में हमे निश्चय ही युल कीकती पड़ेगी।

भीटम के। विरक्त देश कर चनके। प्रवन्न करने के लिए धृतराष्ट्र ने चनकी वात का श्रमुमीदन किया और कर्ण के। डाँट कर कहने लगे :—

हे क्यों ! भीवम ने जी कुछ कहा उसी से हम लोगों की, पायड़नों की और सब चरियों की भलाई है ! इसलिए हम उनके कहने के अनुसार सख्य की पायड़नों के पास सन्धियापन करने के जिए भेजेंगे ।

यह कह कर धृतराष्ट्र ने हुपद-पुरोहित के। यथोचित सत्कार के बाद विदा किया। फिर समा में सन्तय के। मुला कर जन्होंने कहा:—

है सराय ! दुम इस समय उपराज्य नगर में पाएडवो के पास जाव । वहाँ जा कर पहले उनकी हुराल पूछना । पाएडव लोग बहुत भले चादगी हैं । छल कगर करना वे नहीं जानते । इतने दु रा सह कर भी उन्होंने हम पर होव नहीं किया । अपने सुख की अपेता घमें को ही वे बढ़ा सममते हैं । मन्द-दुिक दुर्योपन और चुन-दुर्वर पर्ण के सिना हम सन लोग उनसे बढ़े प्रसन हैं । इसलिए इन सब बातों के अच्छी तह समम कर उपयुक्त बाक्यों में युधिपिटर से कहना कि इस सन्य करना चाहने हैं । हे सख्य ! होनों और इतनी सेना उन्हों हुई है कि उसका हमराण करना चाहने हैं । हे सख्य ! होनों और इतनी सेना उन्हों हुई है कि उसका हमराण करना बज़ ता है । इसलिए समम बूम कर स्थान, जाता, जिसमी हम, लोहा रहन, घेड़ विषड़ स्थान जातें .

महाराज धृतराष्ट्र का त्राभिशाय जान कर बीर उनकी ब्याझा पाकर संशय ने सत्स्यदेश की श्रीर प्रभ्यान किया।

ध्रथम सम्बद्ध समाप्त ।

## दूसरा खग्ड

## १--शान्ति की चेष्टा

पाएडवों से यह फहने के लिए कि श्रव शापस में शान्ति हो जानी चाहिए, धृवराष्ट्र की खाडा से सख्तय ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यबासमब वे खुपलुच्य नगर में पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर की देख कर सखाय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रस्ताम करके युधिष्ठिर से कहा:—

हे धर्मराज ! ईरवर की रूपा से हम फिर आपको अच्छी दशा में देराते हैं। किसी वात की अब आपको तक्लीक नहीं। सब तरह की सहाबता आपको प्राप्त है। बुद्ध राज धृतराष्ट्र ने आपका छुराल-समाचार पृक्षा है। कहिए आप, आपके भाई और आपकी पत्री, ब्रुपव्वनिवृत्ती द्रीपदी, सब लोग अन्छे

तो हैं ?

सुधिष्ठिर ने कहा :— हे सक्तय ! आप तो अच्छी तरह हैं १ राह में कोई विन्न तो नहीं हुआ। इतने दिनों वाद राजा धृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाकर और तुन्हारे हर्शन करके हमें वड़ी , खुरा हुई है ! इस समय हमें ऐसा माद्धम होता है, मानो हमने सभी कौरव-जनों के दर्शन किये। परम सुद्धिमान् पितामह भीपम तो छुशल पूर्वेक हैं ? हमारे अपर जनका जो नेहे था वह जाता तो नहीं रहा ? हम पर वे वड़ी छुपा करते थे। उस छुपा में कभी तो नहीं हुई ? होए और छुप आदि हमारा छुरा तो नहीं चाहरे ? क्या वे राज्य धुतराष्ट्र और उनके पुत्रों के सहे यहे वीरेपित काम और भेद-गर्जना के सहस्य उनके माराधीय धन्या की टङ्कार, 'कौरव लोग भूल तो नहीं गरें ?

सक्तय ने उत्तर दिया:--

ध्यापने जिन लीगों की वान पृद्धी वे सब कुराल से हैं। ध्यापके चचा पृतराष्ट्र ने जो सेंदेशा फहने के लिए हमें आपके पास भेजा है उसे सुनने की ध्यव ध्याप कुपा कीजिए। इह राज यूकराष्ट्र जी से चाहते हैं कि ध्यापस में सिन्ध हो जाय। इसलिए कुपा करके आप भी इस बात की मान लीजिए। आपने हसेशा ही पुरराष्ट्र के पुत्रों के अपराध जमा किये हैं और को के बसीमृत न होकर सुरा में ध्यापने हसेशा ही पुरराष्ट्र के प्राचन मान है—उमी को तरफ हमेशा इटिट रन्दती है। इसले इस समय लासों मनुष्यों की हिस्स निवारण करने कर एक-मात्र उपाय आप ही के अधीन हैं। आप चाहरी तो युद रुक जायमा और महामयद्वर मनुष्य-मंद्रार होने से वच्च जायमा। इस युद में एक तरफ तो महावर्ला भीम, ध्यक्त और इसले हुए हुए सुरा ताक भीम, होख, क्यापन ध्यादि महास्थी हैं। इस दूस में पाहे जिसकी जीत हो पाई जिसकी होता, परिखाम बोनों अदस्त्र अर्था है। सहार होगा। इससे आप ही कोई ऐसा उपाय वीजिए जिनमें परस्पर सुट्य हो जाय।

युधिध्दिर ने पहा :—हे मखब ! क्या हमने कोई ऐसी बात वहीं है निससे यह सूचित होता हो कि हम युर करना 'चाहते हैं ? फिर क्यों तुम युद्ध के डर से इतने भयगीत हो रहे हो ? यदि दिना फाम किये ही—विना हाथ पैर हिलाये ही—मनचीवी चाव होती हो वो कीन ऐसा मूर्ज है जो डसके लिए युद्ध को सेपारी करें ? हम तो यह समम्बे हैं कि नाना प्रकार को जियम वासनायें चन बन नियमों का भाग करने से खीर भी बढ़ती हैं। भाग भागने से सुक्षि नहीं होती। आग में खाड़ित हालने से खाग पुमानी नहीं; वह और भी मनबिल होती है। यही हाल वासनाओं का है। यही कारण है जो हतना ऐसर्ज्य पाकर भी—हवीन भेगा-बिलास की सामग्री ग्रात करने भी—हवींपन का लोग बढ़ता ही जाता है। लोग के कारण हुनेश्वन की सुद्धि अप हो गई है। इससे कन्होंने मन ही मन यह समम्म रन्स्ता है कि स्तु-पुत्र कर्फ से अर्जुन हार जावेंगे। उन्होंने प्रवाद के मैदान में बतर कर देखा है कि एक नहीं हुन स्विप्त में खाई है। हिस पर मार्ज है कि स्तु-पुत्र कर्फ से अर्जुन हार जावेंगे। उन्होंने प्रवाद कहाई के मैदान में बतर कर देखा है कि एक नहीं हुन स्विप्त में खाई है। हिस पर भी वे समम्बे हैं कि कर्यों को खाईन न जीत सहीं। पिह हुनेश को सुद्धि ठिकाने होती वो वे कभी पेसा न समस्ते। जुल भी हो, हम पर खाज तक जो कुल सीती है को हम भूले जाते हैं। हम बात वक हुनेश प्रवाद के सिता पर्हें मार्ग हम पर खाज तक जो कला हम पूर्ण खात है है। इस पर खाज तक जो कि स्तु सुद्ध हम भूले जाते हैं। इस सान प्रकाद के अधिकार में सा। उसी वे के कर हम सनिप करने के लिए सितार हैं। पह बात तो हम पहले भी कह चुके हैं।

सख्य ने फहा :— हे धर्मराज ! जायका कहना बहुद ठीक है कि मेाह के वशीभूत होने से दुर्योधन इस समय दिना युद्ध किये राज्य न छोड़ेंगे। किन्तु जायको धर्म्म की गति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि राजनाट का मीह हुए होता है। किर जाय क्या समस्य कर कृतराष्ट्र के पुत्रों का नारा करने पर वताक हुए हैं? यदि युद्ध करके राज्य छोन लेने का विचार जा तो वनवास में हतना नहीं जायने करों व्यद्ध करायों पा छोन लेने का विचार को त्या वरास है हतना नहीं जायने क्यों व्यद्ध करायों पा के स्वाप का कि कि सम न थे। सब तरह की सहायता जापको निल सकती थी। जो बन्धु-यान्यव इस समय जायको साथ देने के। वैयार हैं वे विरकाल से जाय ही की तरफ हैं। दुर्योपन भी इस समय जितने वली हैं, बदने पहले न थे। वस समय तो धर्म्म कुटि से मेरिस हो हो का पा सुत्र से दूर रहे, जब भला क्या समय कर जाय वसे छोड़ने जीर जारिस्टोह के पापपह में गिरने जाते हैं है

युधिदित बोले :—हे सत्तव ! घर्म्म ही लेक है, इसमें सत्वेह नहीं । किन्तु अपने राज्य का पालन करना और उसे राष्ट्र के हाथ से बचाना ही चित्रयों का युक्य घरनो है । इससे इस मामले में हम घर्म्म होइते हैं या नहीं छोड़ते, इस चात का व्हा चारीक विचार करके तथ आप हमें होणी कराइस्पा। पक तरक तो परम की राज करना है; इसरी तरक युद्धनिवारण। इन होनों चालों में से इस समय हमें मीन चात करना विचत है, इस विचय में परम चहुर लीक्न्याण। इस वर्षरा देने की क्रम करें। अध्यम से राज पाने की हमारी करांपि इस समय हमें से राज पाने की हमारी करांपि इस्टा नहीं। इससे जो श्रीकृष्ण कहीं। हम यही करेंगे।

## े तब फ्रया ने कहा :--

हे संख्य ! तुम्हारे खुँह से धर्मराज के धर्म का उपहेरा सोभा नहीं हेता । महासभा में हीपरी का अपमान होने पर, जिस समय उसने सहायता के लिए बार वार समासरों से प्राथंना की थी सस समय दिए के होड़ कर किसी और ने एक वात भी अपने झुँह से नहीं निकाली ! हु.सासन के उस समय तुमने धर्म का उपहेरा क्यों नहीं दिवा ? तब हुन्हारा धर्माप्रेय कहाँ था ? कुन मेरी, जैसे हम पाएडवा की मंगलनामना करते हैं से की दो की स्वां को मेर करे हैं । हम सुद ही चाहते हैं कि दुद का दिवार होड़ कर सम्बे-पालन करने वा विद्या होड़ कर सम्बे-पालन करने वा विद्या था हो वा हो ने एवा के लिए हितकर है ! इससे अधिक और कुछ हम कहना चाहते ही नहीं । किन्तु हे सख्य ! सबंद छोड़ कर सम्बे-पालन करने वा उपहेश हम सुद ही कर सम्बे-पालन करने वा उपहेश हम सुद ही कर सम्बे-पालन करने वा उपहेश हम सुद ही कर सम्बे-पालन करने वा उपहेश हम सुद हो कर सम्बे-पालन करने वा जिस हम सुद ही स्वां पालने के लिए —सीरार में रह कर अच्छी सरह जीवन-निवाह करने के लिए —मीरार के मारे बिना पाएडवा का काम चलता नहीं देश पहता । यहि की स्वां हो संसार-यात्रा निर्वाह करने के लिए असे स्वां हो संसार-यात्रा निर्वाह करने का कोई उपाय निकल आवे तो इससे -

क्या हो सकता है। परन्तु यह बात धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ही के किये हो सकती है। पाराडव लोग ें नरमी का वर्ताय करने के लिए भी तैयार हैं, और जरूरत होने पर कठोरता का वर्ताय करने के लिए भी तैयार हैं। यह बात तुम नैरेयों से जारुर यथावत कह देना।

सञ्जय ने उत्तर दिया:—है घर्म्मराज ! आपका कल्याण हो!हम अब जाते हैं। व्यपना पत्त समर्थन करने में यदि हमसे कोई बात अनुनिव निरुत गई हो तो उसके लिए हम आपसे जमा माँगते हैं।

युधिदिर ने कहा :—हे सखय ! ज्याप विश्वासपात्र दूत हैं जौर हमारे हितक्तिक भी हैं। ज्ञानको कोई बात हमें अप्रिय नहीं हो सकती । जो कुछ हमने ज्ञापसे कहा है उसे ज्ञाप शेरबों जीर अन्यान्य चित्रयों से अब्द्धों तरह कह दीजिएगा जौर दुर्योधन से ज्ञाप हमारी तरन से यह करिणा कि :—

है दुर्योभन ! तुन्हारे हृदय में जो लोम भुसा हुआ है वही तुमरें। सन्ताप दे रहा है और यही कुत्विशियों का सबसे यहा शत्रु है। किन्तु है चीर ! तुम यह न समफता कि तुन्हारे मन का अभिलाप पूर्ण होगा। या वो तुम उस तुरे अभिलाप को छोड़ कर इन्द्रमध्य हमारे हवाले करें। या युद्ध के लिए तैयार रहो।

पितामह भीष्म के। प्रशास करके यह कहना कि :--

है पितासह ! श्रापने पहले एक वार प्राय: पूरे तौर पर हुवे हुए कुरुवंश का उद्घार किया है । इस समय भी श्राप श्रपनी सम्मति प्ररुट फरके युद्ध की श्राम से पौत्रों की रचा कीशिप ।

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर मुका कर कहना कि :---

हे राजर्! ज्ञान ही की छुपा से ज्ञापके भवी जो राज्य प्राप्त हुआ था। ज्ञय उसी राज्य से उन्हें निकाल देने का क्यों ज्ञाप बल कर रहे हैं ?

श्रीर, विदुर से कहना कि :--

हे सौम्य ! व्यापने हमेशा हमारी ही वरकहारी की है। व्यय भी वही करके दोनों पत्तों भी व्यक्तिप्ट से रचा फीजिए ।

इसके बाद कुछ देर तक सीच विचार कर धर्मगराज ने फिर कहा :--

हे सक्षय ! तुमने यह सच कहा कि धन-सम्यत्ति का मीह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं । इस फारण इस विषय में सबसे ऋधिक जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। इसलिए तुम हमारी ब्याजिरी शर्त सुन लो। यह शर्त यह है कि हम पाँचो भाइयों के सिक्षे पाँच गाँव मिलने से राज्य का दावा छोड़ कर हम सन्यि करने के। तैयार हैं।

इसके श्रनन्तर युधिष्ठिर को व्याहा से सख्य ने हिस्तनापुर को प्रस्थान किया। सन्ध्या-समय वे राजमहलों के द्वार पर पहुँचे श्रीर द्वारपाल के द्वारा श्रपने श्राने का समाचार राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा। द्वारपाल ने जाकर धृतराष्ट्र से निनेदन किया:—

महाराज! पाएडमों के पास से सखब लीट व्याये हैं। इस समय वे द्वार पर राड़े हैं जीर भीतर क्षाने के लिए श्रापकी क्षाद्वा चाहते हैं।

पुनराष्ट्र ने करा—उनको शीम ही भीतर ले व्यात्रो । समय हो या व्यसमय, हम सक्षय से मिलने के लिए सदा ही समय निकाल राक्ते हैं।

तव सञ्जय ने भीतर श्राकर कहा :---

महाराज ! हम सञ्जय हैं । श्रापके। प्रणाम करते हैं ।

इसके बाद धृतराष्ट्र ने बड़े श्राप्तर के साथ सख्यय से प्रश्न करना श्रारम्भ किया। सब्जय ने पारहवों का दुराल समाचार कह कर इस प्रकार उत्तर दिया :—

हूसरी दने जुआ खेलने के पहले व्यापने पाएडों के। जो कुछ दिया था वही लेकर पाएडव लोग सन्ति करने के तैयार हैं। <u>वात वशीण कड़ी है,</u> वशाण कर्वत्रवरश हम कहने के लिए लाचार हैं कि व्यवने सन्दन्धिद पुत्रों के गीति-जाल में कैंस कर व्यापने बहुत गुरा काम किया। इस समय सावधान हुजिए, जिसमें व्यापके व्यवसाथ से कुक्तकुल का जह से नारा म हो जा। । सहारा है। इस वेतरह स्थ दीड़ाँत हुए बारों है। इससे यहत थके हुए हैं। आझा हो तो इस समय हम अपने पर आये। कुल गातकाल सभा में सब लोगों के सामने वधिवर व्यादि ने जो कुछ कहा है वह सब हम विस्तारपूर्वक कहेंगे।

सञ्जय के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा :--

हम विदुर से मिलने के लिए वहुँत व्याकुल ही रहे हैं। इससे उन्हें तुरन्त शुला लाको।

महाराज पृतराष्ट्र की जाला पाते ही विदुर राजमवन में धृतराष्ट्र के पास जाकर वपस्थित हुए श्रीर मोते :—

महाराज ! हम विदुर हैं । व्यापके व्याक्षानुसार आपके पास उपस्थित हुए हैं ।

धृतराष्ट्र ने कहा :—है धर्म-प्रिय ! सञ्जय लौट खाया है; परन्तु युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है से जम्मी तक हम नहीं जान सके ! इससे हमें वड़ी चिन्ता हो रही है ! तुन्हारे साथ बात-चीत फरके मन के। शान्त करना चाहते हैं !

थिदुर थोले—महाराज ! जो मेर्ड ऋन्याय या बहुत यड़े साहस का फाम फरने का विचार करता है उसी का नींद नहीं खाती । खाप कोई उस तरह का विचार तो मन ही मन नहीं कर रहे हैं ?

भुतराष्ट्र ने फहा—है बिहुर ! इस समय क्या करना विचन है, यही तुमसे सुनने की हम इच्छा रसते हैं ! जो हुद्ध कर्तव्य हो कहा ।

थिदुर पेलि — महाराज ! आप आँखों से हीन हैं। इसलिए खुद राज-काज नहीं देख सकते । परन्तु हुर्योपन, प्राकृति, कर्ण और हु:सासन के ऊपर राज्य का भार रख कर किस मकार आप करनाख की आरा। दस्ते हैं है पन में जन्म लेकर पायह के पुत्र आप ही की छना से इतने बड़े हुए; ज्याप ही की छना से उतने बड़े हुए; ज्याप ही की छना से उत्ते राज्य प्राप्त हुआ; और आप ही की छना से सप प्रकार के अच्छे-अच्छे गुणों से ये अलंकत हुए। इससे जनको राज्य का विचत भाग देकर आप आनन्द से अपना समय व्यतीत करें। ऐसा होने से आपको किसी से एछ भी उदने का कारण न रहेगा।

धृतराष्ट्र ने कहा—है विदुर ! तुम जो छुछ कहते हो वह परिखास में खरूर हिनकर है। श्रन्त में इसका फल जरूर श्रव्छा होगा । इसमें केई सन्देह नहीं । परन्तु वैसा करने से दुर्योघन हमसे छूट जायगा । यह ऐसी वात है जिसे हम किसी वस्ह नहीं कर सकते ।

विदुर ने कहा—ध्याप यदि व्यपने पुत्रों के किसी तरह भी काबू में नहीं रस सकते, तो व्याप निश्चय जानिए कि थोड़े ही दिनों में, पाएडबों की नहीं, किन्तु व्यपने ही पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन कर खापको व्याकुल होना पड़ेगा। इसकी व्यपेश यदि व्याप पाएडबों की दो चार गाँव ही दे डलने पर राजी हों, तो भी श्रापके पुत्रों की रहा ही सकती है।

पुतराष्ट्र ने कहा—हे पतुर-बुड़ामणि ! व्यापका चपदेश यहत ही व्यच्हा है। उसे हम जी से मानते हैं । पारडवों के राज्य देने से हमें केई इनकार नहीं । किन्तु हुर्योपन की वार्ते स्मरण होते ही हमारी चुद्धि ठिकाने नहीं रहती । इसी से मतुष्य की चेप्टा के। हमने व्यर्थ समक्त कर भाग्य ही को सुख्य माना है।

इसी तरह यात करते करते वह यात बीत गई। विदुष्त ने घृतराष्ट्र से श्रनेक धर्मक्रयायें वहीं श्रीर श्रनेक श्रन्देक्ष श्रन्देक्ष विषेत्र। विष्त्र। जहाँ तक जनसे ही सका उन्होंने बार बार यही दिखाया कि पाएडवॉ के साथ न्याय करना ही जीवत हैं।

प्रातःकाल होने पर भीष्म को, द्रोख को और अपने मित्र राजों को आगे करके महाराज धृतराष्ट्र सभा-भवन में जाने के लिए घर से निकते। कर्ण, राकुर्ति और आइवां के साथ हुयोंधन भी उनके पीछे पीछे चले। सबने सभाभवन में प्रवेश किया। सभागवन खूब सजा हुआ था। सारे भवन में चन्तर का रस छिड़का गवा था। उसके वीवोवींच सोने का एक चनुतरा था। वहाँ सोने, राँदी, हाधीदाँत, लकड़ी और रत्यर के उत्तमोत्तम आसनों पर जो जिस योग्य या अपनी अपनी जगह पर थैठ गया। इक्ष वैर पाद हारपाल ने आकर निवंदन किया:—

महाराज ! हमारे दूत सूत-पुत्र सञ्जय तेष-चलनेवाले रथ पर सवार चारहे हैं। इसके पाद ही सञ्जय समाभवन के द्वार पर चा गये। रथ से उतर कर शीघ्र ही जन्होंने राज-सभा में प्रवेश किया। सबको यथाविधि प्रणाम-नमस्कार करके वे गोले :—

हे कैरय-गया श्रीर हे राजवृन्द ! हम पाएडवों के पास से लौट आये । आप श्रम वहाँ का सब हाल हमसे द्विनिय । धर्म्मराज के पास जाकर महाराज चुलराष्ट्र का सब सैंदेशा हमने कहा। उसे सुन कर पाएडवों ने पहले हो सबका कुराल-समाचार पूछा। किर जैसा जिसके लिए बियत था प्रयाम, इसारीबोंट आटि कहा।

यह कह कर सब्बाय ने कम क्रम से गुंधिरिटर और कृष्ण ने जो जो वार्ते कही थीं सब एक एक करके कह सुनाई। युद्ध के लिए जो जो तैयारियाँ हुई थीं, वन सबका वर्णन भी वन्होंने विस्तारपूर्वक किया। यह सुन कर खुतराष्ट्र अपने मन का वेग न सँपाल सके। और किसी को बीलने का अवसर न देकर वे खुद ही पायडवों की बात का समर्थन करने के लिए उदात हुए। वे वोले:—

पायड़कों ने जैसी युद्ध सामग्री और सहायता ग्राप्त की है, अर्जुन ने दिन्य श्रस्त चलाने की जैसी शिलापाई है, और भीमसेन जितने बलवान हैं, उसे देखते दुवेशित ने उनके साथ मज़ाड़ा फरके दुद्धिमानी का काम नहीं किया। युद्ध होने से कीरवड़ल का बचाव होना बहुत किन है। यह बात हमें प्रत्यक देखा पड़ती है। इसमें कोई सत्देह नहीं। इससे भीप्म, द्रोख, विदुर आहि जो उपदेश देते हैं उसे मानना हम बहुत जरूरी सममने हैं। पायड़बों ने जा प्रत्या है वह धन्में स्वात है। उनकी खात मान लोग चाहिए और उनकी श्रदे पूरी करके उनके साथ सन्धि स्थापन करना चाहिए। इसी में हमारा करवाया है।

यह सुन कर भीष्म, ट्रोख जादि सभी ने घृतराष्ट्र की सम्पति की प्रशंसा की । सबने गरी कहा कि महाराज घृतराष्ट्र की बात मान लेने ही में मला है । परन्तु दुर्शोधन के। यह पात बहुत ही तुर्ध लगी । उससे यह चपदेश सहा न गया । वह बोला :—

है पिता! श्राप क्यों ब्यर्थ हर कर हमारे ित्य रोग करते हैं। हम श्रपने रायु की श्रपेता, किस यात में कमजोर हैं जो श्राप हार जाने के भय से इवना न्यायुल हो रहे हैं। पितामह भीरम ने एक बार पहले फैता श्रमुत सुद्ध करके सारे राजों के जो श्रपेत ही हरा दिया था से। क्या श्राप मूल गये? होए, छप और श्रधंत्वामा हमारी शर्फ हैं। फिर श्र्युंत हमारा एक बात में वों हो होने का नहीं। मीम के हम सुद्ध गहा-युद्ध में हरा सकते हैं। इसके रिजा इस समय सारा राज्य हमारे हाथ में हैं श्रीर ये सन रखी, महारायी राजे हमारे ख्यान हैं। फिर खाप ही कहिए कि पाउड़ों का

निरहार फैसे हो समता है ? देरिएए, हमारा चल, पराक्रम और प्रभाव देख कर युधिका हतना बर गये हैं कि खन्त में पौन नगर पाने की लालसा छोड़ कर पाँच गाँव हो लेकर सन्य करने पर राजी हैं। आपने हमारे प्रभाव और यल के अच्छी तरह नहीं जाना। इसी से आप राजुओं की हमसे अधिक चली और अभावशाली समक्ष रहे हैं।

घृतराष्ट्र में देखा कि पुत्र हमारा वड़े ही विकट मेाहजाल में फैँसा है। इससे उनकी यहुत हु.ख हुआ। वे वेलि :—

है कीर्य-मर्ग ! हम बार बार बिलाप करते हैं, तथापि हमारे मूर्य पुत्र युद्र करने की इच्छा नहीं होइते । येटा दुर्बोधन ! क्या समफ कर तुम सारी पृथ्वी पर अधिकार करने नी अरी अभिलापा रसते हो ? उसकी अपेता जियत यह है कि धायहकों को राज्य का जो थंश मिलना चाहिए उसे देकर सुरापूर्वक अपना राज्य करो ! पाएडब सीग यह घमारेना हैं । उसने के। महाज किया है यह यहत ही उपित हैं । उसने वात में, उनकी शही में, अन्याय का लेश भी नहीं है । हम लोगों ने लो पीवा उन्हें एक्ट मूल कर वे दिक्त इसलिए तरसी ना बते की पीवा उन रहें हैं जिसमें जाति-तय होने से यच जाय । उनके इस धम्पीवल की देश कर सार्थ देवता भी उनकी सहायला करेंगे । यदि हम पाप-युद्ध में लिम होंगे तो कुठ कुल का जड़ से नारा हुए विना न रहेगा । है पुत्र ! हिन-रात इसी विन्तास्थी आप्र में जलते रहने के कारण हमें नीद वहीं आती और हमारी विद्वलता महत्वी जाती है । यहीं कारण है जो हम सन्धियक के के कारण हमें नीद वहीं आती और हमारी विद्वलता

दुर्योधन से। स्त्रभाव ही से क्रोपी था। पिता की बात सुन कर क्रोथ के मारे वह स्त्रीर भी जल इंडा स्त्रीर फडने लगा :--

हे बात ! काम, की-4, मोह व्यादि विकारों के जीत कर ही देवताकों ने देवत्व पाना है। इससे हम मतुष्यों के लड़ाई-फगड़ों में वे क्यों किसी का पचपात करने नते। हम भी तो नियमपूर्वक मतिदित देवताओं की पूजा-प्रमां करते हैं। उसमें किसी कहा चचपात करने नते। किस, देवता लोग केवल गायड़कों की स्वाध्यता करों, यह फैत सम्भव हो सकता है? पाएडव भी मतुष्य हैं, हम भी मतुष्य हैं। पार पे मतुष्य हैं। भा भी मतुष्य हैं। पार में भी मतुष्य हैं। पार में भी मतुष्य हैं। पार भी मतुष्य हैं। की जीत की राज करते हैं? हमें तो उनके जीत जाने का कोई कारण नहीं देव पड़ता। घन्य सहायता और सामगी की यात जाने दीजिए। हम केवल कर्यों को किस पायड़कों को पूरे तौर से हरा सकते हैं। हे राजन ! युद्ध आरम्भ होने पर पारड़कों को तरकवाले वीरों की मृत्युवार्यों जब आप सुनेंगे तब आप सामगेंगे कि जो छक्ती था सच्च कहता था।

'भूतराष्ट्र की उत्तर देने का अवसर न देकर महावीर कर्ण बीच ही में बोल उठे। उनके उत्तर से हुर्योधन आहि बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण ने दुर्वोधन की एक एक बात का समर्थन किया। अन्त में उन्होंने कहा:—

हे महाराज ! दिव्य-श्रक्त-विद्या के सबसे बड़े झाता महात्मा परशुराम हैं । उन्हों से हमने श्रम-शिवा पाई हैं । इस ग्रद्ध में प्रवान प्रधान पाएडवों की मारने का बीड़ा हमीं उठते हैं ।

कर्ण ने जो अपने मुँह अपनी बहाई भी वह महात्मा भीषा से न सही गई। उन्होंने इस ज्यर्थ हींग होंकने हीं को दुर्वोचन के खद्यिवत सहस्र का कारण समका। यदी नहीं, किन्तु सारे अनके को जह उन्होंने इसी को उहराया। इस कारण उन्हें बेहद कोब दो आया। कोच से उनका मुँह लाल हो गया। उन्होंने करों को यहत फटकाए; उसकी बड़ी रिन्या की। वे बोले :—

हे कर्ज ! काल ने तुम्हारी जुद्धि हर ली है। इसी से तुम इस वरह का प्रलाप करते हो। तुम्हें जो इस बात का श्रहंकार है कि हम पारहवों का संहार करेंगे से। व्यर्थ है। इस प्रकार की श्रहंकारपूर्ण वातें करते क्या तुन्हें लग्जा नहीं त्र्राती ? पाएडव लोग जितने वली हैं तुम उसका एक सेालहवाँ हिस्सा भी नहीं। उन्होंने जैसे बड़े बड़े दुध्कर काम किये हैं, वैसे कौन से काम तुमने किये हैं ? विराट नगर में जब श्चर्जन ने तुम्हारे प्यारे माई का मारा तब तुम क्या करते बे १ जब श्चर्जन ने सारे कैरियों का श्रवेत बरके उनके बपड़े-लत्ते छीन लिये तब क्या तुम वहाँ पर न ये १ इस समय तुम उन्मत्त वील की तरह ढकार रहे हो श्रीर व्यर्थ श्रपनी बहादुरी बचार रहे हो। किन्तु, घोप-यात्रा के समय जब गन्धर्वनगए गीरवों की दुर्दशा करने लगे तब तुन्हारे वहाँ उपस्थित रहते भी क्यो पारडवों का उनकी रत्ता के लिए भारता जा पुराणा क्यां कि स्थान पहुँचे सिष्या चार्च कहते हो और बार बार लड़ने की उत्तेजना बुते हो उसी से कीरव लोग सोहान्य हो गये हैं, और उसी से ये सब दुध्कर्म करने के लिए उन्हें साहस हुआ है। तुम्हार ही दोप से यह महा चनीति हो रही है। तुम जब ब्राह्मण वन कर परशुराम के पास श्रक्ष-विद्या सीराने गये ये तभी उनके शाप से तुम्हारी शिला का फल नष्ट हो गया था। तुम्हारे सदरा धर्माश्रप्ट मनुष्य की सहायता का भरोसा करने से इस घार युद्ध में कै।स्य लोग फरूर ही काल का भास हो जायेंगे।

भीष्म के इन वाक्यरूपी बाखों ने कर्ण के। बहुत ही सन्तप्त किया। उन्होंने खपने सारे श्रक्त-शस्त्र फेंक दिये और वोले :--

हे पितामह ! आपने पाएडवों के गुरुों का जैसा वर्शन किया वे वैसे ही या उससे भी आधिक हो सक्ते हैं। परन्तु आपने इस सभा में जो कठोर वाक्य हमें कहे है उनका फल सुन लीजिए। देखिए, हमते थपने सारे श्रस्त त्याग दिये। जब तक आप जीते रहेगे, हम इनको छुएँगे भी नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्र जानते हैं, हम कभी धर्म्भश्रप्ट नहीं हुए और लेशमात्र भी पाप हमने नहीं किया। हमने हमेशा हैं। राजा पुतराष्ट्र के मन का काम करने की चेटा की है—जी जुळ उन्हें पतन्य था यही हमने हमेगी. किया है। युद्ध में आपके मारे जाने पर हम अथना प्रभाव और पराक्रम दिखला कर कौरवों की रत्ता करेंगे।

यह कह कर महाधनुर्धारी कर्ण तुरन्त सभा से निकल कर अपने घर चल दिये। उनके चलें जाने पर फिर सब लोग तरह तरह की वाते कह कर दुर्योधन का समम्माने लगे। परन्त, दुर्योधन ने किसी की न सुनी । यह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे । अन्त में बहुत उदास होफर घृतराष्ट्र ने उस दिन की सभा भंग कर दी।

इस सभा का सब वृत्तान्त सुनने पर बुधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :--

हे छप्ण ! इस श्रवसर पर श्रापकी सलाह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । श्रापित-काल आने पर जैसे आप याश्वों की रचा करते आये हैं, वैसे ही आप इस समय हमारी भी रका वीजिए।

कृष्ण ने पहा :--महाराज ! हम तो, देखिए, आपके सामने ही उपस्थित हैं। जो श्राज्ञा श्राप करेंगे वही करने की तैयार हैं।

युविध्डिर ने वहा :— सञ्जव से जो कुछ इम लोगों ने सुना, उससे धृतराष्ट्र के मन की सच्ची सच्ची वात साफ साफ मालूम होती है। वे लोग हमें राध्य दिये विना ही शान्त रखना चाहते हैं। हमें श्रत्र तक यही विश्वाम था कि निश्चित समय बीत जाने पर धृतराष्ट्र हम लोगों के। श्रपना राज्य जरूर लीटा देंगे। इसी से इमने प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं की श्रीर श्रमेक प्रकार के कृष्ट सहने पर भी धीरज नहीं रोही । इस समय अपने कुनाली पुत्र के बरांभूत होन्द हमारे साथ ने अन्याय करने पर उतारह हुए हैं। होड़ा । इस समय अपने कुनाली पुत्र के बरांभूत होन्द हमारे साथ ने अन्याय करने पर उतारह हुए हैं। फिन्हु हे जनादून ! इस अपनी मावा और अपने आदुवा के। और अधिक कस्ट देने का कोई कारण नहीं देवते । जिसमें इत-त्य न हो, इसलिए अन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विवाद का शान्त करने की हमने इच्छा प्रस्ट की । किन्तु, सारे राज्य का अपने ही अधिकार में स्ताने के लोभी वीरवों ने इस शर्त के भी न माना । इससे अधिक दुःस नी बात और नया हो सकती है ? हे केशन ! शुनने अपनी आँख से देता है िक लड़ाई महाड़ा बचाने के भय और अपनी के अपनी से आज तक हम लोगों ने फितान पत्तेरा उठाया है। अन हम न्याब से अपना राज्य पाने के आधिकारी हैं। फित भला, कहिए, अपनी ज्ञावि को और अधिक कर उठाता है। अन हम न्याब से अपना राज्य पाने के आधिकारी हैं। फित भला, कहिए, अपनी ज्ञावि को और अधिक कर उठाता है। अप हम न्याब से अपना राज्य संक्रेंगे ? इससे व्यविष लड़ाई में हार जीत होना, दोनों पति , इसरों लिए आया एक सी हैं, नयोकि चाई हम हारें चाई कीरव लीग, होनों तरह से हमारे पारे वन्युवान्पर्यों का नाश अवस्थ ही होगा, तथापि हमने तो अब यह निश्चय किया है कि यदि कड़ीरता दिसलाने भी उत्तरत होगी तो वही करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए आए। यक देने होंगे तो उन्हें से हें हैं। है चतुर-रिशोमिशि । यह मामला चड़ा ही गम्भीर है। इससे हुन्हें छोड़ कर और किससे विचत सलाह की हम आसा। करें। आप दोने को पोने के आधिकार और टी हम सि विचय में स्वया ति कि सो माने जानने ला आपके किया और वीन है ?

युपिष्ठिर के सुँह से यह सुन कर रूप्या ने कुछ देर तक विचार किया। किर वे वोले :— हे पम्मेदान! युद्ध शुरू होन के पहले हम चाहते हैं कि हम गृद एक बार हिरानापुर जायें और दोनों पत्ते। के हित के लिए आदिसी चेश कर देरों। हम वटौं आपके स्वार्थ का पूरा पूरा रायाल रस्केंगे। यदि आपको किसी करह की हानि पहुँचाये विचा हम शान्ति स्वापन कर सकें वो कुरु हुल के। गृत्यु के ग्रैंह से बचा कर हम अपने वे। महाप्रायवान समामेंगे।

युधिस्तिर ने कहा—है छूत्या! हमारा मत तो यह है कि व्यापको कौश्यों के पास न जाना चाहिए। राज्य के मोह से उनकी बुद्धि मारी गई है। इससे ने कभी आपका उचित आदर सश्कार न करों। प्राप्त जो छुद्ध उपदेश में ने बह चक्र ही बुच्चिपूर्ण और अचित होगा। परन्तु, हमें विश्वास है, दुर्योधन कभी व्यापकी बात न मार्नेगे। रहे दूमरे राजपुरुष, से। वे भी दुर्योधन की ही में हाँ मिलावेंगे; क्योंकि वे सब उसी के बसा में हैं। हे माधर ! उन अविभियों के पर जान से आप पर पि कोई आपित क्याते तो, इन लोक का राज-याट वो दूर रहे, देवताओं के समान पेश्वर्य मिलने पर भी हमारे मन का द्वारा दूर न होगा।

फुट्या बोले.— है धर्मीराज ! इस दुर्योधन की पाप-बुद्धि का बहुत अच्छा झान राजने हैं। हमसे कोई पात द्विपी नहीं । तथापि हमारा हरितनापुर जाना किसी वरह व्यर्थ न जायगा। या तो हम अपने काम में सफल होकर सबका उद्धार करेंगे; या, यहि, ऐसा न होगा, वो अन्त तक शान्ति को चेटा करने के कारण लोक में कोई हमें निन्दनीय तो न सममेता। हसारे लिए आप कुछ भी न डरें। यहि मुर्खेता के कारण कौरत लोग हम पर आयाचार करने को चेष्टा करेंगे तो हम अपनी रच्चा करने भी काफी शक्ति करते हैं।

पुधिष्ठर ने कहा —हे छण्ण ! तुम यदि यही व्यच्छा सम्भन्ने हो तो हम मना नहीं करते । याशा है, तुम सफ्त-मनोर्थ हो हर बिना दित्र वाघा के लौट आओमें । पर, यदि, ऐसा न होगा तो हम युद्ध के निए पहरूर ही तैयारी करेंगे ।

यधिष्ठिर की दात सभाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे :--

युविदित के दित समाप्त होने पर भावसान करने वार है। इस महाकोधी है, महासुद्धन हि आप वो हवींचन के हमाना को जब्दी तरह बातने हैं। वह महाकोधी है, पहले दर्जे का शठ है, दीनैदर्शियन वो उसमें हु वक नहीं गया, धाने-पीट्रे की सब बातें सेाच कर काम करना वह जानता ही नहीं। इस समाम वह अपने ऐश्वरूप के मह में मत हो वहां है। इसके साथी उसे हमारे साथ राजुता करने के लिए उक्ता रहें हैं। वह अपने प्राणों से चाहे भलें ही शाथ घो बैठे, पर नश होने का नहीं। इस समाम दो बात करने के लिए उक्ता रहें हैं। वह अपने प्राणों से चाहे भलें ही शाथ घो बैठे, पर नश होने का नहीं। इस समय दोनों तरफ युद्ध का जैसा सामान इन्ह्री हुआ है, उत्तरेस तो बढ़ी ग्राव्य होता का स्वीत है कि युद्ध होने से यह जमत-प्रविद्ध सरदाल ज इस से नाश हुए बिना न रहेगा। एक एक मान पुरुष

जन्म लेकर जैसे एक एक राजवंश के नारा का कारण होता है, वसी तरह, जान पहता है, कुलांगार हुयोंधन ने भरतयंश के संहार ही के लिए जन्म लिया है। लच्छों से तो साफ-सफ यही माह्म ही रहा है। इसके कारण यदि भरत-यंश समृत बंध हो जाब तो कोई आरचर्य की बात नहीं। इससे हे केशा ! यदि किसी तरह हुयोंधन का शान्त करके यह जुलनाश निवारण किया जा सके वह अच्छी बात है। यदि इस लोगों के कहा होने की जब्दत हो तो इस इतने बड़े भरतकुल के तो वही अच्छी कार से बहत में करते ये हैं। युक्त के तो पत्न के लिए हम वह भी करते में तैयार हैं। युक्त के तो नम्नता से काम लेने का वचन दे ही चुके हैं, अर्जुन भी इस वंशनाराकारी युद्ध के कभी अच्छा न समर्केंगे।

पहाड़, जो वेस्टर बचानी होता है, यदि हलका हो जाय; खौर खाम, जिसमें हमेरा। जलाने की राक्ति रहती है, बदि रितिल हो जाय; वो जैसे बहुत बड़े खारचर्य को बात हो, बैसे ही महा बय हममाबवाल भीमेलेन के बुँह से नम्नता भरा हुखा ऐसा सहु वान्य सुन कर महातेजस्त्री छ्या के विसमय हुखा। भीमसेन की बात का ठीक मतलब जान लेने की इच्छा से वे बनसे हसी करने लगे।

वे बोले :-

हे भीमसेन ! प्रतिक्षा-पालन का वचन जब पूरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध की प्रशंसा करते थे। वनगत के समय नीचे मुँह किन्ने हुए तुम पड़े रहते थे—राव रावभर हुन्हें नींद नहीं आवी थी। इमेराा ही तुम कोच से जला करते थे। इमेराा ही मेह देदी किया करते थे। इमेराा ही बार बार लग्भी सौंसे लिया करते थे। दिन-राव युद्ध की बिन्ता के सिना और किसी यात में दुन्हारा मन ही न लगता था। आज बननास का यह क्लेश कहों गया ? कीरवों की सभा में द्रीवदी का जो अपनाच हुजा था वह, इस समय, क्या हुन्हें विश्वद्धल ही भूल यया ? क्या समक्त कर तुम नम्नता दिसाने की सलाह दे रहे ही ? दुर्योगन के पास अधिक कीन देख कर तुम्हें मेह तो नहीं हो आया ? हुम सर तो नहीं गये ?

हुप्ण के इन बचर्नों का मतलब भीमसेन समक्ष गये। उन्होंने जान लिया कि हशारे से हुप्ण हमें कायर बना रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा सन्ताप हुआ। वे इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन बोले :—-

हे वासुरेव ! आप इतने दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिल पर भी, जान पढ़ता है, आपने हमें अच्छी तरह नहीं पहचाना ! इसी से आपने ऐसी अनुवित बात अपने मुँह से निकाली ! आपको छोड़ फर और किसी में शिक नहीं जो हम पर ऐसा अन्यायपूर्ण दोप तापहे । हम व्यत्ती खहाई अपने मुँह से नहीं करता पारते; पट्या हमारा वंदा संसार में इतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमारी बहुत अधिक ममता है ! इसी से हमें जो क्लेश उठाने पड़े हैं बकते भूल कर, और उत्तरे कारण उत्पन्न हुए कोध से। रोज कर, हम शानित-स्थापन करने भी इस्टा रहते हैं !

तय कृप्ण भीम के। शान्त करके कहने लगे :--

हे धुनेदर ! इस सूले नहीं—हमने तुन्हें अच्छी तसह पहचाना है । तुन्हारों बात का ठीक सतता बानने के लिए हमने तुमसे वैसा कहा । उसे तुम हंसी समक्रा । तुमने अपने लिए जो छुछ कहा उसरी भी अरेज हम तुमहारे अभाव के अधिक जानते हैं । हे भीम ! अवधि हम सन्धि-स्वापन करने जाते हैं, जौर उसके लिए जहाँ तक हमसे हो सक्ष्मा, कोई बात उठा न रन्होंगे । तथापि मतुष्य थी जो ही जोर जहाँ तह हम हो के सक्ष्मा, कोई बात उठा न रन्होंगे । तथापि मतुष्य थी चेष्टा भी अपने हम हो के अधिक समारे सफल-मतौरव होने में यहत सन्देह हैं। वीराय लोग यदि हमारी बात न यानेंगे को अयदुर जुढ़ हुए विना न रहेगा । किर कोई बात ऐसी नहीं किससे जुढ़ का निरारण हो सके। इस जुढ़ में हम लोगों को तुष्टारे ही बल और तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरेता स्वस्ता होगा । इसी से तुम्हारी नम्नता के हेरा कर हमने तुम्हारे वेज से। प्रज्ञीतत करना उपने विस्ता सम्मा।

अर्जुन ने कहा—हमें जो कुछ कहना था से। धर्म्पराज ही ने कह दिया है। आपके कहने से सो यही बोध होता है कि सन्धि होना। आप एक प्रकार असम्भन समकते हैं। परन्तु हे जनाईन ! पहले ही से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सिन्ध-स्थापन करने के लिए जाना वचित नहीं। आप होनो एकों के प्रधान मित्र है। आपको इमारी भी मंगलकामना करने चाहिए और कैरतों की भी। आपके मन में होनों पढ़ों के सम्बन्ध में कुछ भी भेद-भार रहना मुजासिब नहीं। सिन्ध असम्भन होने का हमें कोई कारण नहीं देख पढ़ता। हम कोई बात पेसी नहीं देखते जिससे सन्धि न ही सके। शक्तनि कर्ण जादि को इस समय दुर्योपन के मुख्य सलाहकार हैं, हम अपना राह्य लीटा देने से जनकी रत्ती भर भी हानि न होगी। इससे यदि आप अञ्जी तरह नेष्टा करेंगे सी, आक्षर्य नहीं, जो आपका यह सफल हो जाव।

छप्ण ने कहा—हे अर्जुन ! तुमने वधार्य बात कही । हम रोनो पत्तें के सम्बन्ध का ऋष्ट्री सरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो सकेगा, दोनों पत्ते की एक सी हित बिन्तना करेंगे ।

तम नकुल कहने लगे:--

हे ग्रन्य ! धम्मेराज आदि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार में तो यह आता है कि यदि पहले शान्ति-स्थापन करने में सफलना नहो, तो दर दिराा कर भी अपना मतलब निकाल लेना युरा न होगा। हम लोगों को युद्ध-सम्बन्धों जो सहायता और जो सामधी किली है उसे देख कर दुनिया में मीन ऐसा मूर्य है जो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार होने का साहस करे। बुक्ति से भरी हुई आपकी बात और और है वहि न सुने, परन्तु भीम्म, होख और विदुर करूर ही उन्हें आदरपूर्वक सुनेंगे और आपके अनुकूल अपनी राय भी देंगे। कहाँ जाप वक्ता और वे लोग सहायक, वहाँ कीन काम ऐसा है जो सिद्ध न हो सके ?

सहरेव ने कहा—है राजुनारा करनेवाले केशन । महाराज गुधिस्टर और दूसरे भाई हो धर्म्म-मार्ग हो को अच्छा समक्त कर शान्ति-स्थापन को चेटन में ही अपना भला समक्ते हैं । परन्तु हमारी राय पैसी नहीं । हम तो ऐसी चेटन के पिसी चटन कर अच्छा नहीं समक्ते । मंग्री समामें ग्रीप्सी का जो हतना भरी अपमान किया गया है असका प्रायक्षित हुर्जेषिन की सुखु के सिवा और किस बात से हो सकता है १ पिता हुर्जेषन के मारे हकारे हृदय का वह सन्ताप और किसी तरह दूर होने का नहीं ।

सहदेव के उत्तर की प्रशासा करके साखिक ने कहा :--

हे पुरुपोत्तम । श्रीमान् सहदेव ने बहुत सच कहा । पाँचो पायडव और तपस्विनी द्वीपदी के इतने दिन के बनवास और अज्ञात बास में उन्हें जो सैठहों तह के सहाहु खरायी पत्तिरा सहते पड़े हैं उनते हम सबके मन में महा उत्तर कोघ वत्तन हुआ है। दुर्योधन के मारे विना यह कोघ किस तरह सान्तर है सकता है ! कीन ऐसा वोद्धा है जो इस वात का समर्थन न करे—जो यह न कहे कि ऐसे भारी अपराध के लिए दुर्योधन को चारू ना का समर्थन न करे—जो यह न कहे कि ऐसे भारी

महाबीर सात्यिक के ग्रेंह से ऐसा वचन मुन कर वहीं पर बैठे हुए बोद्धाओं में फेलाहल होने लगा। ने लोग सात्यिक के बास्य की बार-बार प्रशंसा करने लगे। कोई ऐसा न या जिसने सात्यिक का शावास न कहा हो।

इस समय द्रीपदी ऋषने पितवों के नम्न भाव को देरा कर जीती ही सुदी सी बनी वैठी थी। परन्तु, सहदेव और सात्यिक के सुँह से जब उसने ऋपने मन की वात सुनी तब उपसे चुप न रहा गया। यर इसने जाना कि भेरे दुःख से दुखी होनेनाले भी केई यहाँ हैं। रोठी हुई वह कृष्य फहने लगी:— हे मधुसुद्त ! पुतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगो पर कहाँ तक अत्याचार किये हैं, इससी तुम्हें यार बार याद दिलाने की फारुरत नहीं । धर्मराज ने केनल पाँच गाँव लेकर सिन्ध कर लेने की इच्छा आप हो के सामने प्रकट की । पर वह भी कौरतों ने नामकृद की । लैर, हाम कौरतों की समा में जाते हो तो जात । परसु, सारा राज्य लिये विचा और किसी रार्त पर सिन्ध न करना । कैरियों की समा में जात हमारा इतना अपसान किया गया वह भी हमारे पित कोमला धारफा कैये के रहे । सारा अपनान सिराय अपातर नक्होंने चुचनाच सह लिया । अब ने अपनी प्रतिका का पालन कर चुके हैं। इस समय वहें किसी तरह का चन्धन नहीं रहा । अन काम करने का समय आया है । तिस पर भी भीम और अर्जुन किस महुजा दिता रहे हैं। उनकी वाले सुन सुन कर मेरा कलोजा कटा जाता है । इस समय हुग्हारे दिना और कोई मेरी रक्त करनेवाला नहीं । मैं तुन्हारी ही शरख हैं । चुन्ही भृतराष्ट्र के हन पाणे पुत्रों के विचत रएड रो । यदि मेरे पित युद्ध न करना चाहे तो न करें, केई हानि नहीं । मेरे पृद्ध पित और महादानाम माई युद्ध करेंगे । अभिमन्यु के आगे करके मेरे तेजहरी पाँच प्रायुद्ध करने में किसी तरह का आगा पीद्वा करनेवाले नहीं ।

इतना कह कर द्वापरी विञ्चल हो उठी, वह जोर जोर रोने लगी 1 दुस्र का बेग कुछ कम होने पर उसने अपनी छठी हुई फार्ली काली अलको के हाथ में लिया और कहने लगी —

हे केरान । जन कैरायों की सभा में शान्ति की बात वठे तब पापराडी हु शासन के हाथ से श्रपरित हुए मेरे इन बालों की बात न भून जाना ।

कृच्या द्रीपदी की घीरज देकर योले -

हे कल्याची । तुम इस समय जिस तरह रो रही हो बसी तरह कैरनो की खियो के। तुम थेडे ही दिनों में रोती देखोगी । है द्रीपदी । और अधिक मत रोखो, खाँस, पोझो, तुम्हारे पति बहुत जल्द शतुर्चों का सहार करके अपना राज्य मान करेंगे।

इसी तरह की बात होते होते यह रात बीत गई। दूसरे दिन सबेरे ज्यो ही सूर्य भगवान् ने अपनी किरणों का जाल कैला कर दसों दिशाओं के प्रकारित किया त्यों ही यहुवंश शिरोमिण छप्ण हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे। बाह्मणों के मुँह से मगल पाठ मुन कर उन्होंने स्नान किया। किर कपटे-लसे पहन कर सूर्य और श्रीक्ष की पूजा की। इसके बाद सात्यकि की युला कर कहां —

हे सात्यकि । हमारे रच में शङ्क, चक, गदा और दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा कर रस्तो । दुर्योधन, राकुनि और कर्ण यहे दुरात्मा हैं। इसलिए उनके पाप कर्मों से श्रपनी रचा के लिए तैयार होकर जाना चाहिए।

ष्ट्रप्या की आज्ञा पाकर सात्यिक ने रथ में सब प्रकार के अक्षराक अपने अपने स्थान पर सजा कर रख दिये। रथ को तैयार देख कप्ण सबसे बिदा हुए और सात्यिक के साथ जाकर रथ में पैठ गये। उनके साथ हिमारों में सने हुए दस महारथी, एक हुजार सनार, और एक हजार पैदलकीज रवाना हुई। इसके सिना, राने पीने ने सामान किर बहुत से नौकर-पाकर भी उनके पीने पीने चले। श्रीष्टरपा का सारिय दाकर कर हाँ ने में बहुत ही प्रशिख्या। बोक्नों की रास यामते ही वे इवा हो गये। इस प्रकार कुट्या ने हिस्तनपुर के प्रस्थान किया।

इपर दूत के मुँह से रूप्ण के श्राने की सबर सुन कर पृतराष्ट्र के शरीर से रोमाञ्च हो श्राया । भीमा, द्रोण श्रीर विदुर जादि के सामने वे दुर्वोधन से कहने लगे —

है हरनन्दन । वटे आक्षर्य की बात हमने सुनी है। सुनते हैं कि महात्मा वासुदेव सुद ही पाएटवों के दूव बन कर यहाँ था रहे हैं। इस समय पर घर वही चर्चा हो रही है। छप्प हमारे



मान्य ही नहीं, घातीय भी हैं; उन्हें हम अपना कुड़ाबी सममत्रे हैं। इसलिए उन्हें आगे वह मर लेने और उनका उचित आदर-सत्कार करने का प्रमन्य होना चाहिए। हे पुत्र! रास्ते में उनके ठहरने के लिए ख़ूत सजे हुए विशामन्थान तैयार करात्रो। सन काम इस वरह होना चाहिए जिसमें उन्हें विसी प्रकार का कटन न हो—जिसमें थे हम पर प्रसन्न हों।

भीष्म ने इस बात के पहुत जिपत समक्षा । जरुति कहा :—हाँ जरूर ऐसा ही करना चाहिए । यह सुन कर दुर्योगन ने कृष्ण के राखे में जगह जगह पर ऋष्यन्त रमणीय विशामशालायें बनवाई और जनमें अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के सुगन्तित पहार्य और अनेक प्रकार के स्वाहिष्ट भीजन और पान आदि वी सामग्री रसना ही । इसके बाद धृतराष्ट्र ने किर सबके हुला कर विदुर से कहा :—

सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपलब्य नगर से चल कर कुक्सल में गहुँच गये हैं। वहाँ से खाना होकर कल प्रात काल वे यहाँ च्या जायें। जितने यादव हैं, कृष्ण उन सबके तिरोमिष हैं। इससे जता मां जूटि न होनी चाहिए। हमने जो कुछ फरना तियल किया है, तुनिए—चर्च प्रस्के पर मां जूटि न होनी चाहिए। हमने जो कुछ फरना तियल किया है, तुनिए—चर्च प्रस्के प्रस्के चुन हुए सालह एस, जाठ हाथी, एक सौ दास-दासी, इसके सिवा पहाड़ी देशवाले कोमल केमल केमल जीर चीन हैरा के मुग्यमें—यह सन वपहार के सम में उन्हें मेंट किया जायगा। अपने भारडार को विश्वल कानित्वाली वे मिण्यों भी हम कृष्ण को देना च्याहते हैं जिनना प्रकारा दिन राव एकर सा बना रहता है। हुर्योपन के छोड़ कर हमारे और पुन उत्तालक कपने और राहने पहन कर रयों पर समार होकर कृष्ण की पेरावाई करें। जिस रास्ते कृष्ण जानेने कम रासे में तुन पानी विइका जाय, जिसमें पूल का नाम न रहे। किर, वह, रोवो नरफ, व्यना प्रताल ओं से सुरोभित किया जाय। दुर्योपन के पर की अपेचा हु शासन का पर अधिक अच्छा है। इससे वहीं जुस साम करके सजाया जाय। उसी में श्रीकृष्ण इहरावे जायें। हमारे चीर दुर्योपन के पास रक्ष चाहि जितने चहुमूल्य पदार्थ हैं उनमें से जो जो चीचें कृष्ण के योग्य हों वे सब बनते हेने के लिए उसी घर में सच्ची जारें।

विदुर ने कहा: — आपने जो खब तैयारी करने की आहा ही, कृष्ण बसी के नहीं, उससे भी अधिक आदर-सत्कार के योगय हैं। परन्तु, हमें तो यह माल्यूम होता है कि ये सब धन रह आप मीतिपूर्व के सच्च इत्य से कृष्ण को नहीं देने जाते। हमें तो साफ साफ देख पड़ता है कि महाला कृष्ण को जमने पत्त में कर होने के इरावे से रिवत के तीर पर आप ये सब चीचें यन्ते देना चाहते हैं। किन्तु, आपकी यह की होता के तावदा जायां—आपका यह सारा पत्त व्यर्थ होगा। आदर-सत्कार करने और धन-सम्पत्ति देखर आप कृष्ण को पाइटों से कभी अलग न कर सकेंगे। जीन नहीं जानता कि कृष्ण को अर्जुन माणों से भी अधिक व्यारे हीं है है महाराज! कुष्ण होना हों जो नहीं जानता कि कृष्ण को अर्जुन माणों से भी अधिक व्यारे होंगा। अर्जुन माणों से भी अधिक व्यारे होंगि कि उनके साथ साधारण शास्त्रा होता है। वार्वित किया जाव। जैसा वर्तित का आदमी दूसरे भने आदमी के साथ करता है तैया ही बर्तित उनके साथ किया जाना वस होगा। इससे अधिक आदर-सत्कार करते की व कमी हमसे आहा। न स्वस्तेंग। वे दोनों पचारां को संगत-कामना से यहाँ आ रहे हैं—वे जी से यही चाहते हैं कि दोनों पचों का मला हो। वे जो कुछ धर्मापरेश वर्शे उसे मान लेने हो से वे समित्री। कि हमा। वहते वहा आदर हुआ। इसके सित्रा वे और उन्न पाहते भी नहीं, और देने से वे तेंगी भी नहीं।

हुर्योपन बोले :--विदुर ने जो कुछ कहा, धन है। पाएडवों से कृष्ण के फोड़ने को देगिरारा करना व्यर्थ है। इससे श्राप जो धन-रज कृष्ण की देने की तज़रीज बर रहे हैं सा ठीक नहीं। कृष्ण श्रारय ही उन सब बस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, इस समय वे सममेंगे कि हम लोग, मारे हर के, ये सन चीचें देकर फर्हे प्रसन्न करना चाहते हैं । हम जब चनकी सन्धि-संम्बन्धी घात मानने के। रीयार नहीं तब उन्हें रुपये-पैसे श्रीर घन-रत्न व्यादि की भेंट देना मुनासिव नहीं ।

दुर्योधन की बात सुन कर पितामह भीष्म बोले :--

है भृतराष्ट्र! तुम चाहे कृपण का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कमी कोध न करेंगे। तुम्हारे द्यप्तिक आदर करने और यहुत सी बहुमूल्य चीचों की मेंट देने से वे कभी धम्मी-मार्ग के न होहंगे— वे कमी सत्य के प्रथ से एक पग भी हुधर उधर न जायेंगे। वधापि उत्तका तिरादर न होना चाहिए; वे निरादर के पात्र नहीं। वो बुद्ध वे कहेंगे पम्मी की बाव कहेंगे। उनका कहना करने ही में तुम्हारा हित है। उनकी बाव न मानने से कभी तुम्हारा मंगल न होगा। ग

हुयोंघन ने कहा:—है पितामह ! यह कभी नहीं हो सकता कि इस सारी राज्य-सम्पदा में हम पायड़वों का भी सामनी बनावें और जो कुछ हमें मिले उसी से हम सन्तुष्ट रहें । हम राज्य का बाँट करने के लिए तैयार नहीं । पायड़वों की अपने बश में कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे मन में खाया है, सुनिए । बिना छुन्ए की भदद के पायड़व लोग एक करम भी आगे नहीं बढ़ा सकते । इससे पिद इस मौने पर हम लोग इस्एण के। अवरद स्वां केंद्र कर लें तो फिर कमी अनुन युद्ध करने का साहस न कर लेंगे। अधिक तो क्या, ऐसा होने से सारा राज्य अनावास ही हमारे बश में हो जावगा। फिर कोई में तु तक कर सबेगा। इससे आपको ऐसी चाल चलनी चाहिए जिसमें यह भेद किसी पर जाहिर न हो और बिना किसी विक्र-पाया के छुन्ए। पकड़ कर बन्दी बना लिये जायें।

हुवीधन की यह महादारुए हु:रा देनेवाली बात सुन कर शृतराष्ट्र के हृदय में गहरी चाट लगी। मारे ह:रा के वे व्याहल हो वजे और बोले :--

बंदा! तुम फभी मूल कर भी श्रव ऐसी वात व्यप्ते गुँह से न निकालना। छप्पा हमारे खातमीय हैं—हमारे घर के हैं। वे वो ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय वो वे दूत होकर आते हैं। वन्होंने कभी कुर-कुल की शुराई नहीं भी; कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम लोगों का आनहित हुआ हो। इससे डनके साथ इस तरह का युरा व्यवहार करना बहुत बड़े अधर्म्म की यात होगी।

हु घोंघन की बात सुन कर भीष्म को सबसे अधिक क्षोध थाया। वे बोले :— हे धृतराष्ट्र! हुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही अनर्थ करने वी फिक में रहता है। आक्षण्ये तो इस धात का है कि हुम इसे दराह न देकर उलटा इसी के कहने में चलते हो। तुमसे और अधिक क्या कहें, यहि यह हुए हुयोंघन कृष्ण के साथ कोई अनुधित काम करने की चेष्टा करेगा को हसे निक्षय ही सारा गया समनका। इस हुराशम की पाप-मूंख बातें हम और अधिक नहीं सुना चाहते।

इतना कह कर महात्मा भीष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से चठ कर चल दिये।

इधर हुकस्थल में रात विताकर सबेरे छुटण ने पूजा पाठ समाप्त किया और हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने लगे। पुरुष्यल के नियासियों ने उन्हें पारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ साथ हस्तिनापुर पत्ने। भीष्म द्रोण आदि महत्त्वा, और हुवींचन के। क्षेत्र कर छुतराष्ट्र के सारे पुत्र, छुटण के। तेने के लिए आगे आगे। छुटण के दर्शनों के लिए पुरावासी भी हस्तिनापुर से चले। कोई कोई छनेक प्रशास के वाहनों पर समार होकर निकले, कोई कोई पैस्त ही चल दिये।

इसके श्रनन्तर फौरवों से घिरे हुए महातमा इत्या ने नगर में श्रवेश किया। उनके सम्मान के तिए नगर खुव सजाया गया श्रीर राज-मार्ग श्रनेक प्रकार के रजों से सुरोगित किया गया। पर्ने की विवर्षक्यों छुट्या का दरीन करनेताती पुर-नारियों से भर गईं। जिस मार्ग से छुट्या श्रा रहे थे इसमें इतनी भीड़ हुई कि हवा के समान रेज चलनेवाले कृष्ण के घोड़ों को चीटी की चाल चलनी पड़ी।

परि धीरे इन्छ का रब राज-महलों के सामते आ पहुँच। वहीं वे रथ से उतर पड़े और पृतराष्ट्र के महल में पचारे। एक एक करने वीन पौठ पार करके वे चुतराष्ट्र के पात पहुँच। उस समय पृतराष्ट्र के पास जितने राजा लोग वैठे थे सबके साथ घृतराष्ट्र अपने आसन से उठ सड़े हुए और इन्छ का उचित आदर किया। इन्छ ने बड़ी नम्रता सं सबकी पूजा की और उस में होटे बड़े का प्यान रख कर सबसे यथोपित रीति की मिले। इसके अनन्तर, जो आसन उनके लिए पहले ही से लगा हुआ धा उम पर जब वे बैठ गये तर जल आहि नहें दिया गया और उनकी पूजा की गई। इस मकार सत्कार हो चुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध या उससे उसी अनुसार हैंसी-दिल्लामी और प्रेम-पूर्ण वातचीत करते हुए इन्ह देर बही इन्छ बैठे रहे।

वहाँ से कुप्सानी विदुर के घर गये । विदुर सहाधर्मात्मा थे । करोंने ऐसा ऋण्डा श्रविधि घर स्राया देख कृष्या का बहुत ही सत्कार किया और बोले :—

हे मायव ! श्रापके दर्शनों से हमें जितना धानन्द हुआ है उत्तका नर्युन नहीं हो सकता । ष्मावि से धन्त तक पारवर्षों का सारा हाल धापसे सुनने की बड़ी इच्छा है । छपायूर्वक सब प्रचान्त कह जाइर ।

तब कृष्ण ने बिदुर को प्रसन्न फरके पाएडबों के कुशल-समाजार विस्तारपूर्व कह सुनाय। विदुर के पर में इजरही सह आराम करके सीसरे पहर वे ध्यपनी बुजा कुन्ती के पर गये। ध्यपने पुजों को प्राप्त से भी व्यक्ति क्षाराम करके सीसरे पहर वे ध्यपनी बुजा कुन्ती के पर गये। ध्यपने पुजों को प्राप्त से भी व्यक्ति किया करनेवाली कुन्ती बढ़ हिनों के बाद पुजों के पर पस सहायक कृष्ण को पाकर वह रोने लगी। वह कहने लगी: —हाय! में विशवा हो गई, मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई, वश्च वान्यव भी शाह्रा करने लगे; परसु इन वान्यव भी शाह्रा करने लगे; परसु इन वान्ये में से अर्थ कर नहीं हुन्य विश्वा व्यवस्त पुजों के वियोग से हो रहा है। मेरी दिन रात उनके सोय में मरी आर्थों हूं च्या पर पर वर हो गये पर्य-पर्य-परायण पुधिप्तिर को, सब प्रकार को व्यक्त-पाक-विद्या जाननेवाले व्यक्ति को, सहायली भीमसेन को, और पाद्रों के परम कान्सिमान रोनों पुजों को मैंने नहीं देखा। हाय! इतने दिन तक उन्होंने और उनकी व्यवस्त में प्रधिक्त व्यापी मेरी द्वीपरी ने, नहीं माइस, कितना क्लेश वडाया है। इक्क भी हो, बन्होंने जो प्रतिक्ता की भी उसक वार्यो मेरी हो, वन्हों ने को प्रतिक्ता की भी उसका पालन कर चुके। व्यव उनके लिए कोई बन्धन नहीं। इसलिए इस समय वन्हों की प्रतिक्ता की भी उसका पालन में परा मेरी सहोरान करना चारिय-परमं के पालन में परा मेरी सहोरान करना चारिय श्रीपरी वनाव के दार हुपर भी सहार करना चाहिए, जिसमें सताय होकर भी महाप्तिक्रका नेरी प्रारापित होपरी बनाव के तरह हुपर व पाव ।

फुच्या श्रपनी युश्रा कुन्ती को धीरज देते हुए बाले :--

हे आप्तें ! आप तो बोर-माता और बीर-पत्ती हैं—आपके पति भी बीर थे; आपके पुत्र भी बीर हैं। इससे आपको सुख-दुस्त सभी कुछ सहन करना पड़ेगा। आपके बीर पुत्रों ने बनवास-फाल में जैसा बल-विकान दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसा ही बल-पराक्रम दिरत्लावेगे। इसमें सन्देह ही क्या है ? धोड़े ही दिनों में आप अपने पुत्रों के पहले ही की तरह सम्पत्तिमान और पेरवयेवान् देखेंगी।

यह सुन कर इन्ती की बहुत कुछ भरोसा हुन्या। उसने कहा :---

हे कृष्ण ! हम इस बात को खन्छों तरह जानती हैं कि दुम चीति के बहुतयरे झाता हो खोर सब बातों के। खुल सेाच समक्र कर करते हो । जो छुळ दुम करते हो उसमें कभी भूल नहीं होती । ख्रतएव, जैसा दुम कहते हो, भुक्ते पूरा विश्वास है, चब बात वैसी ही होगी ।

इसके बाद कुन्ती से बिदा होकर फप्ण हुर्योधन के घर की तरफ चले ! वहाँ पहुँचने पर, कई फाटक पार करके वन्होंने पर्वतरीयबार की तरह उँचे महल की सीढ़ियाँ पर चढ़ना झुरू किया । महल के भीवर जाकर चन्होंने देखा कि बहुत से राजों के बीच में एक बहुमून्य खासन पर हुर्योधन विराग रहें. हैं; और, दु:शासन, शाहुनि और कर्ण उनके पास केंचे-केंचे भासनों पर बैठे हैं। छप्ण के पहुँचते ही सम लोग उठ राहे हुए और उनका श्रमियादन करके विधि-मूर्वक उनका सत्कार किया। यदुकुलाशेष्ठ छप्ण श्रयन्तर केमल विस्तर बिद्धे हुए सुवर्णमण्डित श्रासन पर बैठ कर सबके साथ यथापित बात-चीत करने लगे।

इसके श्रमत्तर राजा हुर्योधन ने इत्स्तु के मोजन करने के लिए निमन्त्रित किया । परन्तु, इत्या ने निमन्त्रण को स्त्रीकार न किया । तब सबके सामने हुर्योधन इस प्रकार शठतापूर्वक मृह वनन

रोक्ट •-

हे जनार्दन ! ये सब तैवारियाँ आप ही के लिए हुई हैं । फिर आप क्यों हमारे निमन्त्रण की स्त्रीकार नहीं करते ? आप हमारे परम आत्मीय और परम प्यारे हैं । इससे हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो आप हमारे यहाँ भाजन नहीं करते । महाल्मा छुट्य ने दुर्योधन की विशाल सुजाओं पर हाय रख कर कहा :—

हे हुर्योधन । इस दूत होकर आये हैं। काम सकल हो जाने पर दूत लोग पूजा और भोजन महुए करते हैं। इस कारए। जिस काम से इस आये हैं उसके सिद्ध होने पर तुन्हारा निमन्त्रण हम

स्वीकार करेंगे।

हुर्योधन ने कहा :—हे कृष्ण ! यह बात त्रापने उचित नहीं कही ! आप अपने काम मे सफ्त हों या न हों, हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुश्रपा करने में शुटि न करेंगे। नम्नतापूर्वक हमारे बहुत कुत्र त्रापद करने पर मी, क्यो आप हमारी बात की टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण हमारी समक्त में नहीं आया !

यह सन कर कृष्ण कुछ मुसकराये और दुर्योधन की तरफ देख कर कहने लगे :--

हे दुर्योधन ! यदि कुम सच्या फारण जानने की बहुत ही इच्छा रखते हो दो घुनो ! संसार में या तो लोग प्रीति के बस होकर दूसरे का अन्न महण करते हैं, या दुःख दारिद्रय से पीहित होने के कारण दूसरे का दिया खाते हैं ! परन्तु, यहाँ पर न तुम्हारी प्रीति ही हम पर है खोर न हमें ही खन्न-यन्न की कमी हैं ! किर मला क्यों हम हुन्हारा जन्न दार्ब ? हमारे परम मित्र विदुर ने खाज हमारा निमन्त्रण किया है ! कहीं के यहाँ साजन करना हमने विशेष समझ है !

थह कह कर कृप्ण वहाँ से चल दिये, और विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भीजन

किया। रात की विदुर ने कहा:--

हे मधुसूदन ! श्रापने अच्छा नहीं किया जो जाप इस समय यहाँ आये । तुयोधन महामृद श्रीर महा अभिमानी है। उसे उचित श्रुत्वित का झान नहीं । जो छुछ उसके जी में श्राता है, कर बैठता है। श्राप से उसके हित के लिए उपहेश करने श्राप हैं, पर वह कभी श्रापका हितोपरेश न सुनेगा । कर्ण की गर्वपूर्ण वार्तो पर निरवास करके उसने बहुत सी श्रीज इकट्टी की है। इस समय यह श्रपने के ध्रजेष सममता है—उसका खयाल है कि मुक्ते दुनिया में जोई नहीं जीत सकता। इससे वह किसी प्रकार आपकी वात न मानेगा । इस दशा में कोटों को समा में जाकर सिन्ध के विपय में वातचीत करना, हमारी समम में आकर सिन्ध के विपय में वातचीत करना, हमारी समम में मुं आपके लिए किसी मकार मुनासिय नहीं।

कृष्ण ने कहा:—हे विदुर! व्यापको हम पर बहुत ग्रीति है। ग्रीति ही के वहा होकर व्याप ऐसा कह रहे हैं। भागका वगहेरा हुए नहीं। पर बाप किसी तरह की विन्ता न करेंगे। यह कीरब तोग हमारी वात मान लेंगे की कृष्णु के मुँह से उन्हें क्या हमें के खारण हमें वहां पुत्रव होगा। खीर यदि वे लोग हमारी युक्ति-पूर्ण वार्तों का अगहर न करेंगे तो भी कोई हानि नहीं। हमें यह समझ कर फिर भी परम सन्तोप होगा कि हमने वन्हें विवित सलाह तो दें हो। खीर, चिट्ठ, वे धन्में होड़ कर हमारा केई श्रानिष्ट करने की चेप्टा करेंगे तो हम वसके लिए मी वैवार हैं। इसमें कुछ भी डरने की थात नहीं। इस प्रकार थातें करते करते कृत्यु केमल शप्या पर सा गये।

प्रातःकाल वन्दीजन और वैवालिकों के मधुर मधुर गीवों से महात्मा कृष्ण जो । एठ कर उन्होंने स्तान किया । जप और होम आदि करके वाल-सूच्ये की वन्होंने उपासना की । फिर कपड़े पहन कर बैठे ही थे कि दुर्योधन और शक्ति उनके पास आकर बोले :—

हे केराव ! महाराज मुतराष्ट्र और मीप्म आदि कौरव, और अन्यान्य राजा लोग समा में वेठे हुए जापके जाने की राह देख रहे हैं।

छप्ण ने उन लोगों का श्रामिनन्दन किया। फिर ब्राक्षणों का सत्कार करके, दारुक सारिध के लागे हुए रथ तर सनार होकर, अपने सेनजों के साथ वे राजसभा के। चले। दुर्गोधन और राजनि दसरे स्य पर सतार होकर उनके पीछे पीछे हो लिये। समा-भवन के द्वार पर रथ से उतर कर, बिहुर और सारिधी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए, छच्णा ने समा-मध्य में प्रवेश किया। कर्ण और तुर्योधन उनके आगो, और यादगों के साथ छतवस्मां उनके पीछे, हो लिये।

यहुनंशाओं ठ छत्या के पहुँचते ही छोटे से लेकर बड़े तक सब कौरल अपना अपना आसन छोड़ फर खड़े हो गये। धुरराष्ट्र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड़ें राजा बैठे हुए ये, सब एकरम से उठ छाड़े हुए। ब्रीक्टरण ने प्रसमतापूर्वक सबका अभिवादम किया। परन्तु वे बैठे नहीं। द्वार पर कई ऋषियों का खड़े देख कर उन्होंने मीटम से कहा:—

. हे छुरुभेंछ ! बेस्लिए वे ऋषि हार पर खड़े हैं । इनके। च्याइरपूर्वक सभा में ले च्याइर । इनका डचित सत्कार किये विना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं १

यह सुन कर महाला भीव्य सभा देखने की इच्छा से जाये हुए नारह, करार जारि द्रापियों की योगीचत पूजा करते कहे सभा में ले जाये। यह देख कर कैरालों के नौकरों ने मिर्ग्यमित होने के जानन लाकर वहाँ रख दिये। द्रापि लोग करतें जानां प्रतिकृत सिने के जानन लाकर वहाँ रख दिये। इपि लोग करतें जानां पर विठाये गये। नय सभा के समासद अपने ज्यने ज्याननों पर बैठे। किए जीर हुनेंधिन पास पास एक ही ज्यासन पर बैठे। विदुर कृष्ण के पास जनकी माल में पैठ गये। इसके अनलार सब लोग ज्यानी जगह पर चुपचाप मैठे हुए कृष्ण के पास जनकी माल में पैठ गये। इसके अनलार सब लोग ज्यार ज्ञार ज्ञारा हा गया। चतुर-चुपमार्थ कृष्ण कृष्ण का प्रतान सुनने की उल्लुकता दिखाने लगे। चारो तृष्क समादा छा गया। चतुर-चुपमार्थ कृष्ण हुएन समस गये कि सब लीग हमारे बोलने की गह देख रहे हैं। ज्ञारपर गरमार्थ वाणी से समा-भवन की गुट-जायमान करके ज्ञाने छा हुएन समस नाम स्वर्ण के उन्होंने छुतराह से इस महार कहा जा आपना किया:—

हे भरत-वंश-शिरोमिए। हमारी समक्ष में कौर्यों और पाउड़ों के बीच सन्धि-स्थापन करके वीरों का हुआ नारा निवारण करना चाहिए। यही प्रार्थना करते के लिए हम आप लोगों के पास आये हैं। इसके सिवा आपके और कोई उपदेश देन की हम जारत की लए हम आप लोगों के पास आये हैं। इसके सिवा आपके और कोई उपदेश देन की हम जारत की समक्षनी। वो जुड़ जानते मित्रा है। इस आप जानते हैं। विद्या, दया और सरलता चाहि गुएतें में चापका इस्त और सारे राजनुकों में अपेना श्रेट है। आप इस कुल में प्रधान हैं, राजकाज की डोरी भी आप ही के हाथ में है। अतरण, बड़े हुख़ की वात है जो आपके रहते कैराय लोग अशुनित व्यवहार करें। उन्हों के कारण कुरकुल पर मह चोर आपता आनेताती है। है महायज ! आप यदि इस मामले को ठंडा न करें।—आया यदि इस विषय में दे-परवाही दिरालावें!—जो इस इसने वहे राज्य के जड़ से नष्ट हो जाने का डर है। आपके मन में ताते ही यद विपदा दूर हो सकते हैं। शानिक स्थापन करना आपके और हमारे ध्यानि है। आप की सोतों हो शान करें, हम पाएडवों के शानक करने का मार अपने उपर लोग हैं। इस समय ही। जाप की सौतों हो शानक हरें, हम पाएडवों के शानक करने का मार अपने उपर लोग हैं। इस समय ही। जाप आपके सारक हैं। हम समय ही। जाप का सार अपने उपर लोग हैं। इस समय ही। जाप का सार अपने उपर लोग हैं। इस समय ही। जाप का साई आपका सहायक हैं, शानित स्थापति हो जाने से आप पाएडवों के मी अपना सहायक हैं। आप राज्य मान से आन-स्थावक हैं। सानित स्थापति हो जाने से आप पाएडवों के। आपका सहायक हैं। आपका सहायक हैं। सानित स्थापति हो जाने से आपना सहायक हैं। सानित स्थापति हो जाने से आपका सहायक हैं। आपका सहायक हैं। आपका सहायक हैं। सानित स्थापति हो जाने से आपना सहायक हैं। आपका सहायक हैं। आपका सानित सान से आपका सहायक हैं। सानित स्थापति हो जाने से आपका सानित है। सानित सान से आपका सानित है। सानित सानित सानित हो आपका सानित हो सानित सानित सानित सानित हो सानित सानित हो सानित सानित हो आपका सानित हो सानित सानित सानित सानित सानित सानित हो सानित सानित सानित हो सानित सानित हो सानित सानि

रेकर उनके साथ सन्धि-स्थापन करने की हम इत्य से खापको सलाइ देते हैं। इसके सिवा हमें श्रीर कुछ नहीं बढ़ता। सभासरों में से यदि किसी की श्रीर छुड़ कहना हो वो कहे।

कृप्ता के चुप हो जाने पर सबने सन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा की; परन्तु, किसी ने मुँह से कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। इसके व्यनन्तर जो व्हिष लोग सभा में बैठे थे उन्होंने नाना मकार की क्याये व्यौर उपदेश-बाक्य कह कर सबके।, विशेष कर के दुर्योधन के।, शान्ति स्यापित करने की जरूरत दिरालाई। व्यन्त में महर्षि करूव ने कहा:—

हे गान्यारीतन्त्र ! पाएडव लोग देवताओं के वर-पुत्र हैं; देवताओं ही की छुपा से पाँचों पाएडवां की जतानि हुई हैं। उन्हें युद्ध में कोई नहीं जीव सकता । इससे तुम युद्ध करने की इन्छा छोड़ कर इन्हण के द्वारा सन्यास्थापन कराकर कुक्छल की राजा करो ।

हुयों पन के। भला ऐसा कड़ना चपदेरा कैसे सहन हो सकता था १ ने इस सरह की वार्ते श्रीर श्राधिक देर तक न सुन सके। मीहें देदी करके कर्ण की तरफ इन्होंने हँस कर देखा। इस प्रकार श्रापियों की वात का श्रनादर करते हुए उन्होंने श्रपनी जाँच पर जोर से एक थपेड़ा सारा खीर कहा:—

हे ऋषिगरण ! परमेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी खुद्धि ही है वैसा ही फाम हम करते हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ है, वही होगा । इसलिए आप लोग अब और ख़्या बकदाद न फरें।

पुत्र के मुँह से ऐसा उद्दाड और ऋशिष्टता से भरा हुन्ना उत्तर सुन कर पृतराष्ट्र ब्याहुल हो वठे । उन्होंने कहा :---

हे महर्पिगरा ! श्रापने जो उपदेश दिवा वह सचमुच ही बहुत व्यच्छा है। फिन्तु, उसके व्यक्तसर काम करना हमारी शक्ति के बाहर है।

इसके बाद कृष्ण से कहा :-

े हे छुन्या ! व्यापकी बात बचित है, सुखदायक है, प्यीर धन्मी-संगत मी है; इसमें काई सन्देह नहीं | किन्तु, हम हबाधीन नहीं; जो बात हम करना चाहते हैं वह नहीं होती। इससे तुम दुर्वोधन के समम्प्रति का यन करो। वह हमारी किसी की बात नहीं सुनता। तुम यदि उसे शान्त कर सको तो बड़ा काम हो जाय।

राजा घुतराष्ट्र के कहने के अनुसार कृष्ण ने हुर्योधन की तरफ देखा और उनके सामने सुँह करके इस प्रकार वे मञ्जर क्वन कहने लगे :—

भाई ! हुम जैसा व्यवहार करते हो वह सुन्दार वंदा के येग्य नहीं । तुन्हारे इस बुरे व्यवहार के जो अगर्य होनेपाला है वसे निवारण करते को अपने भाइयों और सिमों का करवाण करो । हे हुनीपन ! पायहाँ के साथ सिम्पन्यापन करने की तुन्हारे सभी गुरुकानों की सालाह हैं । इससे तुन्हें करूर वनका करना माना चाहिए। वे हो, बालक्ष्मन से पायहवों ने तुन्हारे हारा अनेक मनार के दुःख पाने हैं, तिस पर भी वन्होंने तुन्हारे करार को दुःख पाने हैं, तिस पर भी वन्होंने तुन्हारे करार को दुःख पाने हैं, तिस पर भी वन्होंने तुन्हारे करार को वा नहीं किया। इससे तुन्हें भी वन पर प्रस्तन होना चाहिए। वुद्ध में जीवने वी आशा तुन प्रथा ही करते हो । तिन लोगों के अपर मरोमा करके पाएटवों को तुम जीवना चाहते हो वे किसी तरह पायहवों की तुम्पनी वा नहीं कर सहते । तुम वहि समझन वह समझने हो कि जुद्ध में तुम अर्जुन को हुए दोगे से व्यर्थ और ते लिसी एक वीर के तुम के साथ युद्ध करने के लिए जुन लो । वन दोनों के जुद्ध का जैसा परिणान हो वसी के अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जुन लो । वन दोनों के जुद्ध का जैसा परिणान हो वसी के अर्जुन के साथ जुद करने के लिए जुन लो । वन दोनों के जुद्ध का जैसा परिणान हो वसी के अर्जुन के साथ जो अर्था परवारों को सिक्त की लिए जुन लो । वन दोनों के जुद्ध का जैसा परिणान हो वसी के अर्जुन के साथ जो अर्था परवार के लिए जुन लो । वन दोनों के जुद्ध का जैसा परिणान हो वसी के अर्जुन के साथ जो अर्था परवारों को सिक्त परका के साम लोने का साहस न हो तो, व्यर्थ पारा होन कर, राग्य का जो अर्था परवानों को सिक्त परिण के विकार होगा । वीर साम जुद भी सहस से दिल्ली को लिए विकार होगा । वीर साम जुद भी सहस से दिल्ली को लिए विकार होगा । विकार होगा और साम जुद भी सहस से दिल्ली का विवार होगा ।

कृष्णा की बात समाप्र होने पर भीष्म उनके प्रस्ताव का समर्थन करके दुर्योधन की समकाने

हे दुर्योधन ! महात्मा कृष्ण ने जो उपदेश तुन्हें दिया वह बहुत ही छचित श्रीर धर्म्मसंगत है । तुन्हें उनका कहना मानना चाहिए। देसो, ज्यर्थे श्रभनी प्रजा का नाश न करना । सावधान, माता-पिता को शेक-सागर में न क्यो देना।

किन्तु दुर्योधन ने भीष्म की बातों का आदर न किया। सारे क्रीय के वे लाल हो गये। बड़े

जोर से उनकी साँस चलने लगी। तब विदुर ने कहा :---

हम बुम्हारे लिए शोक नहीं करते । किन्तु, बुन्हारें बूढ़े माता-पिता के लिए ब्याइल हो रहे हैं । क्योंकि बुम्हें पैदा करके सारे भुजों और सारे मित्रों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पद्मी की तरह वे ऋताथ ही जायेंगे । इसी से हम इतना शोकाइल हो रहे हैं ।

तव धृतराष्ट्र फिर दुर्योधन का मनाने लगे। वे बाले :---

वेटा ! श्रीमान् छुप्ण का उपदेश सब करह कत्याण का करनेवाला है । उसे मान लेने से तुम्हारे ऐरवर्ष्य से छुद्ध भी कमी न होगी । राज्य का ज्ञाधा जंरा जा तुम दे होगे तो महात्मा छुप्ण की सहायता से तुम अपना राज्य उसकी भी ज्येचे अधिक बढ़ा कर मनेगो । इनका वहना न मानने से तुम्हारी हार हुए विना न रहेगी; इसमें छुछ भी सन्देह न सममेत ।

अन्त में द्रोण ने कहा :--

हे दुर्पीयन ! अब तक भी अर्जुन ने वर्म-पारंख नहीं किया; अब तक भी उन्होंने ईसात मी जाली का केट नहीं पहना; अब तक भी गाण्डीव धन्या पर उन्होंने प्रस्वञ्चा नहीं चढ़ाई; अब तक भी प्रतिहित धीन्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए यहान्सन्यन्यों आि में आहुतियों नहीं हाली। इसले अप भी भूल प्रधार लेने का समर्थ है; अब भी कुमार्ग डीह कर सुमार्ग में आने के लिए बानकार है, अब भी होने वाला महामयहूर महुप्य-नारा निवारख किया जासकत है। तुम महाम चित्त होत परावड़ों के। उनका अंता दे हालो; वे भी मैमपूर्वक हुन्हें गले से लगामें; जो राजा लोग इस समय वहाँ एकत्र हैं वे भी पारड़वों भी समयुक्त सुन्तें गले से लगामें; जो राजा लोग इस समय वहाँ एकत्र हैं वे भी पारड़वों भी साथ हुम्हारा फिर मिलाप होते देख आनन्द के आँस् बहुत्र वा सम

राजा हुर्गोधन ने श्रौर किसी की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। केवल फुप्पा के क्यन का वे

कठोरतापूर्वक उत्तर देने लगे :--

है वासुरेव | हुन्दें समक यूक कर हमारे साथ बातचीत करना चाहिए | सो वैता न करके हुम क्यों हमारी हथा निन्दा करते हो ? तुमने पाएडवों का बीन सा इतना बल-पराक्रम होता, जो तुम वनके हतने सक हो गये ? केवल तुम्हीं नहीं—भीष्म, होण. बिदुर आदि समी ने क्रम क्षम से हमारी ही निन्दा करी । यरन्तु, कहुत विपार करने पर भी हम यह न जान सके कि हमने क्या अपराप रिया है । तुभा खेलने का चसका लग जाने से गुधिरिटर ने श्रक्ति के साथ जुआ देला । परन्तु, रोल में हुमाल न होने के कारण क्षम विद्या । परन्तु, रोल में हुमाल न होने के कारण क्षम का को ने से सुपाल न होने के कारण क्षम न से अपने आपको कुछ ऐखा मूल गये कि वननास वी मतिसा के दीन पर लगा कर किर भी उन्होंने हार पाई । इसमें हमारा वन्या होण ? चे कि वननास वी मतिसा के दीन पर लगा कर किर भी उन्होंने हार पाई । इसमें हमारा वन्या होण ? चे कि वननास वी मतिसा के दीन पर लगा कर किर भी उन्होंने हार पाई । इसमें हमारा वन्या होण ? चे कि वननास वी मतिसा के दीन पर लगा कर किर भी उन्होंने हार पाई । इसमें हमारा वन्या होण ? चे किर वनसा का पर करते ही क्यों वन्होंने हम तो ऐसा एक भी स्वित्य नहीं देशने जो हमारे साथ गुढ़ करके जीव जाय । पासहमें के तो वान हो नहीं—भीपम, होण और करणे का इन्ट्र आदि देनता भी जीन में समर्थ नहीं हो सनने । युझ भी हो, हम परिवर्ष हो समर्थ करी हो समर्थ के बेग्य शाया पर सोना हो हम आपके अपने साथ के अपने साथ हो हमी हमारी करा हो साथ पर साथ है हम अपिक अन्या साम मों हैं। इसमें हमारे के विपार पास्पण हो हम आपके अपने साथ करने हम अपिक अन्या साथ पर सोना हो हम आपके अपने साथ करने हम अपिक अन्या समस्म हैं। हमारे लड़कान हो में पिया ने हमारी इन्हा के निरस्त पाएडवों के हमारे हम अपिक अन्या समस्म हैं। हमारे लड़कान हो में पिया ने हमारी इन्हा के निरस्त पाएडवों के हम अपने अपने हमारे हमारे कर हम अपने अपने हमारों हमारे हम अपने अपने हमारों हमारे हमारों के स्वाय साथ हमार हम अपने अपने अपने अपने अपने साथ हमार हमारों के हम अपने करना हमारों हमारों हमारों हमारों हमारों कर हमारों हमारों हमारों साथ अपने साथ हमारों हमारों

राज्य का ध्याधा और हे दिया था । परन्तु हमारे जीवे रहते ध्यव वे उसे फिर नहीं पा सकते । व्यथिक तो क्या, सुई भी नोफ से जितनी जुगीन बिंद सकती है बतनी भी हम पायडवों की देने के नहीं ।

न्या, छुर का नाम सा स्वाच्या जुनाय छार राज्या र कर कृष्ण की कोष हो आया। उन्होंने दुर्योधन का

हुयापन के हुइ से महा करोर बात क्षेत्र कर करण का आव वा जावा । उन्होंने दुनीपन का उपहास करते हुए इस महार उत्तर दिया :— हे हुर्योधन ! कुम जो बीरों के योग्य शस्या पर सीने की इच्छा रखते हों, सो वह इच्छा, समय आने पर, जुरुर ही पूर्ण होगी । हे सरत-कुल के कलाई! लड़कपन में हुमने भीमसेन की विष रिया;

पाएडवों ने बारणावार नगर में भेज कर सावा-सहित वन्हें जला देने की पेष्टा की; द्रीपरी को सभा में लाकर उदका जैसा अपमान तुमने किया वैसा अपने व्यात्मीय का वी क्या कोई शत्रु का भी महीं करता। तुमने जुआ खेलने में कपट परके पाएडवों का बौरूची राज्य छीन तिया और इस समय, जब पाएडव अपनी की हुई प्रविज्ञा पूरी करके उसे धम्में से लीटा पाने के अधिकारी हुए तब, तुम उसे लीटाले नहीं। तुम माता पिता और सारे गुरूजनों की बात नहीं गुनते, और उत्तरा कहते हैं। कि यहुत विचार करने पर भी हमें अपना दोप नहीं हिसाई पड़ता। परन्तु, हम विश्वास है, जो राजा लोग यहाँ मैठे हैं वे इस मामते की घेषा नहीं समस्ते।

पृत्या इस तरह कह ही रहे थे कि इतने में दु.शासन उठ कर दुर्योधन के पास आपे और

महत्ते लगे :--हे राजम् ! सभा में जो लोग चैठे हैं डन सबका मन क्रम क्रम से तुम्हारे निकद होता जा रहा है । इसलिए तुम्हें यहाँ खब और खबिक देर तक न बैठना चाहिए ।

यह सुन कर दुयोधन को कुछ शङ्का सी हुई। उन्होंने बड़ी ही श्रशिष्टता से कर्ण, शकुनि श्रीर

हु शासन के। ब्यपने साथ लिया और समा से बठ कर चल दिया। तब कृष्ण कहने लगे :— है महात्मा जन। बड़े बूटे कौरतो ने हुर्योधन के। पहले ही से ज्यपने कायू मे न रख़ कर बहुत युरा किया। इस समय कुल हो। जब होने से बचाने का एक-साब बपाय जो हम देखते हैं वह सुन लीजिए

दित्या, हमारे मामा द्वापमा कंस ने पिता के जीवित रहते ही सात मोजन्यज्ञ अपने का श्रीकार में स्व वित्या। यह रेटा कर सारे कञ्च-वान्धर्वों ने उसका साथ होव्ह दिया। सब उससे खला हो गये। अन्त में उसे युद्ध में मारों के लिए हम लावार हुए। उस एक उस के होड़ देने से, देखिए, हम सब यादव तोर अश्वन्यपूर्वक रहते हैं। ज्याप भी उसी तहह विश्वविधान के होड़ दे तो कीरवीं का नारा होने से पण जाय। नहीं तो कीरवों की रचा का जीर केह उपाय नहीं। यदि ज्याप दुर्घोवन, करी, राहते जीर हु शासन की पकड़ कर पायहरों के हवाले कर हैंगे तभी सन्य स्वापित होकर स्वित्यों के हुल की रस्

हो सकेती, व्यन्यया नहीं। पृष्ण के इस प्रस्ताव से घृतराष्ट्र बहुत हर गये। वे व्याकुल हो डंडे । उन्होंने विहुर से कहा :-

मेटा! गान्यारी बहुत दूरनेदा हैं। उनके पास जाकर तुरन्त उन्हें सभा में ले आओ। यदि में के समकाने से दुर्योधन की बुद्धि दिकाने आ जाय तो एक बार ने भी कोशिश कर देखें। हाय! दुर्योधन की इस धार मुखेत का, न माळ्म, क्या फल होगा।

राजा भी आज्ञा पाठर विदुर तुरन्त यशस्तिनी शान्धारी के पास गये और उन्हें सभा में ह आये। उनके आ जाने पर धृतराष्ट्र वोले :---

है गान्यारी ! बुन्हारा पुत्र हुर्योधन बड़ा दुःशील है। ऐस्तर्य के लोग से चह पागल हो रह है। उसका मले छुरे का ज्ञान जाता रहा है। गुरुक्तों की चात पर वह चरा भी ज्यान नहीं देता उसकी इस मूर्येता से हम लोगों पर बहुत मयदूर विपद व्यानेराली है। अभी कुछ ही देर हुई, वह अप दिविचनाकों के उपदेश के। न मान कर सभा से चला गया है। मला इस व्यशिष्टता का नहीं ठिकाना है गान्यारी ने कहा :— महाराज ! इस आपश का कारण आप ही की दुर्बेशता—आप ही की कमचोरी---माल्झ होती है। आप इस बात के अच्छी तरह जानते रहे हैं कि दुर्योगन महापाप-मरायण है। फिर क्यों आप अप तक बराबर उसका कहना करते आये हैं ? अब इस समय उसे जपरस्सी रीकता आपकी होकि के बाहर है।

इसके बाद माता की आज्ञा से हुर्योपन फिर समा में आकर उपस्थित हुए । उनके आने पर गान्धारी ने उनकी बढ़ी निन्दा की । वे बोलीं :—

वेटा दुर्योधन ! फाम और क्रोच के बरा होने से सुम्हारी सुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमी से तुम 
गुरुजनों का कल्याएकारी उपदेश नहीं सुनते । किन्तु, हे पुत्र ! जब तुम अपनी अधर्म-सुदि हो के। नहीं
जीत सकते सब राज्य जीतने या राज्य की रखा करने भी तुम किस तरह प्राशा करते हो ? बेटा ! तुमने
अधाज तक पाएडवों के साथ जो सुरा ज्यवहार किया है—उनको ती तुमने तमा फार की पीड़ा पहुँचाई
है—उसका प्रायक्षित चन्हें उनका राज्य देकर कर हालो। तुम सममत्रो हो कि युद्ध होने पर भीना, होण
आदि महात्मा सब तरह दुन्हारी ही तरफ रहेंगे। परन्तु, यह बात कभी नहीं हो सकती। पायव्यों का
भी राज्य में हक है और अस्त्यन्त चम्मीला होने के कारण सब लोग उन्हों को अधिक चाहते हैं। जो
लोग सुन्हारे खब से पते हैं वे युद्ध में सुन्हारे लिए प्राण्य हे सकते हैं। परन्तु, पायव्यों के दिलाफ कभी
सुन्हारों सहायता नहीं कर सकते। इसलिए, हे पुत्र ! सन्धि-स्थापन करके सबकी रचा करो और पायव्यों के साथ नेल करके सुन्हारक हो।

माता की बात समाम होने पर हुष्ट दुर्घोधन ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर भी यह सभा छोड़ कर चला गया। और कर्फ, शकुनि सथा दुःसासन के साथ चुपचाप सलाइ करने लगा । उसने फहा:—

कृत्या ने जबहम लोगों का क़ैर करने का प्रस्ताव किया है तब हम लोग भी धर्म्म से चन्हें , फैर कर सकते हैं। ऐसा करने से पायड़वों का सारा ध्योग घूल में मिल जावगा।

हुर्योधन की यह सलाव् सात्यिक के। माल्स हो गई। इतरम्मी के साथ वे समा से दुरन्त ही एउ गये। बाहर समा के दरवाजे पर आकर चन्होंने बादवों की कीज का, वरुरत पढ़ने पर, लढ़ने पे। तैयार रहने के लिए सावधानतापूर्वक स्चना कर दी। इसके बाद वे फिर समा में जीट गये और सप बातें इच्छा के कान में कह ही।

तप फूप्ण ने, सबके सामने, धृतराष्ट्र से कहा :—

महाराज ! सुनते हैं, दुर्योधन हमें जबरदस्ती ध्रेद कर लेने का विचार कर रहे हैं। परस्तु, आप लोग हमारी सवज्ञता-निर्वलना को अव्ही तरह जानते हैं। अतरख, आप वह सहज हो जान सर्जो कि कीन किस की ज़ेद कर सकता है। खरि, इक्त भी नयों न हो, आप लोग हरिएगा नहीं। हम दूत होकर आये हैं। इस्तिण दूतम-मंद्र कोई कर हम किसी की द्वार नहीं देना पाइटे। हमें अप सारी व्यवस्था माह्म हो गई है। इसने अव्ही सरह जान लिया है कि आप स्वापीन नहीं और दुर्योधन पेत्र सन्धि परता मंद्र तहीं। यह सब हाल दुधिहर से कह कर ही हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाये।—हम अपना कर्त्र अदा कर सुकते। इसने आगे हमें और कुल भी करना न होगा। अब हम आप लोगों का अमित्रादन करते हों लोजिय, हम चले।

यह कह कर महातमा छप्पा वाहर निकल आये और रख पर स्वार होकर श्रपनी बुध्या कुन्ती से विदा होने चले । उन्होंने छुन्ती से सारा हाल कहा । वे वेलि :—

देवी ! दुर्योचन का महा युग हाल है । इस संसार में उसके दिन अब मिने हुए हैं । तुन्हें अपने पुत्रों के। यदि कुछ कहना हो तो बढ़ी । इस सुनना चाहते हैं । क्रन्ती ने कहा :—वेटा ! युधिष्ठिर से कहना :—

हे पुत्र ! प्रजापालन से जो द्वानने बहुत सा धर्म्म कमाया है यह त्रत्र नष्ट हो रहा है । इसलिए तुम्हें ज्ञित्रपम्में के त्रत्र स्वीकार करना चाहिए । तुम्हारी बुद्धि, दिन रात धर्म्म-चिन्ता में लगी रहने से कर्म्म-चिन्ता के मूल सी गई है । इससे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए ।

हे केशव ! भीमसेन और अर्जुन से कहना :--

े येदा ! स्तित्रय की कल्या जिस लिए. वार्य-घारण करती है, उसका स्मरण स्वता । इस समय स्तरके सफत फरमें का समय ह्या गया है ।

धीर, कल्याखी दुषद-मन्दिनी से कहना :--

हे द्रोपदी ! हे बरास्विनी ! हे परिवर्ष ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना क्लेश सह कर भी को केई बात ब्रह्मित नहीं की से। तुन्हारे बेक्य ही हुआ है । सुमने ऐसी ही ब्रारा थी ।

हे माधव ! सबसे हमारा आर्राविद और कुराल-समाचार कहना । अब तुम जाव । ईश्वर तुन्हें

कुशलपूर्वक ले जाय।

इसके बाद कुन्ती के। प्रयाम करके कृष्ण बाहर निकल आये। वाहर आकर कर्ण से उन्होंने कहा कि खापसे एक जरूरी काम है। वह कह कर उन्होंने कर्ण के। खपने साथ रथ पर विठा लिया और सात्यिक तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर दिया। शहर के बाहर एक एकान्त स्थान में पहुँचने पर कृष्ण कर्ण से कहने लगे:—

है कर्या ! दुन्हारा मेल-जाल हमेशा ही बेद जाननेवालों के साथ रहा है । उन लोगो की छगा से दुनने बहुत सी अरहाँ अरहाँ आरही वालें जानी हैं । केई भी तरर बात ऐसी नहीं, जिसका विचार दुमने न किया है। इससे दुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो यनुष्य जिस स्त्री के साथ विवाह करता है उससी क्या-अवस्था में उसल हुए पुत्र का भी वह साक्ष-रिति से पिता होता है। दुम अपना जम्म-दुन्त जानते ही हो। कुन्ती का विवाह होने के पहले हो सूर्य देवता के बर से दुम उनकी केख से पैदा हुए थे। इसलिए पुत्र महाला पाएड के पुत्र हुए । इस समय तुन्हीं पाएडवों में सबसे जेठे हो। अवस्थ, आपनो, जाज हुम हमारे साथ चलों; इस पाएडवों के यह सब कच्छा हाल हुनावें। उन्हें पर घात माह्म होते ही, कि पुत्र उनके जेठे आई हो, वारा अधिकार तकाल तुन्हीं को दें तो। भीम दुन्हारें सरसके के करर सम्बेद हुन सरस्य करेंगे हों? अर्जुन दुन्हारें रुप्त के पेट्ड्र के पर स्वाम से केद सरार्थ का काम करेंगे। जितने पाण्डव हैं, जितने वादव हैं, और जितने पाण्याल देश के रहनेवाले हैं, सभी दुन्हारी बन्दान करेंगे। पुरीहित चीन्य आन्नहोत्र करले विधिपूर्णक तुन्हारा राज्याभिषेक करेंगे, और पाएडवों के तरह है। सभी दुन्हारी अपने माह्यों के तरह है। ही ही ही कि कर राज्य-शासन का सूत्र अपने हा स से लेकर सुन्ती के ध्यानन की स्त्री आ

कर्मा ने उत्तर दिया :--

है यादव-श्रेष्ठ छप्प ! हम जानते हैं कि कुन्ती की कन्या-व्यवस्था में जन्म लेते के कारण शास्त्र के श्रतुसार हम महातमा पाएड हो के पुत्र हुए । परन्तु हे जनाईन ! हमारे सुख-दु:त की बुछ भी परवा न करके हमारे पैदा होते हो छुन्ती ने हमें फेंक दिया । उस समय सुब-जाति के श्राधिरय नामक सारधि ने हमें देखा । उनके हम पर दया श्राई । इससे हमें उदा कर उन्होंने अपनी की राया के दिया और कहा कि हसका श्रन्द्धी तरह पालन-पोपश करो । है छप्प ! हमारी माता-रिपिणी राया के सत्तों में रनेह के मारे उसी एस दूय निकल श्राया । उस दिन से राया और श्रापिरय ने हमारा लालन-पाल किया । पुत्र होने पर हमते सुब-जावि की फन्या से विवाह किया । उससे हमारे पुत्र, पीतादि हुए हैं।

सेंाने भी ता सब युद्ध त श्रापका दर्शन , श्रापके मिलेंगे, या

हैं के क्वा क्वा | चसी

श्रपने स्थपर सनार हो

ः। इस मारण उन्हें विफल-प्राज्ञा दी कि यहुत जल्द रय गये।

जाने से विदुर के। घड़ी चिन्ता वि अपनी दु,सन्द्रहानी कुन्ती

រាំ ទី រ

के लिए जहाँ ने सब कहीं

ती; परन्तु, • फल वहाँ

\* क्ला पड़ेगा, \*∵ना पड़ेगा,



कर्याञ्चली सगह

कर्ण की यात समाप्त होने पर कृष्ण ने सुस्करा कर वहा :---

हे कर्छ ! हमने सुन्हें इतना घडा राज्य है डालना चाहा, पर हुम उसे नहीं लेते। इससे युद्ध हुए निना ध्यव नहीं रह सकता। तुम लीट कर भीष्म, होए। आदि से कह देना कि यह महीना मुद्ध के लिए बड़े सुभीते का है। साने-पीने की चीचें और लज़्ड़ी, चारा आदि सामान आसानी से मिल सकता है, जल भी बहुत है, यस्ते भी साक हैं, कहीं कीचड़ नहीं। जाज के सातवें दिन अमावास्या होगी। उसी दिन युद्ध का आरम्भ हो तो अच्छा है। तुम सब लोग जब युद्ध के मैदान में आखिरी शत्या पर साने की प्रार्थना करते हो तब यही होगा, इसमें सन्देह नहीं। जितने राजा दुर्योधन के पचपाती हैं, वे भी सब युद्ध में प्रारा होड़ कर सहपति पांचेंगे।

कर्ण ने कहा :—हे कृष्ण ! हम ज्यापसे थिता होते हैं। युद्ध के मैदान में फिर श्रापका दर्शन होगा । उसके श्वनन्तर एत्रियों का संहार करनेवाले इस महायुद्ध से वा तो वच कर ही ज्यापसे मिलेंगे, या हर्गा में यथा-समय फिर आपसे भेंट होगी ।

यह कह कर कर्ण ने कृष्ण के। गते से लगाया और उदास होकर श्रपने स्थपर नवार हो। इसिनापर लीट गये।

शान्ति के लिए श्राखितों चेपटा करके भी ष्टप्श का सकलता न हुई। इस कारण बन्हें विकल-मनोरथ होकर उपलब्ध नगर का लीट जाना पढा। उन्होंने सारिथ में आदा दी कि बहुत जल्द रथ हाँको। आज्ञा पाते ही सारिथ ने पाड़ो की रास हाथ में ली और वे हवा हो गये।

इधर कैरारों की समा भद्ग होने पर शान्ति की खाशा नाट हो जाने से विदुर की बड़ी क्वता हुई। उदास मन इधर उधर धूमते पासते वे कुन्ती के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी दु.रा-कहानी कुन्ती से इस तरह फहनी क्यारम्म फी:—

े हुन्ती ! जुम तो जानवी हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधों हैं। शान्ति के लिए जहाँ तक हो सका मन, वन, कर्म से हमने चेष्टा की, भरन्तु सफलता न हुई। धम्मोला पाइड़वों ने सब कहीं से सब तरह में सहायता पाकर भी एक महादीन की तरह सन्धि कर लेने के लिए प्रार्थना भी, परन्तु, दुर्योधन ने उनकी बात न मानी। जब धोर युद्ध हुए विना नहीं रह सकता। इस युद्ध का फल क्हाँ तक शाननीय होगा, इस युद्ध के कारण जीन-जावि की कितनी धीर विषदाओं का सामना करना पड़ेगा, दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी जीट-भूख आबी रही है।

विदुर की वात सुन फर कुन्वी ने। महादुःख हुआ। एक लम्बी साँस लेकर वे मन ही



कर्ण-कुम्बी सनाद

ियन्ता में हृद्य गई। खत्न में उन्होंने कर्श के। ही दुर्योधन का सबसे बड़ा। सहायक समक्ष उन्हें पाएउयों के पन्न में कर लेने का विचार किया। उन्होंने मन में कहा कि कर्श से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल कह दें तो वह चहर ही युध्विटर की चरफ हो जावगा। कर्श मेरा पुत्र है, इससे वह मेरी हितकर बात कभी न टालेगा। यह सोच कर उनके जी के। बहुत कुछ घीरज खाया और कर्श से मिलने की इच्छा से वे संगातर की चल वीं।

वहाँ जाकर उन्होंने देया कि उनके पुत्र महा-वेजस्ती कर्ण पूर्व की श्रोर मुँह किये हुए वैठे वेद-पाठ कर रहे हैं। इन्ती उनके पीछे खड़ी होनर बेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगी। दो पहर तक कर्ण पूर्व की तरफ मुँह किये हुए बेर-पाठ करते रहे। उनके बाद जब सूर्य्य परिचम की तरफ जाने लगा तब उन्होंने भी प्रपना मुँह परिचम की तरफ फरा। उस तरफ होते हो प्रणे के। इन्ती देख पहें। उन्हें देश कर कर्ण पहुत विस्मित हुए। उन्होंने इन्ती के। नमस्कार किया और हाथ औड़ कर वोले :—

देवि ! श्राधरथ और राधा का पुत्र कर्ण श्रापके प्रणाम करता है । श्राप किस लिए इस समय

यहाँ आई हैं ? कहिए आपकी क्या आज्ञा है ?

कुन्नी वोती :—पेटा ! तुम अधिरय और राजा के पुत्र नहीं; स्त के कुल में तुन्हारा जनम नहीं हुआ । तुन हमारे ही पुत्र हो; सूर्य देनता के बर से तुम हमें प्राप्त हुए थे । जिस समय हम कन्या-अवस्था में थीं उसी समय तुन्हें हमने पाया था शाकातुसार तुम महाला पाया ही के पुत्र हो; परन्तु मोह के बरा होतर अपने भाइयों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम हुन्योंचन की सेवा करते हो। यह एया अब्बंध बात है ? माता-पिता के प्रस्त रखता पुत्र का सबसे बन्न धर्म हैं । इससे कुल-रूपट द्वारा हरें गये पायहवों के राज्य का बद्धार करके तुम्हों उसका भोग करो । कर्ष और खजुन का एक हो जात देख कैरत लोग पाएडवों के सामने जल्द ही सिर कुकावेंगे । तुम और अर्जुन वाहि एक हो जावगे तो कीन ऐसा काम है जो तुमसे न हो सके ? तुम सब गुर्खों से सम्पन्न हो और हमारे पुत्रों मे सबसे बड़े हो । इससे तुम जो सुत-पुत्र न कहती हो से हमें अब्बंध नहीं जाता । जिसमें तुम्हें केई सुत-पुत्र न करें, वहीं करमा पाहिए !

कुन्ती की बात समाप्त होने पर कर्ण ने कहा :-

हम आपकी यात नहीं आन सकते । आपका कहना करने से हमारी धर्मी-हानि होगी । आप ही के कर्म-बीप से हमारी सुर-आति में शिनाती हुई हैं । हमारे पैदा होते ही हमकी त्याग करके चित्रय-यंश में हमारा जुम्म आपने हथा कर दिवा स्वति वावित हमीरे वाह हमें वाह हमारा जुम्म आपने हथा कर दिवा स्वति वाह हमीरे वो हमारा सुत्र भी नहीं कर सकता । पहले ती अधापने हमारे साथ माता का ऐता व्यवहार नहीं हिन्या, अब इस समय अधना कान निकालते के लिए आप हमें अपना पुत्र बनाने चली हैं । युत्रापूर के पुत्रों ने आत्र तक हमारा सहत हुन हुन्द सकार किया है। अब आपके कहने से किस तरह हम उनके साथ कुत्राग्र ने आत्र तक हमारे ही भरोसे ने युद्ध में विजय पाने में आशा करते हैं । फिर माता किस तरह हम उन्हें इस समय निराश कर सकते हैं ? उन्हें इस समय दिवा मानो उनके साथ विश्वसायात करना है । जिन लोगों के साथ दुर्गोधन आदि के स्वत्र तो इस समय उनके सहायता करके इत्तर का अदि हो । हम पर जो उनका अध्या है उत्तर हम् युद्ध में इस समय उनके सहायता करके चुकाना चाहते हैं । इससे दुर्गोधन के हित के लिए आपके पुत्रों के साथ हम अवस्य दी पुद्ध करेंगे; इसने कभी करें न पड़ेगा । परज, हे पुत्र वस्त्र हम अधि मान करने के लिए हम यह पण करते हैं कि जुनितर, भीम, नड़ल और सहदेव इन आपके चारों पुत्रों से हमारा इन्हें भी साथ हम अदि तहीं । अतरव युद्ध में हमारा इन्हें भी आधा न लेंगे; इसे सच सम्मीकर और निक्षय जातिए। आपके पर्या पुत्र कर मी साथ पुत्र कर मी साथ होते रहेंगे।

फर्ए के मुँह से इस बरह की यथार्थ वात सुन कर दुरा से कुनी काँप दहीं; परन्तु कोई उत्तर

वनके मुँह से न निकला। अन्त में वन्होंने कर्ण के। गले से लगा कर कहा :--

तुमने जो गुधिष्ठिर श्वादि के न मारने का वचन दिया है उसे बुद्ध के समय भूल न जाना। इसके श्वनन्तर कर्ण भी श्वपने घर गये श्रीर कुन्ती भी श्वपने घर लीट श्राई ।

## २—युद्ध की तैयारी

शान्ति-स्थापन की चेप्टा में बिलकुत ही सफत न होकर कृष्ण वपल्वय नगर के लौट गये। वहाँ पर पारख्यों से उन्होंने हिस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका वर्णन संवेप से कह सुनाया। अन्न में उन्होंने कहा :—

हे घर्मराज ! पीरवों की सभा में जो कुछ हुआ, सब हमने कह सुनाया ! बिना युद्ध के कीरव लोग सुन्हें राज्य लौटाने पर राजी नहीं । इससे अब युद्ध करना ही होगा । युद्ध किये बिना काम नहीं चल सकता ।

यह फह फर विभास करने के लिए कृष्ण चापने हेरे पर चले गये। रात हो पाएडवाँ ने फिर इन्हें युलाया श्रीर एकानत में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे। युधिप्टिर ने श्रयने भाइयों से फहा :—

है भाइयो ! कीरवो की सभा में जो छुळ हुआ, और उसके विषय में छुच्य ने थे। छुछ निश्चय किया, उसे तुम सुन चुके हो । इस समय सेना के अलग अलग आगों में वॉटना चाहिए । हमारी राय है कि अपनी सात अन्तीहिय्यी सेना के सेनापति के पद पर हुपद, विराट, शिलपडी, भृष्ट्यम, साल्यकि, चैकितान और भीमसेन ये सात बीर नियत किन्ने जायें। इन सेनापतियों में से कौन सबरा आय्यन, अर्थात प्रवास सेनापति, होने योग्य है—इस बात के विचार करने की अब पहस्रत है। हम जागना चाहते हैं कि इस विषय में हुम्हारी क्या राय है।

सहत्रेव ने कहा :—जिस धर्म्मंड राजा के श्रासरे रह कर हम लोगो ने खड़ात वाम समाप्त किया श्रीर जिनकी कृपा से श्रपना राज्य पाने की श्राह्मा करने में फिर समर्च हुए, कर्नी राजा विराट के। प्रधान सेनापति बनाना पाडिए ।

नदुल ने कहा :—जो पराक्रमी श्रीर पुरववान् राजा हमारे ससुर हैं, श्रवण्य जो हमारे पिता फे सहश हैं, वन्हीं द्रपयराज के प्रधान सेनापति बनाना चाहिए ।

भीमसेन ने फहा :—हमारे रातुषों में सबसे बड़े येद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं महापुरूप शिप्तगडी ने चन्हीं के मारते के लिए जम्म लिया है। इसलिए उन्हीं का सारी सेना का प्रधान सेनाप्यन करना चित्र होगा।

श्रन्त में अर्जुन ने कहा :—बल, बोर्ब्य, तेब, श्रीर पराक्ष्म श्रादि गुर्लो ही का युद्ध में सबसे श्राविक काम पड़ता है। उनके श्रतुसार विचार करने से बहाजराकधी घृष्टवृत्र के बरावर हम श्रीर क्सी के। नहीं देखते । इससे हमारी राव है कि सेना के सब अध्याज़ों के ऊपर नहीं नियत किये जायें।

इस प्रकार मत-भेर जपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने बहा :—

परम दुदिमान् ष्टच्या इन सब महारखीं बीरों में से किसी एक की चुन देने वर्ग मूजा करें । ष्टप्या ही की कुदिमानी खौर चतुरता के वल पर हम लोग इस युद्ध में जीवने की श्राशा करते हैं ।

तब श्रर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्ण ने कहा :--

चिन्ता में हूव गई । ऋन्त में छन्तोंने कर्ख की ही दुर्योवन का सबसे बढ़ा सहायक समम उन्हें पाएडवाँ के पदा में कर लेने का विचार किया। उन्होंने मन में कहा कि कर्ण से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल कह दें तो वह जरूर ही युधिष्ठिर की तरफ हो जायगा। कर्ण मेरा पुत्र है; इससे वह मेरी हितकर चात कभी न टालेगा। यह सीच कर उनके जी की बहुत कुछ धीरज श्राया श्रीर कर्ण से मिलने की इच्छा मे वे गंगातट के। चल दीं।

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी कर्ण पूर्व की श्रोर मुँह किये हुए वैठे वेद-पाठ कर रहे हैं। कुन्ती उनके पीछे राड़ी होकर बेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं। दो पहर तक कर्ण पूर्व की तरफ मुँह किये हुए वेद-पाठ करते रहे । उसके बाद जब सूर्य्य पश्चिम की तरफ जाने लगा तय हन्होंने भी श्रपना मुँद पश्चिम की तरफ फेरा। उस तरफ होते ही कर्ण के। कुन्ती देख पड़ीं। उन्हें देख कर कर्ण बहुत विस्मित हुए । उन्होंने कुन्वी की नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बीले :-

देवि ! श्राधिरथ श्रीर राघा का पुत्र कर्ण श्रापका प्रखास करता है । श्राप किस लिए इस समय

यहाँ आई हैं ? कहिए आपकी क्या आजा है ?

कुन्ती बोली :—बेटा ! तुम अथिरव और राधा के पुत्र नहीं: सूत के कुल में तुन्हारा जन्म नहीं हुआ। तुम इसारे ही पुत्र हो; सूर्य्य देवता के वर से तुम इमें प्राप्त हुए थे। जिस समय हम कन्या-च्चरायां में भी उती समय तुर्वेह हमने पाया या। शास्त्रातुसार हुत महात्या पायह ही के पुत्र हो। परन्छ मोह के वरा होकर व्यपने भाहवों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम दुवीधन की सेवा करते हो। यह प्या अच्छी बात है ? माता-पिता के। प्रसन्न स्टाना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म्म है । इससे खल-कपट द्वारा हरे गये पारडवों के राज्य का जद्वार करके तुन्हों उसका भाग करो । कर्ए खीर खर्जुन के। एक हो जाते देख कैरव लोग पायडवों के सामने फरूर ही सिर कुकावेंगे। तुम और अर्जुन बदि एक हो जावगे तो कीन ऐसा काम है जो तुमसे न हो सके ? तुम सब गुर्गों से सम्पन्न हो और इमारे पुत्रों में सबसे बड़े हो। इससे द्धम जो सत-पुत्र कहलाते हो से। हमें अच्छा नहीं लगता। जिसमें तुन्हें कोई सूत-पुत्र न कहे, वही फरना चाहिए।

फुन्ती की बात समाप्त होने पर कर्ष ने कहा :—

हम व्यापकी बात नहीं मान सकते । व्यापका कहना करने से हमारी धर्म्म हानि होगी । व्याप ही के कर्म-दोप से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई है। हमारे पैदा होते ही हमके। त्याग करके चित्रय-वंश में हमारा जुन्म ज्ञापने दृया कर दिया। इससे ज्यपिक हानि तो हमारा राष्ट्र भी नहीं कर सकता। पहले रो ज्ञापने हमारे साथ माता का ऐसा व्यवहार नहीं किया; ज्यब इस समय ज्ञपना काम निकालने के लिए श्राप हमें श्रपना पुत्र धनाने चली हैं। छतराष्ट्र के पुत्रों ने श्राज क्षक हमारा बहुत कुछ सत्कार किया है। ष्यय व्यापके कहने से किस तरह हम उनके साथ कृतज्ञता का ज्यवहार कर सकते हैं ? हमारे ही भरोसे वे यद्ध में निजय पाने की श्राशा करते हैं। फिर भला किस तरह हम उन्हे इस समय निराश कर सरुते हैं ? उन्हें इस समय छोड़ देना मानो उनके साथ विश्वासघात करना है। जिन लोगों के साथ हुयोधन त्रादि कीरवों ने उपकार किया है, यह समय उनके छतज्ञता दिस्ताने का है । हम पर जो उनका ऋण है उसे हम युद्र में इस समय उनरी सहायना करके चुकाना चाहते हैं। इससे दुर्योवन के हित के लिए आपके पुत्रों के साथ हम अवस्य ही युद्ध करेंगे; इसमें कभी कर्क न पड़ेगा। परन्तु, हे पुत्रवत्सले! आपको प्रसन्न करने के लिए हम यह प्रण करते हैं कि युधिष्ठिर, सीम, नकुल और सहदेव इन व्यापके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी धैर नहीं । अतएव युद्ध में हम इनके कमी प्राया न लेंगे; इसे सच समिभए और निश्चय जानिए। आपके पाँच पत्र फिर भी धने ही रहेंगे, क्योंकि, यदि अर्जुन न जीते रहेंगे तो हम जरूर हा जीते रहेंगे।

फर्म के मुँह से इस तरह की यवार्थ बातें सुन कर दुरा से कुन्ती कौंप चर्ठी; परन्तु कोई उत्तर

इनके मुँह से न निकला। अन्त में उन्होंने कर्ण का गले से लगा कर कहा :--

तुमने जो युधिष्टिर श्राहि को न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाता। इसके श्रनन्तर कर्ण भी श्रपने घर गये और कुन्ती भी श्रपने घर लौट शार्ट ।

## २--- युद्ध की तैयारी

रान्ति स्थापन की चेप्टा में विलङ्कत ही सकत न होक्ड़, कृप्या वपल्क्य नगर के लौट गये। वहाँ पर पारड़वों से उन्होंने हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ या उसका वर्षन सत्तेप से कह मुनाया। अन्न में उन्होंने कहा 👉

है धर्माराज ! कौरवों की सभा में जी कुछ हुषा, सब इसने यह सुनावा ! बिना युद्ध के कीरव लोग हुन्हें राज्य लौटाने पर राजी नहीं । इससे अब युद्ध करना ही होगा ! युद्ध किये विना काम नहीं चल सकता ।

यह कह पर विश्राम करने के लिए छुच्छ अपने हेरे पर चल गये। रात के पायहवों ने फिर उन्हें झुलाया और एकान्त में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे। बुधिरिंडर में अपने भाइयों से कहा —

हे भाइयो। कौरवो की सभा में जो कुछ हुआ, और उसके विषय में इच्छा ने वे। कुछ निश्चय किया, उसे तुम ग्रुन चुके हो। इस समय सेना को खलग जालग मागों में बॉटना चाहिए। हमारी राय है कि अपनी सात अचौहिएी सेना के सेनापित के पद पर हुपर, विराट, शिखराडी, घुण्याम सात्यिक, चौकितान और भीमसेन ये सात बीर नियत किये जायें। इन सेनापितया में से कौन समरा आयस, अर्थोत् प्रधान सेनापित, होने वेगय है—इस बात के विचार करने की अब सकरत है। हम जानना पाहते हैं कि इस विषय मे कुम्हारी क्या राय है।

सहदेव ने कहा —जिस धर्म्पंड राजा के आसरे रह कर हम लोगों ने अज्ञात वास समान किया और जिनजी छुपा से अपना राज्य पाने की आज्ञा करने में किर समये हुए, कहीं राजा विराट के। प्रधान सेनापति धनाना चाहिए।

नकुल ने कहा —जो पराक्रमी श्रीर पुरववान राजा हसारे ससुर हैं, श्रवएव जो हसारे पिता के सहरा हैं, वन्हीं द्रपदराज के। प्रधान सेनापति बनाना चाहिए।

भीमसेन ने कहा —हमारे राजुओं में सबसे बंडे बोहा भीमा हैं। सुनते हैं महापुरुप शिरायण ने उन्हीं के मारने के लिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं को सारी सेना का प्रधान सेनाप्यफ करना इचित होगा।

अन्त में अर्जुन ने कहा —यल, वीर्च्य, तेज, और पराक्रम खादि गुर्लो ही पा युद्ध में सबसे अधिक काम पटता है। उनके अनुसार विचार करने से महापराक्रमी चृष्टयूझ के बरावर हम और दिसी के। नहीं देखते। इससे हमारी राय है कि सेना के सन अध्यक्षों के उत्तर वहीं नियत क्रिये जाये।

इस प्रकार भत-भेर जपस्थित होने पर बुधिष्ठिर ने कहा —

परम बुद्धिमान् इच्छा इन सब महारथी बीरों में से किसी एक के चुन देने की कृता करें । इच्छा ही दी बुद्धिमानी श्रीर चुदुरता के बल पर इस लोग इस युद्ध में जीवने की श्राशा करते हैं ।

तय श्रर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्ण ने कहा —

है धर्कराज! तुमने जिन महाबद्दी चौर महापराजनी मोरी है। सेना का वस्पांत बनाया है दे हे भूग्मेरात ! तुमने जिन महाबला बार महाबराजमा बारा वा लगा का बन्धव नगाया है व रामी रात्रपों पर विजय प्रणं बर सकते हैं। जिस समय वे युद्ध के मैरान में जत पड़िंग उस समय रामी रात्रपों पर विजय प्रणं बर सकते हैं। जिस समय वे युद्ध के मैरान मान कर कर समय राभी राजुर्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय व युद्ध क भवन भ जवर एक्ना उस समय दुर्वोभन स्वीर वनके सहायक राजों की तो खुख बात ही नहीं, देवताओं के राजा खुद हन्द्र भी उन्हें देख दुर्वोभन स्वीर वनके सहायक राजों की तो खुख बात ही नहीं हेवताओं के प्रोप्त अवन दुर्वीभा चौर वनते सहायक राजा का वा छुन बात हा नहा प्रशास का होना बहुत जरूरी है। हमारा कर हर जायेंगे। तथापि, सब सेनाम्बचों के उत्तर एक प्रयान संवापित का होना बहुत जरूरी है। हमारा कर हर जायेंगे। तथापि, सब सेनाम्बचों के उत्तर एक प्रशास केने के नेन्स्तर हैं।

कर डर जायव । तथाण, तथ चनाय्यक्ष क उत्तर एक अवान समायात के भी यही मत है कि पृष्टनुष्म ही सब वरह प्रधान सेनायति होने के ग्राय्य हैं। भी वरों मत है कि प्रप्रमुख हा सब बरह अवान कार्यासाल ब्राह्मीहियाँ सिना के अध्यक्षों के उत्तर प्रधान कृष्या की सलाह के ब्रह्मसार पृष्ट्युअ ही सात ब्राह्मीहियाँ हो के वहां आनन्द हुआ | सेनापति नियत हुए । तब यह बात समसे कह दी बहूं। इते सुन कर वीह्याओं की वहां आनन्द हुआ | सेतापति नियत हुए । तव यह बात अवश् १०६ १ वर्ष १०५ छ। १०५ चा अथ। का यहा श्रानन्द हुआ । सबते भूष्ट्यप्र का प्रधान सेनापति नियत किया जाना पसन्द किया । एक काम —श्रीर सबसे बढ़ा काम— सबते भूष्ट्यप्र का प्रधान सेनापति नियत किया जीने केन जी की हैं।

सबने पूछ्णुम का प्रधान संनापात निषय । १९५१ जाना । स्वर्ग पूछणुम का प्रधान संनापात निषय बढ़ा काम— सबने पूछणुम का प्रधान संनापात निषय की जितनी सेना थी और जितने सेनाध्यत थे उन सबके काम इस्तुन को भी दिया गया । स्वर्धात पायर्थी की जितनी सेना थी और जितने सेनाध्यत थे उन सबके काम ब्रार्जुन की भी दिया गया। अथात पार्टिंग जो जा वार्टिंग वार्टिंग विश्व हुए । की देरा भाल का भार उनके ऊपर रक्का गया। ज्यात् वे सबसे बड़े व्यक्तसर नियत हुए ।

ाल का भार उपराज्या आपना काम करने के लिए सब लोगों को उतावले देख ग्रुधिर्ध्वर ने युद्ध-इसके अनन्तर अवना आपना काम करने के लिए सब लोगों को उतावले देख ग्रुधिर्ध्वर ने युद्ध-इसक अनवार अपना अवा पाते ही सब लोग लोहे के कवच शरीर पर धारण करके अपने अपने यात्रा की आज्ञा है दी । उनकी आज्ञा पाते ही सब लोग लोहे के कवच शरीर पर धारण करके अपने अपने यात्रा नी जाहा दे दा । उनका जावा वा का का का का का का का स्वार पर भारत करक ज्यान जाने का में जा गये । योडे ही समय में पोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों की चिन्यार, रथी की परपराहट काम में जग गये । योड ही समय की की—"जाही करो: देर न होने पाये; देखी, कुछ रह न जाय"— स्त्रीर इधर वधर वाक्तवार । इस प्रकार तूकान चाये हुए महासागर की तरह उस प्रचार सेना इस्त्राहि खुनाई पहले लगी । इस प्रकार तूकान चाये हुए महासागर की तरह उस प्रचएड सेना हत्यादि थिस्लाहट छुन्छ नरूर राजा । इस नमून क्रिया हुन्स नम्म हुन्द महासागर का तरह उस प्रचयह सेना में सब तरफ कोलाहल होने लगा। यह और दुन्दुभि चादि की प्रचयह व्यनि यह बतलाने लगी कि बोद्धाओं के स्थानन्द का पार नहीं है ।

जिस समय चारों खोर से यह महाकोलाहल हो रहा था उस समय अपने डेरे के भीतर उदास

बैठे हुए युधिष्ठिर ने एक लन्नी साँस लेकर भीम और अर्जुन से कहा:-

१९०

हे भाइयो | कुरु-कुल के जिस चय को धवाने के लिए हमने इतने दिनों सक धन में वास किया स्त्रीर सैक्डों प्रकार के यहे यहे कष्ट सहे, वही अनर्थ आज होना चाहता है। अब वह किसी तरह नहीं पर वे सब फट इस समय व्यर्थ हो रहे हैं। इतना यत्र करने पर भी—इतनी चेंप्टा करने पर भी—इस चार युद्ध के रोकने का कोई उपाय नहीं देरा पढ़ता। अपने कुल के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध फरेंगे ? जनके ऊपर हाथ उठाना हमें कदापि इन्ट नहीं । अपने ही घर के बड़े बढ़े शुरुजनों का संहार करके राष्ट्रकों के। जीवना क्या हम कभी भी अपना कर्तच्य समस सकते हैं ?

धर्मराज को ऋत्यन्त दुशी देख अर्जुन ने कीरवों की सभा में होनेवाली वे सब बातें फिर कह सुनाई जिनका वर्षान कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौट कर किया था। माता कुन्ती के सँदेश का भी खन्होंने स्मरण विलाया । कृष्ण ने मुस्करा कर अर्जुन की बात का समर्थन किया । उन्होंने महा :--यह समय साच करने और उदास होने का नहीं है। जित्रयों का जा क्तव्य है उसी का तुन्हें इस समय पालन करना चाहिए। इससे युधिष्ठिर की उदासीनवा जावी रही और जी कड़ा करके वे समयोचित काम में लग गये।

पहले रनिवास की रहा के लिए एक योग्य स्थान निश्चित करके दास दासियों के साथ द्वीपदी वह में भेज वी गर्ड । जनके रहने के लिए एक ऐसा मकान दिया गया जिसमें किसी सरह का हर न था ! वहाँ हर घडी चौनी पहरा देने और देख-भाल रखने के लिए कुछ बोद्धाओं की एक टोली भी नियत फर दी गई।

इस प्रकार तैयारियाँ करते यह राव बीत गई। प्रात.काल सब लोगों ने ठाट-बाट से फर-चेत्र की श्रोर प्रत्यान किया। सेना के श्राध्यत्त लोग श्रपनी श्रपनी सेना के श्रागे चले। स्य, धोड़े, हायी, ा, सफ़रमैना और शक्ष-वैद्यों चादि के साथ राजा गुधिष्ठिर सेना के बीच में रहे। और विटर के बीच में डाल कर सेना के पिछले माग में हो लिये।

फुरुहेप्र में पहुँचने पर कुट्ण और खर्जुन ने अपने अपने राह्न बड़े जोर से बजाये। उन राह्में विष्ण प्यान सुन कर बोह्मआं के उत्साद का दिकाना न रहा। वे लोग आनन्द से छहल पड़े और हाँ अपना अपना राह्न जोर जोर से बजाने लोगें। इसके बाद सुविध्वर ने कुरुहोत्र में घूम कर सम एक अपना राह्न जोर, और, रमसान, मन्दिर और बदरी आदि से दूर हिएसती नामक पवित्र नदी किनारे एक ऐसी जीरस बयोन पर सेना को उत्तरने की आहा दी जहाँ अनाज, पानी, पास-पारा और नन्दक्त ही आदि का सब तरह सुभीता था।

वहाँ हुछ काल खाराम कनके, खपने सहायक राजों के साथ लिये हुए, फिर डन्होंने छुरुत्तेत्र मैशन की देख-भाल की। पार्रो तरफ देख खुन कर उन्होंने ऐसी जगह, जहाँ रात्रुओं के धावे का द्वित कम हर था, खपनी सेना की खावनी डालने का मबन्य किया। धृष्टधुम्न कीर सात्यिक ने सारी ना की जुरा जुदा कई आनों में बाँट दिया। इसके बाद छुच्या ने सेना के चार्रो खोर खाई खुदा कर उसमें बहुत की सेना गुम भाव से रख दी। पहले पारडवों के रहने के लिए शिविर तैयार किया गया। फिर खौर खाँद खुना कर उसमें बहुत की सेना गुम भाव से रख दी। पहले पारडवों के रहने के लिए शिविर तैयार किया गया। फिर खौर और राजों ने भी खपना खपना शिविर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया बसमें, तैयार कराया।

हर शिविर से हथियारों के थनाने, सरम्मत करने और उन्हें खच्छी हालत में रखनेत्राले कारीगर और खच्छे अच्छे वेश निवल किये गये। धन्मेराज की खाड़ा से उनमें खर्तस्य धनुत, झाएा, प्रत्यञ्जा, कवच और सैकहों प्रकार के दूसरे खक्त-शक्त भी रक्ते गये। इसके किया तिन, भूसी, खागा, पी, शहरं, जल और शायलों के इलाज के लिए हर एक प्रकार की दवारों भी वहाँ इच्छी की गईं। इस तरह सब प्रकार की दीयारी करके पायटक लोग बुद्धारम्भ होने के दिन की राष्ट्र देखने लगे।

चधर हस्तिनापुर से कृष्ण के चले आने पर कर्य, राह्निन और दुःशासन से हुयेथिन ने कहा:—
देखें। कृष्ण के अपने काम में सफलता नहीं हुई। उन्हें उदास-पन पायड़ों के पास लौट जाना
पड़ा। इससे ने पायड़ों को युद्ध के लिए अरूर ही उरुसायेंगे। अतपत्त तुन्हें आलस्य होड़ कर युद्ध की
तैयारियाँ करनी चाहिए। कुतन्तम में कोई ऐसी जगह जाकर हुई। वहाँ शब्दु लोग सहज में हमला न कर
सकें। फिर वहाँ पानी, लकड़ी बीर सब नरह के अख-शक्तों से परियूखे कम से कम एक लाख रिशियर
स्विधित करों। वहाँ पर तुम एक ऐसा रास्ता भी वनाओं। जिससे लड़ाई का सारा सामान लाया जा सके,
और शब्द लोग उसके लाने में किसी तरह विक्रमाणा न पहुँचा सकें। हे नीरगण ! तुरन्त ही तुम यह
वात सब लोगों पर जाहिर कर दो कि कल ही हम युद्ध के लिए यहाँ से चल देंगे।

फर्या, शकुनि और टु.शासन उसी च्हण इन सब तैयारियों के करने में लग गये; और राजाहा सुनाई जाते ही दुर्योधन के सहायक राजा भी अपने अपने स्थान से निरुत कर अपनी अपनी सेना सजाने लगे।

दूसरे हिन प्रातःकाल ही राजा हुयोंघन ख़ुद ख्यन्मी सेना की हातनी में गये। वहाँ जाकर उन्होंने, देखा कि ग्याद्द अजीहिणी सेना युद्ध-यात्रा के लिए तैयार है। अच्छी तरह उन्होंने उसकी देख-भाज की और उसे ग्याद्ह भागों में बौट दिया। हात्री, धोड़ और रय आदि की अच्छी तरह जाँच करके जो उत्तम थे उन्हें आगे रनरता, जो भाष्यम थे उन्हें बीच में रनरता, और जो निकृष्ट ये उन्हें सनसे पीछे रनरता; जुद्ध में माम आनेवाली जितने युन्त और जितने अक्ष-राक्ष थे, स्वको सेना के साथ भेजने का प्रमुन्य किया। इसके सिवाद वायें आदि और भी अनेक प्रकार की जहन्दी सामग्री इन्ह्रा करा के उसके भी भेजे जाने का प्रमुन्य किया।

हुए, द्रोण, शस्य, जयद्रथ, काम्बोजनरेश सुद्धिण, भीजराज कृतप्रमर्ग, श्रश्वत्थामा कर्ण, मुरिश्रया, राष्ट्रित और बाह्मिक-इन ग्यारह महारिथयों की दुर्योधन ने सेनाध्यक्त के पद पर नियत किया । स्वता कार्यों की उन्होंने बंबी प्रसासा ची; उनके उत्साद को ख़ुब चढ़ाया; व्यति हर तरह से हनका प्रादर-सत्कार करके उन्हें मक्का किया। इससे ने लोग दुर्योगन की तरफ होकर जी-जान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए ।

इस प्रकार युद्ध-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर सब सेनाध्यक्षी को साथ लेकर दर्शीधन. महात्मा भीष्म के पास गये और हाथ जोड़ कर कहने लगे :--

हे महावीर ! इसारी सेना युद्ध के लिए वैयार वो है; परन्तु एक योग्य सेनापित के बिना यह तितर वितर हो रही है। आप सब तरह से हमारे शुभिचन्तक हैं; हमारे शुभी आपको वध नहीं कर सकते। आप उनके हाथ से भी वध किये जाने के बाद नहीं। इससे कृपा करके आप ही हमारी सेना के सेनापति हुजिए। आप बदि इमारी रक्त में तत्पर होंगे वो देवता भी हमें नहीं जीत सकते।

भीष्म ने फहा :- हे महाबाहु । हम तुन्हारा वहना मानने को तैयार हैं । किन्तु जिस तरह हम तुन्हें प्यार करते हैं उसी तरह पाएडवों का भी प्यार करते हैं। हम तुन्हारे आश्रय में हैं--हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं। इससे हम तुम्हारी वरकदारी करने के लिए लाचार हैं। तथापि हम एक नियम करना चाहते हैं। वह नियम यह है कि मौका आने पर भी हम पारहवों की अपने हाथ से न मारेंगे। पर हों, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपने सामध्ये के श्रातुसार प्रतिदिन हजारो सैनिकों का नाश करने में आगा पीछा न करेंगे। एक बात और है। हमारे सेनापित होने से, हम सममते हैं, कर्ण यद में न शामिल होंगे । इससे यह बात उनसे पूछ देखे। ।

तब कर्ण ने कहा :--

हे हुचोंधन ! हमने पहले ही प्रतिक्षा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी हथियार हाथ से न छठावेंगे। इससे वही सेनापित होकर पहले युद्ध करें। उनके बारे जाने पर हम अर्जन के साथ यद करेंगे।

इसके व्यनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वक सेनापति के पद पर नियत किये गये। तब राजा हुयोधन की वह इतनी वडी सेना महात्मा भीव्य की श्रामे करके कुरुद्देन की तरफ चली। वहाँ जाकर सेनाध्यक्तां ने देखा कि कर्स त्रादि के स्थापित किये हुए हजारो शिविर दूसरे हरितनापुर की तरह शाभा पा रहे हैं। हुर्योधन भी कुरुक्तेत्र में पहुँचे और सबके लिए बथायाग्य जगह का प्रबन्ध फरके, और जितने शिबिर थे उनमें सब सरह का उचित सामान रस्त्रना कर, युद्ध के लिए तैयार हुए।

फिर दोनों पत्तों ने आपस में सलाह करके इस तरह धर्म्य युद्ध करने का निश्चय किया कि रथी का रधी के साथ, पोडे के सवार का चोड़े के सवार के साथ, हाथी के सवार का हाथी के सवार के साथ, और पैदल का पैदल के साथ युद्ध हो। जो किसी और के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी शरण त्राया हो, जो युद्ध से भग रहा हो, त्रथना जो टर से पवरा गया हो, उस पर हथिबार न चलाये जाने का निश्चय हुआ। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छल-कपट न किया जाय।

कौरवो और पारडवो की सेना बुद्ध के मैदान में आमने सामने सज कर जब खड़ी हुई तब दुर्योधन ने अपने सलाहकारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। कुछ देर तक विचार होने के वाद राज़िन की राय हुई की इस समय एक दूव पाएडवों के पास भेजा जाये। यह राय हुयोंधन की पसन्द आई और राकुनि के पुत्र उद्धक का दूत बनाया जाना निश्चित हुआ। उसकी मारफत बेन्तरह करु श्रीर श्रपमानकारी वालों से भरा हुआ सँदेशा भेजा गया।



हुर्योधन बहुत दिनों से मुधिष्ठिर के कपर कुपित तो ये हो; उन्होंने पाएडवों की व्यर्थ निन्दा करने का यह खच्हा मौका पाया। उन्होंने उद्धक से कहा कि तुम गुधिष्ठिर के कपटी धार्मिक, भीमसेन को चैत की तरह वे-हिसाद रातिवाला, अर्जुन को ज्यपने सुंह, ज्यपनी दुख वन्हों करनेताला, जौर छुप्प को कोई बहा काम किये बिना ही मूठी प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना। यही नहीं, विन्तु, और भी कितनी ही अनादरस्वक वार्त कहने है लिए उन्होंने उद्धक को ज्याहा ही।

इस घसड़ा और अपमानकारी सैंदेशे को लेकर चलुक हरते दरते पारहवों की सेना में पहुँचा। जाते ही वह धर्मराज के पास गया और चड़ी नम्रता दिखा कर बेला :---

महाराज ! चाप तो इस बात को खरूड़ी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्या कर्तव्य है । इससे राजा दुर्योधन ने जो सेंदेशा कहने के लिए मुक्ते भेजा है उसके लिए मुक्त पर ध्राप क्रीय न वीजिएगा ।

युभिधिर ने कहा: — हे उल्लूक! तुन्हें कुछ भी डर नहीं। इस मूर्ख, लोभी और खदूरहर्री ने जी कुछ कहा हो उसे तुम निर्मय कह सुनाओ।

तब उल्लुक ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सनके सामने, युधिष्टिर से कहा:-

महाराज ! राजा हुयीधन ने व्यापसे कहा है:--

हे जेठे पायडव ! तुन्हें तो लोग वड़ा थार्भिक कहते हैं; फिर क्यो तुम इस समय अधर्म पर रहे हो ? करर से तो तुम यह विरात हो, मानो तुम मायिमात्र के अध्ययाता हो—एक चिटेंटी तक के भी गाय तेना तुम पाप सममते हो—फिर वया समक कर बाज तुम सारे चित्रयों का नारा करने भी तैयारी में हो ? हे चतुर-वृत्तामिए ! जिस धर्माला का धर्म-पिन्ह केंबी ब्या के समान सदा मात्राति है रिवार है, किन्तु जिसके भीतर पार-कर्म द्विचा रहता है, उराके धर्मान्त के विश्वालक कहते हैं अधीत विरती है, किन्तु जिसके भीतर पार-कर्म द्विचा रहता है, उराके धर्मान्त के विश्वालक कहते हैं अधीत विरती जैसे देराने में बहुत सीधी-सादी माल्यम होती है पर चृद्ध को घात में पात ही उस पर हट पड़ती है, वैसे ही इस तरह के धर्म्मान्त में बाद के पर स्टर पड़ती है, वैसे ही इस तरह के घर्मान्त में वह हो । उनमें परस्पर एक भी मेत नहीं । दुप कहते कुछ हो, पर फ्रत पुष्ट हो । इससे हमार सामम में दुम सब्बे धार्मिक हों । इस मिल क्या सामम में दुम सब्बे धार्मिक हों । इस भी हो, यदि तुम्हें युद्ध हो करता है तो अधने पुरति दुर्खों के अच्छी तरह बाद करते धीरों का ऐसा धरताव करों । हमने तुन्हें जो जा दुःस दिये हैं, इसने तुन्हारी माँ को जो ज क्लेश पहुँचाये हैं, इसने दुम्हारी पत्नी ही पहुष्ट करों का करते विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व हो । इसने तुन्हें जो जा दुःस दिये हैं, इसने तुन्हारी माँ को जो ज क्लेश पहुँचाये हैं, इसने दुम्हारी पत्नी ही पहुष्ट करें। किर विश्व तुममें कुछ भी पुरत्य हो | वो अपना पौरप रिखलाभा । इस्से आप अपना स्वतिक करों । फिर वार देख दुममें कुछ भी पुरुत्य हो | वो अपना पौरप रिखलाभा । इस्से आप अपनी वात को पूरी करी ।

धर्म्मराज के विषय में बब्क के ये बचन ऐसे कठीर ये जैसे खाज तक कभी न सुने गये थे। इन्हें सुन कर सब लोग चकित हो गये और परस्पर एक दूसरें का मुँह वाक्ने लगे। तर चडुक ने पृष्ण की तरक देख कर कहा :—

राजा दुर्योधन ने श्रापसे यह कहने के लिए कहा है :--

हूँ यादव ! दूव बन कर हमारी समा में खाने के समय तुम जानते थे कि दूत मारा नहीं जाता खीर न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाना है । इसी से तुमने वहाँ चड़ी चहादुरी चूनी थी। चड़ी बड़ी पातें चढ़ी थीं; खीर बहुत कुछ गर्जन-तर्जन किया था। खब युद्ध के मैरान में उन सब धानों की सत्य करके दिखाओं । है कस के सेवक ! तुम जो खवाकक ही इतने प्रसिद्ध हो गये हो उसने तिर्कर यही काराय है कि चुन्हें हमारे समान राजा के साथ कमी युद्ध नहीं करना पड़ा। खब हम देरेंगे कि तुम कितने चीर खीर कितने बतवान हो।

परम मान्य और परम प्यारे कृष्ण का इस तरह श्रपमान होते देख सब लेग क्रोध से श्रधीर हो उठे। वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ सड़े हुए और परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर दाँत पीसने लगे। परन्तु दूत पर क्रोध करना व्यथं समक्ष कर ऋन्त के। वे चुप हो रहे; कोई वोला नहीं।

इसके बाद अर्जुन की तरफ फिर कर उल्लूक ने कहा:-राजा दुर्याघन ने श्राप से कहा है :-हे पार्थ ! इस समय तुम श्रपने सुँह श्रपनी वड़ाई करना छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिराश्यो । अब यह समय वाते वनाने का नहीं; किन्तु कुछ काम कर दिखाने का है। सिर्फ षड़ाई धपारने से यदि काम सिद्ध हो जाता तो संसार में किसी को किसी बात की कमी न रहती। वहत दुने हमारे कान में यह वात पड़ी है कि तुम्हारे बरावर योदा। दूसरा नहीं है। तथापि, तुम्हारा राज्य भी हमने छीन लिया है, उसका भीग भी हम कर रहे हैं, जीर इस युद्ध में तुम्हें मार कर उसकी रहा भी करेंगे। जब जुए में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया वब ताड़ के समान पड़ा हुम्हारा गायडीब धन्ना कहीं था । हुन एसे वहादुर हो कि तुन्हारी की द्रीपरी की हुन्हें दासपन से छुड़ाना पड़ा ! हुममें जो सन्पद्धप ही इतनी मुखना समाई हो वो तुम भी भीप्म के साथ बुद्ध करो, अथवा अपने सिर की ठोकर से किसी पर्वत का तोड़ा; अथवा अपनी मुजाओं के बल से इस अगाध सेना-रूपी समुद्र को पार कर जाव ! किन्तु, महा व्यपवित्र और पापी व्यादमी की स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा के समान, युद्ध में हमें हरा कर राज्य पाने की ब्रथा आशा न करो।

यह वास्य-रुपी बाए अर्जुन के हृदय में वेतरह लगा। उनके माथे पर पसीना निकल आया। खसे वे अपने हाथ से पोछने लगे। किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा नहीं जाता, उद्धक के। उन्होंने दएड

नहीं दिया। वे यह सब सुन कर भी चुप बैठे रहे।

श्रन्त में भी मसेन का पुकार कर उल्लूक ने कहा :--हे भीमसेत ! श्रापके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे कहा है कि उस सादड़, मूर्ख, बे-सींग के पैल

्से कहना:--

प्रथा के प्रत्र ! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर में वहाँ के राजा की रोटियाँ बना कर तुमने रसोइये की पदनी प्राप्त की थी। इससे तुम्हरी अच्छी प्रसिद्धि हुई। बाह, खूब नाम पैदाकिया। सभा में उस दिन जो प्रतिक्षायें तुमने की भीं उन्हें श्रव बाद कर लो श्रीर उन्हें सफल करने की चेप्टा में लगी। यदि तुममें कुछ भी सामध्ये हो तो हम सब भाइयों का मारो और दु:शासन का खून विया। हे भीम ! मनी लड्ड उड़ा जाने में तुम करूर श्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बदने पर अपनी गदा से लिपटे हुए तुन्हें जरूर ही जमीन पर लोट-योट होना पड़ेगा । युद्ध श्रीर भोजन में बड़ा भेद है।

भीभसेन श्रम तक सिर नीचा किये बहुत बड़े काले नाग की तरह जोर-जोर साँस तेते हुए चुप बैठे थे। परन्तु इसके श्रागे उनसे न रहा गया। वे श्रपने श्रासन के ऊपर से सहसा बूद पड़े। यह देख कर छुट्या समम गये कि उल्लंक की आफत आई। इससे वे मुसकराये और भीम की उल्लंक पर

चोट करने से रोक दिया। भीम की मना करके उन्होंने उल्लुक से कहा :---

हे बळ्क! तुम बहुत जल्द अब यहाँ से चल दो। जाकर दुर्याधन से कह देना कि पागडवों ने दुम्हारी सारी वार्ते सुन लीं और उनका अर्थ भी अच्छी तरह सामम लिया। दुम्हारी इच्छा के अनुसार हीं सब काम होगा। यल प्रात काल ही युद्ध आरम्भ हो जायगा।

यह सुनते पर भीमसेन का क्रीय कुछ कम हुआ और उन्होंने कहा :— हे उद्धक | हुर्योधन से कहना कि सुन्हार्य ब्रिक्टन-पूर्ण बाते ' हमने सुन लीं । हम लोगों में से जा प्रतिज्ञा जिसने की है उसे यह श्रव्ही तरह याद है। युद्ध में वे सभी प्रतिज्ञायें पूर्ण की जायेंगी। उनके सिवा इस समय एक प्रतिज्ञा इस और भी करते हैं। उसे भी सव लोगों के सामने दुर्वीधन की सुना देना । वह प्रतिज्ञा यह है कि जब हम अपनी गदा की घोट से तुमा कुलाङ्गार का चमीन पर गिरा देंगे तव धर्मराज के सामने हम तेरे सिर पर लात मारेंगे।

तव महावीर ऋर्जुन ने कहा :--

है उलूक ! तुम दुर्योधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहना :--

हे महारमा! तुम यदि अपने वल और वीर्ष्यं के अरोसे हम लोगों का युद्ध के लिए ललकारों तो हम तुम्दें विश्व समफ कर हुन्हारे साथ ज्यानन्दपूर्वंक युद्ध करते—की हम बाद्दी ही , जुशी से तुम्हारे निमन्त्रण के रशंकार करते । किन्दु है नीय ! तुम अपने मान में यह न समफला कि जो बढ़े यूढ़े गुरुकान वाप किये जाने के पात्र नहीं हैं, कन्हें युद्ध में आगे करने से हमारे मन में यश उत्पन्न हो जावेगी। इसलिए, हम उन्हें न मारेंगे। ऐसा कभी न होगा। जिन भीष्म के भरोसे तुम इतना बढ़त्य-दूद रहे हो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम , खुद इस बुद्ध में जन्दें बारेंगे। तुमने कहला मेजा है कि तुम फल ही से युद्ध के लिए तैयार हो, से बहुद अच्छी बात है। यह हमें मंत्रूर है। कल ही गाएडीन के ग्रेह से इस बात का अधित उत्तर तक्षेत्र मिलेगा।

द्यन्त में धर्मराज ने उद्धक से कहा :--

हे वात! सुयोधन से तुम कहना :-

भाई तुन्हारा निज का जैसा चरित्र है वैसा ही तुम औरों का न समन्ता। तुमने वपनी मूर्खता और दुर्पुदि से जा अन्याय किया है, उसका फल चराने के लिए ऋपने सामध्ये के अनुसार तैयार रही।

इसके श्रमत्तर जितने राजा लोग पाएडवों की समा में बैठे थे सबने दुवैधन के सैदेशे का सरह तरह से यथे।चित उत्तर देकर उद्धक से चले जाने का कहा।

. बलुक ने लौट फर ब्यादि से ब्यन्त तक सारा हाल दुर्योधन से कह सुनाय। दुर्योधन की ब्याहा से रवें।, योड़ी बौर कॅटों ब्यादि पर सैकड़ो दूत दौड़ पड़े। कीरवों की उस उतनी घड़ी सेना में सब कहीं जाकर उन्होंने राजों बौर सेनाव्यकों से कहा कि कल सूर्व्य उत्य होने के पहले ही युद्ध खिड़ आयगा। राजा की ब्याहा है कि सब लोग सैबार रहें।

इसके अनन्तर दुर्बोधन की आज्ञा के अनुसार कीरबों की तरफ जिदने राजा से सबने प्रातःकाल होने के पहले दी स्तान किया; मालाये धारत्य की; सन्दे कपड़े पहले; अख्य-राख तथा प्रजाये हाथ में ली; और स्वरित-याचन तथा अनिहोज किया। इस प्रकार तैयार होकर एकाप्र-मन से सब युद्ध के मैदान की चले।

मैदान गोल मगडलाकार था। उसका विस्तार पाँच योजन से कम न होगा। इस मैदान का आधा भाग कौरवों के अधिकार में था और आधा पाण्डवों के। कौरवों के सेनापित इसी मैदान के पश्चिमी भाग में अपनी सेना शुद्ध के लिए सजाने लगे।

उपर बुधिदिर ने भी अपने सेनाध्यक्षें के। युद्ध के मैदान में चलने के लिए आहा ही। राजाड़ा पाकर वे लीग भी लोहे के चित्र विचित्र कवन भारण करके, कारीगारें और मिक्सियों आदि के सेना के हेरों में होड़ कर—सेना, हायी, पोड़े, रण आदि लेकर युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा हटे। नहीं उन्होंने अपनी सेना का विभाग पेसी चालाकी से किया कि राजुओं के। अम हो गया। उन तोगों ने समाना कि पाउड़वों की सेना का चह निभाग ऐसा ही उदेगा और इसी दशा में वे युद्ध शुरू करोंगे। परस्तु बात विनुकुल ही चलारी निकली। पाउड़वों ने राजुओं के। अम में दालने ही के लिए यह चालारी की थी। सेना-विभाग का जो ढंग औरवां को दिखाई दिवा था, युद्ध शुरू होने पर वह एकाएक वहल गया। इससे की होते की पढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। उनकी सारी वेरावन्दी साफ में मिल गया। इस तरह कीरवों के। चकम दिकर बुधिप्रिर ने युद्ध के समय प्रत्येक विभाग को सेना के पहचानने में किसी तरह का गड़वड़ न हो, इसलिए हर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिह, जुदी तुरी भाग और जुदी जुदी सेवा निश्चत कर ही।

पाएडवो की पताका देख पढ़ते ही कीरवों ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी। भीरम पितामह ने

सब सेनाध्यत्तों को इकटा करके कहा :---

हे चित्रय बीर । रोग से पीडित होकर घर में पड़े पड़े जान दे देने की 'अपेना शुद्ध के मैदान मे थाओं के श्रापात से मर जाना ही चित्रयों के लिए श्रधिक श्रम्खा है। युद्ध ही को स्तर्ग में प्रनेश करने का राला हुन्ना द्वार समकता चाहिए। इससे, इस समय, जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा हो. वह इसी द्वार का श्रासत लेक्र जाने के लिए तैयार हो जाय।

इसके बाद कर्ण को छोड़ कर प्रत्येक सेनाच्यत्त ने काली सुगळाला धारण कर, दुर्योधन के लिए प्राण तक देने की प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक श्रद्मीहिएमें सेना श्रपने साथ ली । सनापित भीष्म सफेद पगड़ी, समेद पवच और सफेद हुन्न धारण करके, बची हुई एक अज्ञीहिणी सेना लेकर, सबके आगे चले । इसके पहले इतनी बड़ी सेना एक जगह इकट्टी हुई कभी नहीं देखी गई थी।

जब युधिष्टिर ने देखा कि दुर्चाघन की इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, श्रीर भीषा ने बड़े कौशल से पेसी मारचावन्दी को है कि किसी तरह घावा नहीं किया जा सकता, तब उनका सुँह उतर

गया। वे बहत उदास होकर अर्जुन से कहने लगे :--

हे धन अय । पितासह भीष्म जब कौरवों के सेनापति हुए हैं तब कही किस तरह हम उनके साथ युद्ध करके सफलता आप्त कर सकेंगे ? महातेजस्वी भीव्य ने युद्ध-शास्त्र के व्यनुसार जो यह न्यूट-रचना की है-जो यह विकट मारचा-बन्दी अनाई है-उसे देख कर हमारे मन में बेतरह सन्देह हो रहा है। इस व्यूह के तोड़ने अथवा इससे अपनी रचा करने का कोई उपाय हम नहीं देखते।

वर्जुन अपने जेठे भाई की इस तरह उदासीन चौर निराश देख कर बोले :--

महाराज ! बुद्धि, वल और पराकम होने से थोड़ी भी सेना बहुत अधिक सेना की हरा सकती है। उद्योगपूर्वक युद्ध करने से हमें जरूर ही सफलता होगी। श्राप हरिए नहीं; हरने का कोई कारण हम नहीं देखते । भीष्म के इस ज्यूह को देख कर ज्ञाप विन्ता न कीजिए । हम इससे भी थोड़ी सेना लेकर इस ब्युह के जगाय में एक दूसरा ब्यूह बनाना जानते हैं। इस समय हमे एक ऐसा ब्यूह बनाना होगा जिसके भीतर प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के आकार का हो। उसके द्वार पर भीमसेन के समान कीई योद्धा रहने से शतु उसे देख इस वरह डर कर भागेंगे जैसे सिह को सामने देख हिरणों का सुएड भागता है।

महावलवान, ऋर्तुन ने धर्म्मराज को इस तरह धीरज देकर, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही, वस नामनाला एक ब्यूह बनाया। इसके बाद वे कीरवों की सेना की वरफ हाथी की वरह धीरे

धीरे चले।

इस तरह दोनों तरफ़ मेारचावन्दी हो जाने पर कीरवों श्रीर पाएडवो की सेना के वीरों के सिंहनाद और घाड़ों, हाथी और रथों आदि के कोलाहल से दसों दिशायें व्याउल हो उठीं। दोनों सेनाओं की चाल से उडी हुई पूल ने आकारामण्डल को बिलकुल ही छा लिया—यहाँ सक कि दिननीपहर घोर श्रन्यकार हो गया।

. टोनों दल एक दूसरे के सामने जा जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठहर गये। तथ कहीं भूल का उड़ना कुद्र फम दुत्रा श्रीर श्राकाश थोड़ा बहुत साफ हो गया। नये निकले हुए सूर्व्य के प्रकाश में सोने की मृत्रों और हौदों से शाभित हाथी, और साने ही के परदे पड़े हुए रथ, इस तरह. माछूम होने लगे जैसे मेचमरहल में विजली चमक रही हो। योदा लोग चमकते हुए चित्र विचित्र पत्रचों से सजे हुए श्रीन और सुर्श्य की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लगे।

घतुप, वाण, तलवार, गदा, राक्ति और दूसरे प्रधार के सैकड़ों अख राखों से सजे हुए दोनों सेना-इल ऐसे माल्स होने लगे जैसे प्रलब होने के समय सैकड़ों वरह के उन्मत मगर श्राहि जल-जीवों से पूर्ण, उदालते हुए, दी समुद्र माछम होते हैं। साने के कामवाले, जलती हुई आग के समान उज्जाल, नाना

प्रकार फे पताके इन्द्रधतुष की बरावरी करने लगे। और और पताका चिहों के बीच में भीष्म का पाँच ताराओं से रोाभित तालकेतु, अर्जुन का महा-भीषण कषित्रवन्, गुविध्तिर का सुर्र्याभय चन्द्र, दुर्गीधन का मिण्मिय नाम चिह, भीससेन का सुर्व्यासिह बन, आचार्य्य द्रीए का कमरहेदुर-पिहावाल चेतु और अभिमन्य का मिण्नकाञ्चन-मय मयुर सबसे अधिक प्रकाशित हो कर चमकने लगा।

इसके बाद राजा दुर्योधन ने पाएडवों की सेना की मारचावन्दी अपनी मारचावन्दी से भी विकट

श्रीर दृढ देखकर द्वीणाचार्व्य से वहा :--

है थाताय्य । देसिए, रामुआं ने वैसे अच्छे च्यूह की रचना की है—कैसी अच्छी किलाअप्ती की है। उसकी रचा के लिए डार पर भीमसेन के। रक्सा है। अब ने हमारी कीज पर चाल करने की तैयारी कर रहे हैं। किन्तु, पाएडवों की सेना कम है, हमारी सेना उससे बहुत अधिक है। अनिगत योडा हमारे लिए प्राण देने के। तैयार हैं। इससे चिन्ता की कोई बात नहीं। हमारे सेनाच्यल ब्यूह के हर हमार पर रहें और आप सुद भीम्म की रखा करें।

तन महारमा भीष्मा ने हुर्योधन के प्रसन्न करने के लिए सिहनार फरके व्यपने राह्व के। बडे चोर से बजाया। वसे युन कर हर एक सेनाध्यक ने व्यपने व्यपने विभाग से राह्व वजा कर गुद्ध गुरु करने के

लिए उतायली सूचित की।

कीरवा की राह्न ध्वनि घुन कर दूसरी करक से अर्जुन ने अपना वेबदत्त नामक और इन्छा ने अपना पावजल्य नामक शाह्न इतने जीर से बजाया कि घुनने गाला को बहरे हो लाने की शहर होने लगी ! इननी इत राह्न ध्वनि कीरवा की तीना को तो जात हुआ, अपनी निज को सेना का स्ताह बड़ा । पायड़नें के सेनाध्यक्तों ने भी अपना अपना प्रदान का कर यह सुचित किया कि मेरारायन्त्री और निलेक्त्री हो शुक्ती, जय हम मुद्ध के लिए पूरे जीर से सैवार हैं।

इसके बाद सकेर बोडे जुते हुए और मिएयों से जड़े हुए रथ पर समार होकर पाएडवों के

सेनापति धर्जन ने फ्रप्ण से कहा :-

हैं वासुदेव ! दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, जिससे हम यह निश्चय कर सफें कि किस पद्म का कीन थोड़ा किसके साथ युद्ध करने के येगय है । इससे युद्ध बारन्य करने में सुभीता होगा ।

> तय कृष्ण ने रथ को दोनो सेनाओं के धीच में लेनाकर राज किया और महा : — है पार्थ । देरते ये भीष्म, द्रोगा खादि चाढा और कौरव सेना के सन वीर इकट्टे हैं ।

च्यकुन से दोलो इत्तों में श्राप्ते (प्रतामह, व्याने व्याचार्यों, व्याने सामा, व्याने सामा व्याने कीर व्यानीय वानों को देख कर व्यक्ति का हृदय करुएरस से दमद व्याया। वे वदास और हाकी होकर वोते .—

हे महुस्तृत । अपने इन आसीय जानों के युद्ध करने के इरादे से आया देख हमारा सारीर सम्र और चित्त आन्त हो रहा है। हमारा जी दिकाने नहीं रहा। गायहीव हमारे हाथ से गिरना चाहता है। जिनके कारण मनुष्य ससार में राज्य पाने को कामना करता है जहीं कुटुम्बियों और प्रेम पान जाने का नारा करके हम राज्य पाने का नहींग कर रहे हैं। परन्तु, पृथ्वी की वात जाने हीजिए, यहि हमें मैलीक्य का भी राज्य मिलता हो तो भी हम इन लोगों को मारन का च्छान के पर सकने । ये लोग लोभ से अन्ये हो कर युद्ध करने ज्ञायों हैं किन्तु हाय। हम सन वात कच्छी तरह सम्म करके भी यह महापाप करने चले हैं। हम चुपचाप राड़े रहें और वे हमारा सिर बतार लें, तो भी हम अच्छा ही समफते। सम्म करने चले हैं। हम चुपचाप राड़े रहें और वे हमारा सिर बतार लें, तो भी हम अच्छा ही समफते।

यह वह कर अर्जुन ने अपना धनुष-वाए फेंक दिया और महा शोकाकुल होकर स्थ पर चुप

चाप बैठ रहे । तम अर्जुन की इस प्रकार चिन्तित और दया-परवश देख कर कृष्ण ने कहा :--

२००

हे ऋर्जुन ! ऐसे निषम समय में क्यों तुम मूर्ख आदिमयों की तरह मोह कर रहे हो ? इस तरह मोह में पड़ना तुन्हें वचित नहीं। अपने हृदय से इस तुच्छ दुबंलता को दूर करके बठो और चित्रयों के धर्म का पालन करो ।

व्यर्जुन ने वहा —हे कृष्ण ! श्रपने परम पूज्य शुरूजनो को वध करने की श्रपेत्ता इस लोक में भीख माँग कर पेट भरना हम सौगुना अधिक अच्छा सममते हैं। इन लोगों के मारे जाने पर हम जीकर ही कै।न सा सुरा भोगेंगे १ जब वहीं न रहेंगे तब हम राज्य लेकर करेंगे क्या ? हे मित्र ! कातरता श्रीर दया ने हमें श्रवने वश में कर लिया है। इससे हम धर्म्मान्य हो रहे हैं, हमें कुछ सुमता नहीं। श्राप हमें उपदेश दीजिए। हम श्रापकी शरण हैं।

तय फ्रप्ण हैंस कर श्वर्जन से वोले -

भाई। जिन बातों का विचार करके तुम अपनी आत्मा को पीडित कर रहे हो-अपने जी को इतना हु रा दे रहे हो-वे उत्पर से देराने में तो ठीक माखम होती हैं, परन्तु, खूब सीव समम कर उनका विचार करने से तुन्हें यह अपश्य माछम हो जायगा कि तुन्हारे विचार और तुन्हारी युक्तियाँ अमपूर्ण हैं। मनुष्य का सुख दुज एक बहुत ही छोटी बात है। इस चुद्र सुख दुख के खयाल से मनुष्य की प्रपत्ता क्रांच्य और प्रकृतंत्र्य न भूतना चाहिए। उसका जो क्रुतन्य हो उसे, सुख-दु रा का छुड़ भी विचार न करकें, नि सङ्कोच, करना चाहिए। श्रीर जो उसका करांच्य न हो, त्र्यांतृ जो वात उसे करना बचित न हो, उसे करापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से कितने ही सुख की प्राप्ति उसे क्यों न होती हो। मनुष्य की बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि के अनुसार हर एक बात के फलाफल का विचार करना व्यथं है। जिसका फल तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा समक्रते हो, बहुत् सन्मव है, उसका फल बुरा हो, और जिसका तुम बुरा समझते हो उसका अच्छा हो। हम तो कोई काम ऐसा नहीं देखते जिसके त्रिपय में यह नि सन्देह कहा जा सके कि इसका कल यह होगा। इससे मतुष्य को चाहिए कि मले-युरे कत और सुख दु ख की कुछ भी परवा न करके अपने धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करें। हे चित्रियों में श्रेष्ठ । दिल को कड़ा करके चित्रियों के धर्म्म के चातुसार तुम युद्ध करों। ऐसा करने से तुम्हें लेश-मान भी पाप न होगा। हे अर्जुन ! चिरकाल से जो हजारो घटनाय एक के बाद एक होती आई हैं वही इस इतने बड़े क्वियों के कुल के क्वय का कारण होगी। इस युद्ध की उन्हीं पटनाश्रों का फल समझना चाहिए। इसके उत्तरदाता न तो तुम्हीं हो श्रीर न श्रीर ही कोई है। इससे है कुटुम्बबस्सल ! तुम अपने मन में यह समक लो कि तुम किसी की मृत्य का कारण नहीं हो सकते। न माद्भ कब से कार्य्य और कारण का प्रवाह चला आता है। उसी से जो कुछ होने को होता है हो जाता है। मतुष्य का किया कुछ भी नहीं होता। तुन्हारा जो काम है—तुन्हारा जो निज का कर्तव्य है—जसे यदि द्वम दया गया छोड कर करोगे तो तुन्हारे धर्म की रहा भी होगी श्रीर श्रन्त में सब प्रकार मगल भी होगा।

रूप्य के इस अनमेाल उपदेश की सुन कर अर्जुन का मोह जाता रहा। उनके ध्यान में यह यात स्त्काल थ्या गई कि हमारे कुल का—हमारी जाति का—क्या धर्म्स है। सब उन्होंने मन के धीरज देकर कप्ण से कहा ---

हे बाहुदेव । आपकी छपा से हमारा मोहान्थकार दूर हो गया । आपने हमे युद्ध करने के लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ वक हमसे हो सकेगा अपनी शक्ति के श्रानुसार हम

... इसके बाद व्यर्जुन ने फिर अपने गाएडीव धनुष को हाथ में लिया और युद्ध के काम में दत्तिचत्त हर्ए।

वेंद्र जाननेवालों में सबसे अेच्ड व्यासकी ने जब सुना कि दोनों पड़ों की मचएड सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है तब वे छुतएष्ट्र के पास आये। छुतराष्ट्र ही की अनीति और अन्याय से युद्ध की नीयत आई थी। इससे इस युद्ध को अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समक्त अन्याय होता अपने युद्ध की आंचार वहुत शोकाकुत हो रहे थे। व्यासकी वन्हें इस दशा में देस कर एकान्त में हो यो और

हे राजन्! काल बड़ा बली है। वही सब कुछ करता है। चनी के फारण चान इस युद्ध का जपकम हुआ है। तुम्हारे पुत्र और सतीजे आदि परस्तर एक दूसरे को मरने मारने पर जो उताक हैं उनके लिए तुम शीक न करें। हे पुत्र ! बिद युद्ध के मैदान में चन्हें देखने की तुम्हारी इन्छा हो तो हम तुम्हें दिन्य चन्ने हे सफ़्तों हैं— तुम्हारे हृदय की ऑखें हम ख़ाल सकते हैं। युद्ध में जो दुख होगा वह सब तुम उनमें देख सकों।

खृतराष्ट्र ने कहा :—हे सर्वार्ष ! कपनी जातिवालों का वय देराने की हमारी इच्छा नहीं । परन्तु जापकी छपा से युद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते हैं ।

व्यासजी ने धृतराष्ट्र की वात सुन कर सख्त्य को वर दिया श्रीर कहा :--

सश्वय दुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा। युद्ध की कीई बात इससे छिपी न रहेगी—गुप्त हो या प्रकट, दिन में हो या राव में, जो कुछ होगा सख्तय की सब माल्स हो जाया करेगा। न इसे श्रवस्थात से कीई बाधा पहुँच स्रतेगी, न परिश्रम से इसे थकावट ही माञ्स्म होगी। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शाक न करो। हम कीरवा और पाएडवों की इस कीर्ति को चिरकाल के लिए विख्यात कर हेंगे।

महात्मा न्यास धृनराष्ट्र को इस तरह घीरज देकर पले गये।

न्यास के दिये हुए यर के प्रभाव से सख्य प्रति दिन युद्ध के मैदान में, विना किसी विप्र-माधा के, चूमा किये, और सायह्वाल, युद्ध समझ होने पर, सारा हाल छुतराष्ट्र से कहते रहे।

## ३--- युद्ध का आरम्भ

दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो जुकी। युद्ध आरम्भ करने का समय था गया। सेनापित लीग अपनी अपनी सेना का आगं बदकर भिड़ जाने की आहा देने ही का थे कि इतने में एक आइसर्वां अपने सेना का आगं बदकर भिड़ जाने की आहा देने ही का थे कि इतने में एक आइसर्वां जनक वात हुई। धम्मेराज युधिदिद ने अपने अपन्यात्र रस दिये और रस से उतर कर वे कीरों की सेना की तरफ वैदल ही चले। अपने जेटे माई का बह अदूत आवर्स वृद्ध कर पायडमां के वहीं विच्या हुई। वे मी अपने अपने रख से उतर पह बीर युधिदिद के पीड़े पीड़ हों है। अर्जुन के साथ छूप्य भी चले। और भी किरने ही राजा लोग वर्मी तरफ को खाना हुए। वर्ष्ट बड़ा कैतृद्ध हुआ कि वात क्या है जो युधिदिद इस तरह अवानक कीरवों को सेना की तरफ जा रहे हैं। और वो कोई न योता, पर अर्जुन से न रहा गया। वन्होंने पूछा :—

हे धर्माराज ! श्राप क्यों इस तरह पैदल ही शर्वुत्रों की सेना में जा रहे हैं ? व्यर्जुन की इस तरह पुकारते देश भीमसेन ने भी कहा :—

सारी सेना युद्ध के लिए सैवार राड़ी है। ऐसे समय में इधिवार खात कर आप कहाँ जा

रहे हैं ?

नकुल श्रौर सहदेव से भी न रहा गया। उन्होंने भी वहा :---

श्राप हमारे बड़े भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े दुःख की वात है। वतलाइए तो. मामला क्या है १ श्राप क्यों ऐसा करते हैं १

परन्तु युथिष्ठिर ने किसी की भी बात का उत्तर न दिया। वे निश्चलमात्र से भीष्म के रथ की

तरफ मुँह किये हुए बसबर चले ही गये । तब कृदण जस मुसकरा कर कहने लगे :—

है पायडर ! तुम किसी बात की चिन्ता न करो । घनराने का कोई कारण नहीं । हमने युधिद्धर के मन को यात जान लीं । युरुजनो की खाझा के बिना वे युद्ध नहीं करना चाहते । इसी से वे उनकी खाझा लेने जा रहे हैं ।

यह अद्भुत समाशा देरा कर कौरवों के दल में तरह चरह की याते होने लगीं। कोई कोई फड़ने लगा:—

यह गुधिष्ठिर स्थियों के कुल में कलंक के समान पैदा हुआ है। मालूम होता है कि यह गुद्ध से इर गया है। इसी से भीन्म को रारख लेने दौड़ा आ रहा है। हाय! हाय! यह वहा ही कायर और छुदूत निरुता। अपने भाइयों का मुँह काला करके, देखों तो, यह कैसा अनुधित काम कर रहा है। ध्रय इसके महावर्ता भाई गीम और प्यर्जुन लज्जा के मारे मुँह दिखलाने लायरु भी न रह जायेंगे।

ऐसी ही ऐसी वे-सिर पैर को वातें कौरतों की सेना में सब कहीं होने लगी। इस तरह शत्रुओं भी सेना पाएडवों के पिनकार और दुर्वोधन आदि कौरवों की प्रशंसा करके बड़े आनन्द से मंडि डिलाने लगी।

जब युधिष्टिर मीध्म के पास पहुँचे, तब, सब लोग, यह सुनते के लिए कि देरों ये न्या कहते हैं और भीष्य क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप मूर्ति के समान खड़े रहे। उधर युधिष्टिर, भाइयों के साथ लिये हुए, अखराओं से सभी हुई शबू की सेना के बीच युसते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पितामह भीष्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके पास जाकर युधिष्टिर ने उनके दोनों पैर छुप और कहा:—

हे बीर-(शरोमिछ ) हम जापसे आज्ञा माँगने आये हैं। युद्ध के लिए आप हमें अनुमति और आरोबीर दीजिय।

मुधिष्टिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बोले :--

है राजन्। तुम बदि इससे विना मिले ही युद्ध व्यारम्भ कर देते तो हमें जरूर हु.प होता। तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुम्हें व्यासीबोंद देते हैं:—युद्ध में तुम्हारी हम क्षेत्र के ति हो। तुम तो सुद ही जानते ही कि हम क्ष्यंच्य के बरा होकर तुम्हारे शात्रव्यों की तरफारि करने के लिए लाचार हुए हैं। इससे हमें व्यवनी तरफ कर लेने की बात का छोड़ कर छीर जो बर इससे चाहो माँग सकते हो।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे पितामह ! श्राप कीरवों का पन्न लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु हमें कोई ऐसा उपरेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो । हम श्राप्ति यही वर मौगते हैं ।

भी जनरा जाना काम हमारा हुत हो । हम आपता यह नर मागत हूं ! भीष्म में नहां :—वेटा ! यह किसी में शिकि नहीं जो हमें अपनी इच्छा न रहते मार समे । हम जब मेरीने अपनी ही इच्छा से मेरी । इससे इस समय हुन्हें बिताने के लिए हम औन सा स्परेश हैं, इछ समक्त में नहीं खाता ! रीर दुम किसी खीर दिन, अच्छा नैका देश कर, हमारे पास चाना । हम हार्से

श्राप्रय कुछ वर्षदेश करेंगे। तय युधिष्ठिर ने पितासह की प्रशास किया और वनकी बात की हृदय में घारण करके वे श्रापान्य द्रोण के पास गये। द्रोण से मी बन्होंने युद्ध के लिए श्रापति माँगी। द्रोग्राचार्त्य ने वहा :—है युधिष्ठिर ! सुम बंदि गुरु से पृष्ठे विना सुद्ध आरम्भ कर देते तो हमें जरूर ही तुम पर क्रोध आवा खेरे जो से हम बढ़ी बाहते कि सुब्हारी हार हो । परन्तु ऐसा न करके जो तुम हमारे पास खाये हो तो हम मसन होकर तुम्हें खाशीर्बाद देते हैं कि तुम्हारी ही जीत हो । कौरवों का प्रम खाने के कारण हमें उनकी तरफदारी करनी पड़ी है । हम बढ़े ही दोन भार से कहते हैं कि तुम हमें प्रपत्नी तरक हो काने की वात के किया और जो दुख चाहो माँग सकते हो ।

तव युधिष्टिर ने जैसी भीष्म से प्रार्थना की थी वैसी ही द्रोग से भी की । उन्होंने कहा :--

हे गुरु ! श्राप कैरवों की तरफ होकर युद्ध कीजिए; हमारे लिए श्राप सिर्फ इतना ही कीजिए कि भेर्ड ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो।

इसके उत्तर में द्रोण ने कहा :--

हे राजन् ! महारमा फूट्स ही जब हुन्हारे मंत्री हैं तब हम और क्या उपदेश दे सकते हैं ? हे धर्मराज ! धर्म हुन्हारे ही पन में हैं; इससे हुन्हारी ही जीत होती । इसमें कोई सन्देह नहीं ! परन्यु जब तफ हम युद्ध के मैदाने में उपस्थित रहेंगे तब तक हुन्हारीं जीत होते की केई भाशा नहीं । इससे सब भाई मिल कर हुम शीव्र ही हमें मार डालने की केशिश करना ।

इसके अनुन्तर फुपाचार्य्य की अनुमति लेने के लिए युधिष्टिर उनके पास गये और वैलि :--

हे आर्थ्य ! ब्राह्म हो तो हम शत्रुकों के। परास्त करें।

कृपाचार्य्य ने आशीर्वाद दिया और कहा :---

महाराज ! महाराज पर्ध का दास है, इससे उसे घन-सम्प्रति मिलतो है उसी का बह दास बन कर रहता है। इसारा भी ठीक यही हाल है। चौरावों ने हमें दासपन में खाँच सा लिया है। इससे इस यह में हमारी सहायता की छोड़ कर और जो ऊळ कही हम करने के। तैयार हैं।

सब युधिष्टिर, पहले की तरह, युद्ध में जीत होने के विषय में उपरेश माँगने के वैयार हुए। परन्तु उनके। यह संदेह हुआ कि द्रोण की तरह छुनाचार्य्य यह न कह हैं कि लड़कपन के घूढ़े गुरु के। मारे पिना जीत की छात्रा ज्यर्थ है। यह सोच कर युधिष्टिर के। वड़ा दुःख हुआ। उनका करह भर छाया; मुँह से वात न निकली।

ग्रुधिष्ठिर की इस कातरता का कारण माञ्चम होने पर कृपाचार्च्य बार बार आशीर्वाद देकर

फहने लगे :--

महाराज! हम तुन्हारे हाथ से खनव्य जरूर हैं—हम तुन्हारे हारा वय किये जाने के पाप्त नहीं। तथापि कोई चिन्हा की बात नहीं। हमें सारे बिना भी तुन्हारी जीत होने में कोई पाधा न श्रावेरी।

यह भुन कर युधिन्तिर की चिन्ता दूर हो गई। उन्हें यहुत कुछ दादल हुआ। अन्त में अपने मामा शल्यराज के पास आकर युधिन्तिर ने चनके। प्रखाम किया और प्रेमपूर्वक बातयीत करके युद्ध करने के लिए अनुमति मोंगी।

त्राह्य ने कहा :— येटा! सुम्हारे शतुर्व्यों की तरफ होकर लड़ने के लिए हम फिस सरह प्रतिद्वा में केंग्रे हैं, सा तो सुम जानते ही हो। इस समय, कहो, हम सुम्हारा क्या हित-सायन कर सकते हैं।

सुधिष्ठिर ने कहा :—महाराज ! व्यापने पहले जो प्रविद्या की है कि युद्ध के समय सूतपुत्र के तेज के। हम कम कर देंगे चसे न मूल जाइएगा। इसके श्रनन्तर मामा की मानमर्यादा के श्रनुसार चहुत कुछ नम्रता दिखा कर भाइयों की साथ

२०४

लिये हुए युधिटिर अपने शत्रु कौरवों की सेना से बाहर निकल आये। इस बीच में कर्ए की कौरवों के पन्न से अलग कर लेने की फिर एक बार चेश करने के इरादे

से कृप्ण कर्ण के पास गये थे। कर्ण से मिल कर कृष्ण ने कहा:--

हे बीर ! सुनते हैं, भीष्म के जीते रहते हाम युद्ध न कर सकेगो । श्वंतध्व हुम्हारा श्र्यमान करने-बाले भीष्म जब तक मारे न जायें तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हाम हमारी तरफ होनर युद्ध करो । इनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्वोधन की सहायता करने चले जाना और उनकी तरफ होकर लहता ।

कर्ण ने कहा:—हे धेराव ! दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकेंगे। व्याप इस बात का निरुच्य समस्भिए कि इस उनके भले के लिए व्यपने प्राण तक दे देने में

सङ्घोच न करेंगे।

हुप्पा का मनोरंग इस दफ्ते भी सफल न हुन्ना । लाचार होकर वे कर्ण के पास से लौट श्राये श्रीर पारड़नों से श्रा मिले । जिस समय युधिष्टिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे बस समय इन्होंने जोर से पकार कर कहा :—

यदि कौरलों के पचवालों में से हमारा कोई हिव्चिन्तक हो—हमारा कोई भज्ञा जाहनेवाला हो—तो वह हमारे पास नि राष्ट्र चला खावे। हम चसे प्रेमपूर्वक खपने पच्च में लेने के। तैयार हैं।

पूतराष्ट्र के एक वेश्या थी। उसके गर्भ से डनके एक पुत्र था। उसका नाम युवस्सु था। उसने समकी तरफ देख कर जुधिरिटर की बात का इस प्रकार उत्तर दिया:—

है धर्माराज! हम तुन्हारी तरफ होकर कीरवों के साथ युद्ध करेंगे।

द्यिपिटर ने कहा :-- आई ! जाजो, सन इकट्टे होकर तुन्हारे इन सूर्य भाइयों के साथ बुद करें | इम प्रसम्रतापूर्वक तुन्हें ज्याने पन्न में तेते हैं | यह वात ज्या साक माद्धम हो रही है कि धृतराष्ट्र के पुदाये भी तकड़ी ब्यनेत तुन्हीं होंगे | तुन्हीं बनके बंश की रचा करोगे; तुन्हारे और सब आई जरूर ही इस यह में मारे नाहेंगे |

युपिष्ठिर के। व्यवने गुरुजनों जीर माननीय पुरुषों की मान-मर्प्यादा की रहा। करते देख, जितने राजा लोग वर्षों उस शुद्ध के मैदान में ये सवने उनकी यार वार प्रशंसा की। चारों तरफ से दुंद्रिनि और भेरी के राज्य सुनाई पढ़ने लगे। पाएडवों के पह के बीर आनन्द से फूल बठे और सिंह की तरह गर्जने करों।

युधिष्ठिर किर'रंथ पर सवार हुए और किर उन्होंने त्रपने त्राक्षण आराण किये। उनके भाई और दूसरे राजा लोग भी रवों पर सवार होकर क्षपनी व्यपनी जगह पर जा उटे। उनके चले जाने से व्यष्ट में जो जगहें खाली हो गई थीं वे भिर भर गईं। व्युष्ट किर जैसे का तैसा वन गया।

इसके बाद हुयोंघन की खाक्षा से हु शासन ने भीप्म की खागे किया और बहुत सी सेना लेकर युद्ध खारम्भ करने के इरादे से पाएडवों की तरफ वैर बढ़ाया। यह देश कर पाएडवों के क्यूह हे रावाचे भी रक्ष करनेनाही भीमसेन ने मतवाले वैल की तरह बड़ी जीर से गर्जना को बीर जो सेना उनके खपीन थी वसे लेकर शत्रुखों पर ट्रट पढ़े। वस समय बाहमागर की तरह दोनों सेनायें भ्रपण्ड येग से परस्पर भिद्द गई। उनके सिंहनाह से खाकारा-मएडल गूँज उठा।

तितने बड़े बड़े बीर और बड़े बड़े महारखी वे वे सब जब खपने अपने जोड़ के वीरों और महार्थियों के सामने हुए तब बाड़ी देर तक वह कीरवों और पाषड़नों का दल चित्र में लिखा हुजा सा माट्स होने लगा। सेना की चाल से इतनी धूल उड़ी कि स्थैविन्य द्विप गया। धीरे धीरे इतना अप्य-कार वहा कि हाथ मारा न सुकते लगा। अजुन का भीम्म के साथ, भीमसेन का दुर्गोपन के साथ, युधिधिर का मद्रराज के साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सात्विक का उत्तवन्मों के साथ, इसी तरह एक पत्त के प्रत्येक थीर का दूसरे पत्त के अप्युक्त बीर के साथ कुद्ध देर तक बढ़ा ही धार युद्ध हुआ। परन्तु कोई किसी को न हास सका। दोनों पत्तों की ज्यूह-पन्ना—दोनों सेनाओं की फिलेबन्ही—जैसी भी तैसी रही; वह चरा भी न टूट सकी । सेनाओं का किलकिला-रान्द, राह्न और भेरी की ध्वांन, वीरो का सिहनाद, धारु की प्रत्युक्त की प्रदानान है शिवारों के मनकार, दौढ़ते हुए हाथियों का घरटा-नाट्न और रथों की बऋनुस्य परपराहट से सब दिसावें भर गई।

दो पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बड़ा भयद्वर युद्ध हुआ। दोनों पक्षे की यहुत सी सेना फट गई। पर दोनों में से कोई भी आगे न यह सका। जो जहाँ या वहीं रहा। किसी का भी व्युट्ट न हृदा। भीम्म ने इस तरह के युद्ध पे अच्छा न समस्ता। व्हारी कहा, जिस युद्ध में जीत किमी की न ही और दोनों तरफ वो सेना व्यर्थ कट जाय कस युद्ध को रख-चहुर सेनापित युरा समम्रत हैं। इससे उन्होंने दो पहर के बाद एक कीशत रचा। उन्होंने पाएडवों के व्यूट्ट के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो करा ममनोर है। यहर के बाद एक कीशत रचा। उन्होंने पाएडवों के व्यूट्ट के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो करा ममनोर या और जिसकी रचा। का भी ठीक ठीक प्रवन्ध न था। किर टूप, शस्य और टूप नमी क्यारी यो से सिन होकर वन्होंने उसी स्थान पर थावा किया और असंस्व सेना मार कर व्यूट्ट तोड़ हैने का युक्त करने करो।

करेले बालक व्यक्तिमन्तु को छोड़ कर व्यूह् के उस भाग की रहा। करनेवाला और कोई वहाँ मां। व्यक्तिन हो के समान तेजस्वी उनके पुत्र व्यक्तियन्तु को आद्भम हो गया कि व्यव हमारी सेना पर विषद आ गई और व्यव व्यूह पिना दृटे नहीं यचना। परन्तु वह हम नहीं। निहर होकर सिंह की तरह वह उस स्थान पर व्या नहीं चाने के कीर का में विश्व हाना। पहले तो उसने क्षत्रकर्मा और रास्य के व्यवने हारों से हैं। वसने वह उस स्थान के उसप मांच वरसाना व्यास्म किया। इपानाच्यों ने व्यक्तियन होते से देव हो प्रमान्त्र के उपर बहुत से व्यक्त स्थान के उसर बाख वरसाना व्यास्म किया। इपानाच्यों ने व्यक्तियन के क्षय ने वर्ष से वर्ष से वर्ष से वर्ष से वर्ष से प्रमान्त्र के उपर बहुत से व्यक्त स्थान के उसर बाख वरसान वर्ष से प्रमान्त्र के उपर बहुत से व्यक्त स्थान के उसर बाख वरसान वर्ष से प्रमान्त्र के उसर वर्ष से प्रमान्त्र के उसर बाख वरसान परेने वार्षों से इपाचार्य के सुवर्ण-व्यक्ति धतुप के काट गिराया।

यह देत कर भीषा को बढ़ा कोष हो जाया। उन्होंने धार्ममन्यु के रथ की प्रधा काट डाली, उनके जात्रिय की पायता किया और ख़ुद धार्ममन्यु को तीन धार्यों से छेद दिया। पत्न् प्रमुक्त के घेटे महाबंदि धार्ममन्यु ने 'श्राह' तक ज की, जया भी वे नहीं वर्षायत्वे, परा भी वे नहीं उर्दे परापि धुर्में ने उन्हें इस समय नार्यों तरफ से घर लिया था, तथादि धार्में ही वे उन्हें स्त समय नार्यों तरफ से घर लिया था, तथादि धार्में ही वे उन्हें स्त समय वार्यों कर से वे तहीं की सेना को केंपा दिया। जहाँ दियों पर्दी अभिनन्यु के छोड़े हुए बाख ही बाख देश पड़ने लगे। कीरत सेनापि भीमा को भी भाशिमन्यु ने ने नहीं होड़ा। अपने अल्लन्त पैने शरों से उन्होंने भीष्य को देनतह पीड़ा पहुँचाई। उस समय यह माठम होता था मानो पिता की तरह पुत्र धार्ममन्यु भी गायडीव घरना से शरों का समृह होड़ रहें हैं।

पतुर्विधा में श्राप्तमन्त्रुका हाथ ऐसा बट्टा चढ़ा था कि भौता पाते ही उन्होंने भीन्म के रथ की हवजा काट गिराई। वीरतों के सेनावित भीन्म के रथ धी पता बहुत ऊँची थी। वह सेते की वती हुई थी; पीच बीच में मिएवाँ बड़ी थीं। उस पर ताल का चिह्न या। इसी से उसका नाम ताल-भव था। भीन्म में अपना के कट कर जमीन पर थितते ही कीरतों की सेना में हाहाकार और पाउड़ों पी सेना में मसत्तत-सूचक शब्दों का कोलाहल सुनाई पढ़ने लगा। इसी समय पाएडवों के पन्न के भीमसेन सचित्र महाभारत दिसरा खएड

२०६ श्रादि इस महार्राधयों की कुमक श्रा गई। चन लोगों ने श्रमिमन्यु को मदद पहुँचाई श्रीर भीष्म के

धावे को न्यर्थ कर दिया। हजार प्रयन्न करने पर भी भीष्म की दाल न गलाई गली।

पाएडवो की इस कुगरू में राजा विराट का पुत्र उत्तर भी था। वह हाथी पर सवार था। उसने मद देश के राजा शल्य पर आक्रमण किया। याण लगने से उसका हाथी वे तरह विगड रठा। वह शत्य के स्थ पर जा दृदा और उसके अगले भाग की तोड़ कर घोड़ों को पैरी से कुचल ढाला। शत्य वडे योद्वा थे। एन्हें यह देख कर बड़ा कोघ श्राया। वे बसी टूटे हुए वे-घोड़े के रथ पर बैठे रहे और शक्ति नाम का एक लोहे का हथियार उठा कर बढ़े जोर से उत्तर के ऊपर फेंका। वह उत्तर के शरीर पर लगा और लोहे का कवच फाड़ कर भीतर धूस गया। उसकी चाट से विराटतनय उत्तर हाथी से नीचे तिर पड़ा । उसकी ऑर्टों के सामने खेंधेरा 'छा गया और देखते देखते उसके प्राण निकल गये । तब प्रशास शत्य ने तलपार चढ़ाहर उत्तर के हाथी को सार डाला । फिर व्यपने टरे हए रथ को छोड़ कर कृतवर्मा के रथ पर वे सवार हो गये।

इसी कुमार उत्तर की बहन उत्तरा ऋभिमन्यु को ब्याही थीं। इससे श्रपने प्यारे सन्धनधी के सुत की मृत्यु से पाएडवो को बड़ा दु.ख हुआ। उनके चेहरे उतर गये, सब पर उँदासीनता छा गई। कीरवो को यह ऋरहा मौता मिला। चन्होंने पाराडवों की ऋसख्य सेना मार गिराई। इससे पाराइवों के दल में चारों तरफ हाहाकार मच गया।

इस समय प्राय सन्ध्या हो गई थी । सूर्व्य द्ववना चाहता था । कैरव लोग वडी ही भीपए मार मार रहे थे। इससे पाएडवों के सेनापति अर्जन ने लड़ाई बन्द करने के लिए आजा दी। इस भयदर यद का पहला दिन इस तरह बीता।

रात भर विश्राम करने के लिए दोनों सरफ की सेना खपने अपने हेरों से गई। उस दिन की जीत से दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। पर अधिष्ठिर को बड़ा दु ख हुआ। भीष्म का प्रश्ल प्रताप देख कर वे हर गये कि कहीं हमारे पन्न की हार ही न होती जाय। इससे अपने भाइयों की, कृष्ण को और अपने पन्न के राजाओं को जुला कर वे कहने लगे :--

हे वासुदेव । देश्विए, जाग जैसे विनकों के ढेर को जलावी है, महापराक्रमी भीव्म उसी तरह हमारी सेना को जला रहे हैं। हमारी सेना में जितने अच्छे अच्छे वीर और अच्छे अच्छे धनुर्धर थे सनको घायल हो हो कर इधर उधर मागना पड़ा है। इसका क्या इलाज करना चाहिए १ हे यादव-श्रेष्ठ ! हमारे ही अपराध से हमारे भाइयों की शत्रुओं के शरों से धायल होना और मित्रो को मरना पड़ा है। इसकी श्रेपेचा तपस्या करके श्रपना जीवन विताना हमारे लिए श्रधिक श्रन्छ। था ।

महात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शाकाञ्चल देख कृष्ण ने उनसे इस प्रकार उत्लाह पैदा करनेवाले वाक्य कहे :-

है भरत-सल के दीपक । शुमकी इस तरह शाक करना उचित नहीं । तुम्हारे सभी भाई महा-बली श्रीर केंचे दरने के धनुर्घारी हैं । हम सब लोग तुन्हारे हितचिन्तक श्रीर सहायक हैं। महारथी पृष्ट्यात्र तुम्हारे प्रधान सेनानायक हैं। फिर भला चिन्ता का क्या काम ?

तन गृष्ट्यम ने भी वीरों के योग्य वचन कह कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया। इससे सदका जत्साह दना हो गया श्रीर दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से तैयारियाँ होने लगी।

दूसरे दिन सनेरा होते ही फिर युद्ध की ठेहरी। पासडवो ने अपनी सेना का फिर व्यूह थनाया -फिर उसकी किलेबन्दी करके मारचे लगाये । उसके आगे सेनापति अर्जुन के रथ का विष चिहु गला पताका फड़राने लगा। व्यूह के दाहने यार्थे सेनाध्यत्त लोग हुए। उनकी सहायता के लिए बीच में श्रीर पीछे व्यसंख्य महारथी वीर, शबों से सज कर, राड़े हुए। पहाड़ों की तरह हाथी जारों तरफ ज्यूह के



दरवाओं भी रसवाली करने लगे। बीच में घर्मसेसन का सफ्दे छत्र शोभायमान हुना। युद्ध श्रारम्भ करने की श्राज्ञा देने के लिए वहीं से वे सूर्य्य बदय होने की राह नुपचाण देरने लगे।

इयर दुर्योधन पाएडवों का वह विकट व्यूह देख कर द्रोएगचार्य्य श्रादि मुख्य मुख्य सेनाध्यज्ञों से बहुने लगे:—

हे वीर-वर ! आप सभी लोग सालों के जाननेवाले और नाना प्रकार के श्रव शाल चलाने की विद्या में निपुल हैं। आप लोगों में से प्रत्येक जन अनेले ही पायडवों को हरा सकता है, सब भिल कर उन्हें हराने की तो बात ही नहीं। हमारे पास सेना भी मतलब से श्रविक है। इसलिए बहुत सी सेना और बहुत से महारथी योद्धा केवल भीष्म की रखवाली के लिए नियद कर देना चाहिए।

यह बात सबको पसन्द चाई। तय भीष्म ने छवी के खतुंसार खपनी सेना की व्यह-पजना की। इसके बाद घड़े जोर से शंख बजा कर दोनों पत्तो के सेनाध्यत्तों ने श्रपनी श्रपनी सेना के उत्साह को बढ़ाया। कोलाहल का पार न रहा। पोर युद्ध श्वारम्म हो गृया।

धीरे धीरे भीव्य ने पार्वडवों की सेना को फिर पहिले की तरह पीड़ित करना और काटना आरम्भ किया। फिर भगदड़ पड़ने लगी। तब कर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे फूप्ए ! बहुत जरह मीष्म विवासह के सामने हमारा रख ले चलो । महाबीर भीष्म हुवीपन का जी जान से भला करने पर उतारू हैं । उनहों न रोकने से हमारी सारी सेना कट जावगी । इससे प्राएों की परवा न करके स्नाज उनके साथ बुद्ध करना होगा ।

कृष्ण ने, अर्जुन के कहने के अनुसार, भीष्म के सामने रथ ले जाना आरम्भ किया। अर्जुन फीरलों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे। ही प्रचरह तेजों के परस्पर भिड़ जाने से जैसे महा अद्भुत ज्यापार होता है बैसे ही इन दो प्रवल पराकमी थीरों की मुठमेड़ से हुआ। अर्जुन की सहायजा के जिए पाष्डवों के सेनाध्यक्त और भीष्म की सहायजा के लिए कैरियों के सेनाध्यक्त बहाँ आ पहुँचे। भीषण, युद्ध होने लगा। चार्ये तरक सेना में बाह् बाह और बड़ाई के तार बँध गये। लीग फहने लगे :—

श्रोहो ! कैसा अद्भुत युद्ध हो रहा है । ऐसा युद्ध न वो कभी पहले ही हुआ है और न कभी आरो ही होने की आशा है । इसर महावीर अर्जुन भीष्म को नहीं जीव सरते, चरर वीर-शिरोमिय भीष्म के द्वारा श्रजन के जीते जाने के भी कोई लच्छा नहीं देख पक्ते ।

जितने घन्छे थान्छे पतुर्थारी वे सब भीव्य-चर्जुन का वह ब्याइय्ये-कारक युद्ध देखने के लिए एक जमह इक है हो गये। भीमसेन दो यह ब्याइद्धा मीज मिला। वन्होंने कीरवाँ की सेना पर चड़े वेग से पाना किया और पारों श्रीर हाहाकार बचा दिया। वनकी तेब ततार से चोट का खा कर हाथियों के प्रमुख के सुराई घोर पीलार करते हुए बभीन पर लोटने लगे। घोड़े श्रीर धुड़-संबार भी महावली भीमसे के पैने बाखों से हुदे जाकर सी सी पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे। भीम ने बड़ी ही विचित्र रख-चातुरी दियाई। उदल उदल कर उन्होंने रथ पर पर सवार बीरों के चमीन पर गिरा दिया; किसी के श्रपन परे से कुचल हाला; किसी के फेरा पकड़ कर चमीन पर पटक दिया। भीमसेन की दस समय की बह सबदुर सूर्ति देरा कर कैरतों के पहचाले बीर बे-सरह डर कर भगे। भाग कर उन्होंने भीवा भी प्रामा की

यह दशा देस कर कलिद्र देश के क्वियों ने मीमसेन के रोक्ने की चेश की—से उनम सुकायला करने दीड़े : उनके दीव्हें देस भीमसेन कोष से जल उठे ! तत्काल हो उन्होंने अपना धनुर्याण उठाया खीर पहले कलिद्र देश के राजा खोर उनके रस्ताली करनेवाले चीरों ने, खोर फिर उनकी धहुत सी सेना की, यमराज के घर पहुँचा दिया। व्यक्तिक व्यौर क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी बह निक्ती। सातात् काल-वरूप भीमसेन के ब्यद्भुव युद्ध की देख कर सैनिक लोग हाहाकार मणाने लगे।

इस हाहाकार ख्रीर कोलाहल को सुन कर भीष्म ने खपने पास की सेना का ज्यूह बना दिया खोर खाप , खुद भीमसेन का सुकाबला करने चले। उन्होंने खाते ही भीम की रचा फरनेवाले पाएडव पीरों का खपने तांखे रार्रों से वोष कर उनके बोड़े मार गिराये।

सव महावली सात्यिक अकस्मात् न माल्स कहाँ से आ पहुँचे। आते ही वे भट आगे को गये और भीवन के सार्त्यि को मार कर जामीन पर गिरा दिया। यह देख भीमसेन सात्यिक के रथ पर सवार हो गये और शक्ति, गदा तथा और अनेक अल-राख चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। अधर रथ पर सार्त्यि न होने से भीवम के पोड़े मड़क कठे और भीवम को लेकर लड़ाई के मैदान से वेतहाशा भागे।

महाबीर खर्जुन और उन्हों के समान ठेजस्वी उनके पुत्र श्रीममन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें राजुओं पर मार करने का और भी श्रव्छा मौजा मिला। बड़े ही प्रचरक विक्रम से वे कीरबन्सेना पर दृद्ध पड़े। श्रिममन्यु ने दुर्गोशन के वेटे लहसख के नाकों दम फर दिया— उसे देहद पीड़ित किया। यह देख घर बहुत से कीरबन्धीरों के साथ स्वयं दुर्योशन को मदद के लिए वहाँ श्राना पड़। उस समय अर्जुन के विकराल वाए कीरबनों के पत्न के मेड़दे होट मेटे राजाओं को यसालय मेजन लेगे। कटोर मार खा खा कर कीरवां को सेना वे तरह पीड़ित हो उठी और जहाँ जिस्ते रास्ता मिला भागने लगी। भीष्म का रखा, हुशा व्यूह एक-दम ही दोला हो गया—सीनक लोग श्रवनी जगह पर न उहर सके; उनते पैर उखड़ गये।

इतने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लीट श्राये और वहाँ का श्रद्भुत हाल देख कर द्रोराचार्य्य से कहने लगे :--

हे महाराए-भेप्ट ! यह देखो कैरिकों की सेना का च्युंत किस तरह नारा कर रहे हैं। सचहुच ही इस समय वे यहा भीपाए काम कर रहे हैं। आज अब किर सब सेना को एकत्र करके ब्यूह बनाता सम्भव नहीं। जो जियर पाता है भागा जा रहा है। फिर, कहिए, कैसे ब्यूह वन सकता है ? सुरवेदेव भी अस्ता-प्ता पर पहुँचना चाहते हैं; सम्बा होने में ख़ब्द हो देरी है। इससे इस समब सेना को डेरों में जाने की आहा देने के सिवा और ख़ब्द नहीं है। सकता।

जय फीरय-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ पीठ कर दी तब फूक्त और अर्जुन ने ब्यानन्दपूर्वक जोर से राष्ट्र पञाया। इस प्रकार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

इसके अगले दिन जो बुद्ध हुजा उसमें भी अर्जुन ने बड़ी धीरता दिखाई। उनके बल, बिक्रम और प्रवत प्रवाप को कीरव लोग नहीं सह सके। जिस करहा सावन-मादों के मेचों से ब्रिट की माड़ी लगती है उसी तरह अर्जुन ने अपने गायडोव धन्ना से वाखों की माड़ी लगा वी । कैरत-सेना उनकी गार न सह फर फर मागने लगी। यह देरा दुर्गोगन का खुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई। बहुत दुर्गो होकर ने भीमम के पास आवे और बोलो: —

हे पितामह ! शाकाक निया के व्याचार्य्य महाला। होएा और व्यापके रहते कैएय सेता में भगद मंत्र रही है, यह कैसी वात है। ब्याप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेता की कैसी दुर्दरा हो रही है—उस पर कैसी विषट व्याई है—किस भी व्याप इसका इलाज नहीं करते, किर भी व्याप पुर हैं। इससे तो साक यही माद्यम होता है कि व्याप पाइडवों से मिले हुए हैं ब्यार जाने बूम कर उन्हें तिजान पाइत हैं। यदि हमें यह बात बहले से माद्यम हो जाती तो हम यह युद्ध कभी ठानते हो नहीं।

दुर्चोधन की इस बात से भीष्म की आँखें कोष से लाल हो गईं। उन्होंने भीहें देवी करके कहा:--

हे राजन ! हम पहले से बार बार आपसे कहते आये हैं कि पाएड़व गहापरात्रमी वीर हैं । उन्हें जीत लेना मोई सहन काम नहीं ! खैर जो हुछ हो, यह कभी मत समफता कि हम जान यूफ कर अपने कर्राज्य में बृटि करते हैं ! नहीं, जो हुछ हमसे हो सरेगा, उसमें हुछ भी करार न होने पायगी ! इस बात को आमी तुम अपनी आँखों हेदा लेता !

यह कह कर ऊँची ऊँची लहरोवाले समर-रूपी बस महा सागर में भीष्म फिर कृत पृत्रे खौर वह ही खहुत खहुत हुए कर दिया, लगे। उन्होंने ख्याने घतुंप को क्षोंच कर गोल मग्रहलाकार कर दिया, खौर बससे काने सौंप की तरह भवडूर खौर बमन्वे हुए खरेख्य बाए बरसाना खारम्भ किया। वे बाए बहे बेना से चारों खोर हिन्दे जाने पर शिरातं बहे बेना से चारों खोर हिन्दे जाने पर शिरातं लगे। युद्ध के मैदान में भीष्म को खारी पूर्व में, अभी प्रिक्षम में, खार की पत्तर मारी बच्चा कर में, फिर पल भर में दिश्य में हेर के पत्तर पायहरूप से हैर जाने कारी खारी की हैर हो सर पायहरूप में हेर कर पायहरूप से बीर भय खौर बिरमव से बिरहा हो बहे। इस तरह पायहरूप से बीर भव खौर बिरमव से बिरहा हो बहे । इस तरह पायहरूप से हा जाने निर्वात से कारी जाने लगी तब उसके पैर बराइ गये। खार्जुन के देरते ही यह भागते लगी है

महानेजस्त्री कृष्ण से पागडतो की सेना का भागना न देखा गया। उन्होंने वार्जुन को बहुत

धिनकारा। वे वेतुले :--

हें प्रजुत ! यदि तुम होश में हो, यदि तुम्हारी शुद्धि ठिकाने हो, वो तुरन्त हो भीष्म पर कारमण करो । देग्यों ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छैटि-छोटे मुर्गों के मुखड़ भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्हारें रहते पाएडव-सेना की यह दरा ट्रोमा बड़े

श्रक्तसेस की बात है।

यह पह पर अर्जुन के तथ को कृष्ण अपिम के सामने ले गये। किर होनो सेनापरियों में पोर पुद्र आरम्भ हुआ। वाण होक़्ते में अर्जुन सेनाह सिद्ध-हरत थे। उनमे हाथ की पालापी बड़ी री अर्जुन यी। उन्होंने आपम के धतुप के पर्व वार काट कर उनका वाण परसाना बन्द पर दिया। इस पर भीमा बड़े महत्त हुए और अर्जुन की वार वार प्रशास करने लगे। अर्जुन भी बुढ़े भीमा की पुत-पातुरी और आप्राव्यक्त कर करताह हैरा कर मन ही मन वहे विस्तय के प्रसाह पुत्र शिक्ष करते का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने भन में कहा, इस पुत्र हो योर को अपिक साता विच्त नहीं। परन्तु अर्जुन में वहें विश्व । उन्होंने भन में कहा, इस पुत्र हो योर को अपिक सताना विच्त नहीं। परन्तु अर्जुन में पन्त्याले पायहन नीतें ने वैरादों की सेना पर यहें देग से आक्रमण किया। भीमा जो वेनतार भीमा सार रहे ये वन्हें तो अर्जुन ने रोक रम्सा। इससे कैरात्य की सरक्त से साई विशेष ठर कर रहा। इसी कारण से पायहनों के आपना विक्रम दिरानें का और भी अन्द्र सीक्र मिला। उन्होंने अपने राजुओं को यहता ही हानि पहुँचाई। इस ही देर में औरतों के इस हआर रम, सत सी हापी, तथा सी पूर्व वीर और क्षान्त हरों के सार योदा विक्रम है ने चर हो गये। हुर्योगन की सेना पाया। यह ने वह वीरों की वीरता पात में सिला नहीं चनका सारा उत्साह जाता रहा। प्रन में कीरों के से सेनाच्यों ने दूर्योगन की जाज़ से उत्साह में सिला नहीं चनका सारा उत्साह जाता रहा। प्रन में कीरों के से सेनाच्यों ने दूर्योगन की आज़ा से उत्साह का समान किया।

इसी तरह भीभा प्रविदिन पाएडमें की सेना का नगर और व्यक्ति उतका निवारण करने तारे। जहाँ भीमा पाएडमें का संहार आरम्भ करते वहाँ व्यक्ति उतका सामने ना इटबे व्येर उन्हें यहीं रेख देते। किर मीमा की एक न चलती। सायद्वाल बुद्ध बन्द होते समय पाएडमें ही पी जीत रहती। प्रवि-दिन कीरवें। की निरास होना पड़ता, प्रविद्ति उतमी आशाशों पर पानी वड़ जाता, प्रविद्ति उनमें का सन्वाय बढ़ता। इस हार से दुर्योधन के हृदय पर भारी। धमका लगता। धेनगर, गुत्त होकर पे मी सेना की, यमराज के घर पहुँचा दिया। श्रिकिक और क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी यह निकली। साहात् काल-शरूप सीमसेन के अब्रुत युद्ध की देख कर सैनिक लोग हाहाकार स्वाने लगे।

इस हाहामार खीर केालाइल को सुन कर मीच्म ने खपने पास की सेना का ज्यूह थना दिया खौर खाप खुद भीगसेन का सुकायला करने चले। उन्होंने खाते ही भीम की रहा करनेवाले पाएडव बीगें का खपने बीधे शरों से तोष कर उनके चोड़े सार गिराये।

तव महावर्ती सात्यिक अरुस्मान् न माख्स कहाँ से था पहुँचे। त्राते ही वे भट खागे को गये ग्रीर भीरम के सारक्षि के मार कर ज्ञमीन पर गिरा दिया। यह देख भीमसेन सात्यिक के रथ पर सवार हो गये खीर शक्ति, गरा तथा खीर खनेक खल्परास्त्र चलाते चलाते वहाँ से निकल खाये। उधर रथ पर सार्विथ मु होने से भीष्म के पोड़े भड़क उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से वेतहारा मागे।

महाबौर बर्जुन और उन्हों के समान तेजस्वी उनके पुत्र श्रीसमन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्र के मैदान में नहीं हैं तथ उन्हें राजुओं पर भार करने का और भी अच्छा मीजा मिला। वहें हो प्रचण्ड विक्रम से वे कीरत सेना पर इट पड़े। श्रीममन्यु ने हुयोंधन के बेटे लहनत्वा के नाकों दम कर दिया— उसे हेंदर पीड़ित किया। वह देख कर पहुत से कौरत-वीरों के साथ स्वयं दुर्योधन को मदद के लिए बहाँ आना पड़ा। उस समय अर्जुन के विकराल बाए औरवां के पत्त के सैक्डों हार्ट मोट राजाओं को यमालय भेजने लगें। क्योर मार खा खा कर कौरवां की सेना वे उन्ह पीड़िव हो बठी और जहाँ जिसे रास्ता मिला भागने लगी। भीष्म का रचा, हुआ व्यृह एक-इम हो दीला हो गया—सैनिक लोग अपनी जगह पर न कहर सके; उत्तरे वैर. बद्धड़ गये।

इतने में महाला भीष्म युद्ध के मैदान में लैाट त्राये और वहाँ का श्रद्भुत हाल देख कर द्रोणाचार्च्य से कहने लगे:--

हे महाराए ओर ! यह देखों फैरावों की सेना का व्यर्जन किस तरह नाश कर रहे हैं। सचहुच ही हस समय ने बड़ा भीपए। काम कर रहे हैं। खाज छव फिर सब सेना की एकत्र करके व्यृह बनाना सम्भव नहीं। जो जियर पाता है भागा जा रहा है। फिर, कहिए, कैसे व्यृह वन सकता है ? स्ट्येंदेव भी ब्रह्मा-पल पर पहुँचना चाहते हैं, सन्यादेन में बहुद हो देरी है। इससे इस समय सेना को डेरों में जाने की ब्राह्मा देने के सिवा बीर छुछ नहीं ही सकता।

जय कैरव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ पीठ कर दी तब कृष्ण और अजुन ने घानन्दपूर्वक जोर शे सङ्घ बजाया। इस प्रजार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया ।

इसके अगले दिन जो युद्ध हुन्या उसमें भी अर्जुन ने बड़ी बीरता दिरताई। उनके बल, विक्रम और मरल मताप को लौरव लोग नहीं सह सके। जिस तरह सावन-मानों के मेथों से बृष्टि की मानी लगती है उमी तरह अर्जुन ने अपने गायडीव धन्ता से नायेगी की मानी तरा हो। केंद्रित-सेना उनकी मार न सह कर फिर मागने लगी। यह देश हुनोंधन का मुँह भीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई। बहुत दुरी होकर वे भीग के पास आर्थ और बीले:—

हे पितामह ! राष्ट्राक-विचा के जानाच्ये महाला द्रोस और आपके रहते कैं।रव-सेना में भगदर मन रही है, वह कैसी वात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की कैसी दुर्दरा हो रही है—उस पर मैसी निषद आई है—फिर भी आप इसका इलाज नहीं करते; फिर भी आप पुप हैं। इससे तो साक यही माल्य होता है कि आप पारटनों से मिले हुए हैं और जान चूना कर उन्हें निजाना पाहते हैं। यदि हमें यह बात पहले से माल्य हो जावी तो हम यह युद्ध कभी ठानत ही गहीं।

हुर्योधन की इस बात से भीष्य की आँखें कोष से लाल हो गई'। उन्होंने भीहें टेडी करफे कहा :---

हे राजन्। हम पहले से बार बार खापसे सहते खावे हैं कि पाएडर महापराक्रमी बीट हैं। उन्हें जीत लेना कोई सहज काम नहीं। रैरे जो उद्ध हो; वह कभी मत सममता कि हम जान बूक बर अपने क्लेक्स में बूटि करते हैं। नहीं, जो इन्ह हमसे हो सनेगा, उसमें कुद्ध भी कमर न होने पारगी। इन यात को अभी तुम खपनी खाँखों देखें लेना।

यह यह यह कर ऊँची ऊँची लहरोगाली समर-रूपी क्स नहा सागर में भीप्प फिर बूट पड़े की स्वेह में प्रदूत प्रदूत प्रमान कर किया है। प्रमान अनुष को स्वीच कर गील महरलाकर कर दिया और उससे पाले सांप की तक अवहर और उसके हुए ब्रस्टिय बाग वस्ताना आरम्म किया है वे से कहे है तो से चारों और तिरुक्त की पी रावश्व के महारूपी बीगों को है है है के कर कहे उसीन पर किया लिया। यह के मैनान में भीप्प को स्वामी पूत्र में, कारी प्रक्रिय में, कारी प्रकार में किया है के कि का कर की प्रकार में किया है कि है के स्वामी किया में, कारी प्रकार में किया है कि है की प्रकार में किया है किया में किया

महानेजस्मी कृष्ण से पारहमों की सेना का भागना न देशा गया। कहाँने कई के की

हे अर्जुन ! यदि हुम होरा में हो, यदि सुम्हारी शुद्धि हिकाने हो, नो इस्म है आक्रमण करो। देखों ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह अल रहे हैं जैसे कि कि होटे मूर्गों के मुख्ड भागने हैं। युद्ध के मैदान में सुन्हारे रहते पारडा सेन कि स्म पर यह इराजाम रागाते कि तुम जान बूक्त कर पोएडबो को नहीं मारते—तुम उनकी रास्प्रारी करते हो। क्लिन महास्मा भीष्म हर्योधन की अन्याय पूर्ण बातो पर ध्यान न देते, वे गम्भीर वैरान्य मे दूवे हुण भणजाए अपना करीन्य पालन करते।

युद्ध के छ दिन इसी तरह बीत गये। सातने हिन भीष्म और द्रोण आदि को साथ लेक्ट दुर्योक्षन ने एक महाविष्ट स्यूह बनाया। उसके द्वार की रक्षा खुट प्रधान सेनापति भीष्म परने लगे। इसे देन कर पाइडों ने बुधिष्ठिर को बीच में डाल कर शृद्धाटक नाम का एक उससे भी अच्छा ह्यूह, कीरवों के क्यह के जनान में, बनाया।

पहले तो सेनाध्यक्षा ने मन ही मन युद्ध का बहु सोजा। फिर परस्पर एक दूसरे के ललगर कर भिड़ गये। उस समय बिजली के समान चमकनेवाले असल्य श्रख-राखो से श्राकारा परिपूर्ण हो गया। उस समय की वह शाभा देखने ही बाग्य थी।

परम वीर भीष्म ने खपने रथ की कान फेड़नेनाली घरघराहर से युद्ध के मैरान के ज्यान पर दिया । जसे सुन कर पाएडमों की सेना ये होश जब गये । भीष्म रथ पर चारा खोर हवा की तरह दीबने लगे । ये क्या में यहाँ देश पढ़ने लगे, क्या में वहाँ । रोख की तरह अर्जुन ने भी पितामर पर सामना किया, पर उनने शुरापे का खयाल करके उन्होंने कठोर युद्ध करना डविटन नसम्मा । फला यह हुआ कि भीष्म की मार से पाएडची की अनिनानत सेना कठने रागी । यह देश कर भीमसेन के पाया नोघ प्रधा । भीष्म की रोफने के लिए वी खुट दीड पड़े । भीम की भीष्म का रोफने के लिए वी खुट दीड पड़े । भीम की भीष्म का मुकानला करने के लिए वी वें देख पाएडगों की सेना यहत प्रसन्न हुई । उसने वह जोर से सिहनात किया । उपर भीम की आंते देख हुर्योंभन की यहा रोप ही आया । जपने भाइयों की साथ लगर वे सुद भीष्म पितामर ही रशा करने वें लें।

वस समय भीन ने यडा ही अद्भुत काम किया। घृतराष्ट्र के अनेक पूजों के मिल कर किये हुए आनमण को बार बार सहन करके भी, भीका मिलते ही, वन्होंने भीष्य के सारधि की मार गिराजा। सारधि के गिर जाने से स्थ के घोडे सडक बठे। वे स्थ की लेकर आगे। फल यह हुआ कि भीष्य के में उस स्थान से दूर ले गये।

भीमसेन तो प्रतराष्ट्र के पुनों पर पहले ही से जल रहे थे। उन्हें युद्ध के मैदान में पाकर उनके मोभ सी भाग और भी दहर उठी। जनक मकार के ब्राज्य-राज बला चला कर वे हुयाँवन वे भाइयों से सिर बतारों लगे। उनमे से कितने हो बात की बात में माण्डीन होसर उसीन पर लोट गये। मोमसेन के बिर हुए इस सहार को देर कर बचे हुए धुतराष्ट्र-युन वे बरह हर गये। उन्होंने सममा कि गीमसेन प्राप्त हो पर सुने मुद्दे के सुद्ध की बता है वे बहा से भाग गये।

वृद्धे राना धृतराष्ट्र प्रतिदिन सावद्वाल सख्य से खुद का हाल यडे हुन्स से खुपवार मुन्दें, दिन्तु यह समफ कर निसी तरह घीरल परते कि हमारे पास एक तो सेना ऋधिक है, दूसरे भीष्म की यारापरी करनेवाला एक भी योदा पाएकों की तरफ नहीं है, एक न एक दिन हमारी जीन उत्तर ही शिंगी। परन्तु उस िन भीकों हाथ से खपने पुत्रों के मारे जाने ना हाल सुन कर उनना पीरल इंटेंग्या। वे पराय पर सक्ष्य में के के

हे सज्जव। श्रान इस नई दिन से पाएडवों के साथ श्रपने पत्त के वीरों के बहुत तरह के गुर पा हाल तुम्तारे हैंद से सुन रहे हैं। परन्तु प्रविदिन तुम पाएडवों हो भी जीत दुई बतलांते हो—प्रविधित सुन परी बहुते हो कि पाएडव हार स्वानन्द सना रहे हैं। इससे स्वान हमें यह नि संबंह साइस होता है कि भाष (मारे पुनों के प्रविद्वत है।

सञ्जय ने वहा - मदारान ! आपके पस्ताले सुट ,

श्रीर परानम दिखलाते हें और वडे ही बल विक्रम से युद्ध करते हैं। परन्तु पायड़ों के सामने उनकी गुछ भी नहीं पताली। उनकी सारी बीरता व्यर्थ जाती है। इसके लिए श्राप भाग्य को दोष न दीजिए। श्रापके प्रतों है। है दो से बद जनसहारकारी थीर युद्ध हो रहा है। सब वालों का फलाफल जान कर भी इसके रीकेन की श्रापने पेष्टा नहीं की। श्राप शेंक करने से क्या लाभ है १ अब श्राप जी कड़ा करके प्रतिविन का हाल पुषकार मुन लिया कीजिए।

इसके ष्यनन्तर, षाठों दिन का युद्ध हो रहा या कि उद्भी नाम की अर्जुन की दूसरी की के गर्भ से उत्तर हुआ उनका पुत्र इरातान्त् वहाँ अकस्मात् आ पहुँचा। उद्भी नाम कत्या यो। उसका पुत्र यह इरातान्त् यहुत ही सुउद था और चली भी बहुत था। उसका लालन पावत और रिक्क्षण निवाल में हुआ था। अब गुद्ध का समानार उसे मिला तब उमने भी फिवा को महद के लिए बहुत ही नाम-सेना साथ लेनर इरुतेत्र के प्रस्थान किया। वहाँ आकर उसने औरवों का अनन्त सेना काट-यूट डाली। इत्र देर कर युद्ध करते से प्रस्थान किया। वहाँ आकर उसने औरवों का अनन्त सेना काट-यूट डाली। इत्र देर कर युद्ध करते से बाद सुचल-वेश की सेना पर, जो शक्कित औरवों का अनन्त देने अवस्थान से याता किया। इस पर गाम्यार लोगों ने चरित तक्कित से इर्तात्व के दिल्ला और अवस्थान की। पहले से भी अपित निर्वेशवा ले यह साम हो पात्र कर दिवे। पर एवं इर्तानंत्र के इर्तानंत्र का वह दरप कर हो यो अपित किया। वह से साम की वह साम की वह साम की वह से अपित की सह से से किया वह से साम की साम की साम की वह से साम की साम की साम की साम की वह से साम की साम की वह से साम की साम क

यह दशा देख कर दुर्जोघन के क्रोच का ठिकाना न रहा । भीम ने वक नाम के एक राजत के मारा था । वस राइस के आन्ध्रेयह नामक एक मीकर था । इसवान के मारने के लिए दुर्गोनन ने इसी आर्थ्य्यह को भेजा । वह त्या री इस्तान के सामने कारा रखें हैं इसाम ने अवनी तकतार से उन्तरे अपने प्रतुप्त ने अवनी तकतार से उन्तरे अपने प्रतुप्त ने कारा हो उन्तरे कारा था प्रतुप्त में कार डाला और उसे जुद भी बहुत भीयत किया । तब यह राइस माया गुद करने तना। यह आकाश में अ उसने प्रतिप्त ने वहीं भी उसका पीछा न होशा । आकाश में भी उसने अपने ते अपाणें से आर्थ्य्यह के स्पीर भी चलाने बना दी । तब वह राइस बहुत ही कुषित हुआ । उसने अत्यन्त विकस्त करने तराए करके वालक इस्तान में मीहित कर लिया । इस्तान सक्षा हुआ है । गया । यह भीया अच्छा हाय आया देख आर्थ्यह ने अपनी वीक्स तलार हो इस्तान के क्रियेट सोभित सीरा के अमीन पर कार सिरावा ।

इस पर भीरतों के। वहा आनन्द हुआ। उस समय खर्जुन युद्ध के मैनन में एक और जगह समुखों पा नाहा करने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इम घटना की सुद्ध भी रादर नहा हुई। परन्तु भीम सेन के प्राय टाटोक्स की यह सब हाल माल्य हो। पाना। अपने आहे इसाम की श्रुप से उस पह को अध्य हुई। हो। पे तह पागल हो। उदा। अनेक रान्सों को लक्ष्य हो ही भीग विज्ञम से वह दुर्योग्न पर जा इटा। पटोक्स के हाथ से हुउंधिय को बचाने के लिए महानीर वह नरेश ने हाथियों की अनन्त सेना कर उसे पर लिए। यह नरेश के हाथ से हुउंधिय को बचाने के लिए महानीर वह नरेश ने ज्ञाने की अध्य अनन्त सेना कर उसे पर लिया। यत वहा ही घोर बुद्ध होने लगा। राजा हुयेंपन ने जीने की आहा होट पर राह्मों के उस युन्द पर मैकडी, हजारों वैने पैने वास्य सरमाने आरम्भ किये। इससे महुत से प्रमान प्रमान राह्म मारे गये। यह देस्तर पटोक्स के क्षेप्य का ठिकाना न रहा। उससे पत्न की प्रमान प्रमान पर सोई। जो किसी प्रमार व्या नहीं जा सम्बा या। वहने एक ऐसी प्रमुख शालि हुयों धन पर होने की हिसा अपने राह है। इससे अपने राव के हारा दुयोंग्व को हिसा कर अपने ही उत्पर उहाने वन शाकि के रिया। उसके लाते ही यह-राज के प्राणी ने शरीर से अस्थान कर दिया।

उस समय दुर्थोधन के रास्ता से पिरा हुआ देरा कर भीव्य द्रोशाचार्व्य के पास गय

स्वीर बोले ---

पर यह इलजाम लगाने कि तुम जान बूक्त कर पोषड़वो को नहीं मारते—तुम उनकी तरफवारी करते हो ! किन्तु महासा भीम्म हुर्योधन की अन्याय-पूर्ण वातों पर ध्यान न देते, वे गम्भीर वैराग्य में डूबे हुए चएचाप अपना कर्तात्र्य पालन करते !

युद्ध के छ: दिन इसी वरह बीत गये। सातनें दिन भीष्म और द्रोश आदि को साथ लेकर हुवोंधन ने एक महाविकट व्यृह बनाया। उसके द्वोर की रक्षा खुद प्रधान सेनापति भीष्म करने लगे। उसे देरा कर पाएडवों ने सुधितिर को बीच में डाल कर श्वहाटक नाम का एक उससे भी अच्छा व्यूह, बीरबों के व्यूह के जनाव में, बनाया।

पहले तो सेनाध्यक्षें ने सन ही सन युद्ध का उद्घ सोचा। फिर परस्पर एक दूसरे के। जलकार पर भिन्न गये। उम सनय विजली के समान चमकनेवाले असंख्य श्रख-शक्तों से त्राजाश परिपूर्ण ही गया। उस समय की यह शाक्षा देराने ही बोग्य थी।

परम बीर भीष्म ने खपने रथ की कान फेडिनेवाली घरधराहर से जुद्ध के मैदान के। ब्याप्त कर दिया। वसे सुन कर पाएडवो की सेना के होरा वह गये। भीष्म रथ पर पारो और हवा की तरह वीहने लगे। वे सारा में यहाँ दिरा पढ़ने लगे, क्या में वहाँ। रोज की तरह खुनेत ने भी पिरामद का सामना किया; पर उनने पुत्रामें का टायाल करके उन्होंने कठोर युद्ध करना विचन न समका। फल यह हुआ कि भीष्म भीष्म भीष्म की पाएडवों की खनीमिनत सेना कटने लगी। यह देश कर भीमसेन के। यह का की हुआ। भीष्म की राज्यों की खनीमिनत सेना कटने लगी। यह देश कर भीमसेन के। यह का की हुआ। भीष्म की रोजने के लिए वै खुर दीड़ पड़े। भीष्म की भीष्म का सुकाबला करने के लिए वौड़ने देख एवं। भीष्म की भीष्म का सुकाबला करने के लिए वौड़ने देख एवं। भीष्म की सीच यह पीप की प्राप्त हुआ। अपने भाइवों के। साथ लेकर वे खुद भीष्म पितामह भी रच्चा करने वा खुर भीष्म पितामह भी रचा करने वा खुर भीष्म पितामह भी रचा करने वा

्र उस समय मीम ने यड़ा ही खद्भुत काम किया। धृतराष्ट्र के खनेक पुत्रों के मिल कर किये हुए खाननाए को बार कार सहन करके भी, भीका मिलते ही, उन्होंने भीष्म के सारिथ की मार निराया। सारिथ के गिर जाने से रस के घोड़े अड़क उठे। वे रस की लेकर भागे। फल यह हुखा कि भीष्म के वे उस स्थान से दूर ले गये।

भीमसेन सी धृतराष्ट्र के धुओं पर वहले ही से जल रहे थे। उन्हें युद्ध के मैदान में पाकर उनने क्रोच की खान और भी दहक उठी। क्षानेक प्रकार के खान-शान चला चला कर वे हुयोंचन के भाइयों के सिर उनारने लगे। उनमें से कितने ही बात की बात में शाखहीन होकर वसीन पर लोट गये। भीमसेन के किये हुए इस मंतर को देरा कर वाचे हुए खुतराष्ट्र-युत्र वे तहह हर गये। उन्होंने समक्त कि भीसरीन आज ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके होहेंगे। इससे डरे हुए हिरनों के सुंड की तरह वे बहा स्वार में

पूढ़े राजा धृतराष्ट्र प्रतिदित सायद्वाल सख्य से युद्ध का हाल वहें हुएरा से खुनचाप सुनते, विन्तु यह समफ कर निसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक तो सेना खिक है, दूसरे भीष्म भी बराबरी यरनेवाला एक भी योदा पाएटकों की तरफ नहीं हैं, एक न एक दिन हमारी जीत कहर हीं होंगों। परन्तु चग दिन भीमसेन के हाथ से खपने धुत्रों के सारे जाने का हाल सुन कर उनका पीरज धृट गया। वे पनरा कर सख्य से बोले:—

हें सञ्जय। जान इस कई दिन से पाएडमें के साथ ज्यपने पत्त के थींगें के बहुत तरह के युद्ध का ताल तुम्तारें मुँह से सुन रहे हैं। परन्तु प्रतिदिन तुम पाएटनों ही भी जीत हुई बतलाते हो—प्रतिदिन तुम यरी पहते हो कि पाएडम रहा ज्यानन्द मना रहे हैं। इससे ज्यान हमें यह निःसंदेह साहम होता है कि मान्य हमारे पुनों के अधिनुक है।

सञ्जय ने यहा :--महाराज ! व्यापके पद्माले कुछ कम और नहीं हैं । वे भी छद्भुत वीरता

श्रीर पराजम दिखलाते हैं श्रीर बड़े ही बल्-विक्रम से बुढ करते हैं। परन्तु पायड़नों के सामंत वनसी बुख भी नहीं चलतो। वनसी सारी बीरता व्यर्थ जाती है। इसने लिए श्राप भाग्य को दोप न दीजिए। श्रापके पुत्रों हैं। के दोप से यह जनतेहारकारी घोर बुढ़ हो रहा है। सब बातों का फलाफल। जान कर भी इसने रोकने भी श्रापने घेष्टा गहीं की। श्रव शोक करने से क्या लाभ हैं १ श्रव श्राप जी कड़ा करके प्रतिदिन मा हाल पुपचाप सुन लिया कीलिए।

इसके प्रमत्यत, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उद्ध्यी नाम की प्रजुंन की दूसरी की के राभे से उत्तक हुआ उनका पुत्र इरावात् वही करकामान आ पहुँचा। उद्ध्यी नाम-क्रन्या थी। उसका पुत्र यह इरावात् वहुत ही। सुन्दर था और वर्जा भी वहुत था। उसका जाजन-पालन और शिवाण निकाल में हुन्या था। जम युद्ध का समाचार उसे मिला तब उक्त में विच्या की महर के लिए वहुत सी नाग-सेना साथ लेकर कुठ्वेंत्र के प्रत्यान किया। वहाँ आकर उसने केशियों का अनन्त सेना काट-कुट डाजी। इस्त्र रेत राज केशियों का अनन्त सेना काट-कुट डाजी। इस्त्र रेत राज केशिया की साथ स्वाप्त की पाल की साथ प्रत्यान ने पाना किया। इस पर गान्यार लोगों ने चारों तक से इरावान् के विच्ये कि आधिकार में थी, इरावान् ने पाना किया। इस पर गान्यार लोगों ने चारों तक से इरावान् केशियों के अधिकार में कि उसके तेशिया से स्वाप्त की साथ किया किया ने इसकी कुड़ भी प्रत्यान की पहले से भी अधिकार निर्देशना से वह साथ की पहले से भी अधिकार निर्देशना से वह साथ कर दिये। परन्तु इरावान् केशिय कर दुर्वोधन ने राज्ञित की सहय के लिए बहुत सी इमके मेजी। उसे आई देज इरावान् का क्षोध दूना है। गया। शक्ति के सिवा उस सेना का एक भी वीर उससे जीता न बया। सब युद्ध के मैदान में सी रहे। यदि राज्ञित की रहा और लोग न वस्ते तो वे भी न जीते बची न वसा। सब युद्ध के मैदान में सी रहे।

यह दशा देख कर दुर्योघन के क्रोच का ठिकाना न रहा । भीम ने वह नाम के एक राहम के।

मारा था। इस राज्य के आव्येश्व नामक एक नौकर था। इरावान के। मारते के लिए दुर्योचन ने इसी
आव्येश्व की भेजा। यह वर्थों ही इरावान के सामने व्यापा रंगों ही रावान ने अवनी तलनार से उसके
प्रमुप में ना इन उस जो और उसे ,खुद भी बहुत धायल किया। तव वह रावस मायापुद करने लगा। यह
आकाश में उद्दे नाम। पर इरावान ने यहाँ भी इसका पांचा न छोड़ा। आकाश में भी उसने अपने देव धाणों से आव्येश्व के श्रीर की चलनी बना दी। तव वह रावस यहुत ही कुषित हुआ। उसने अर्थन पेटा
विकराल केन पाराय करके धालक इरावान के। मीहित कर लिया। इरावान के। किरीट-शोधित शीश के ज्यान के।

पांचा देख आप्येश्व के व्याप्त के।

इस पर फीरवों के यहा जानन्द हुआ। इस समय अर्जुन युद्ध के मैशन में एक और जगर शुत्र जो जा गारा फरने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इस पटना की कुछ भी प्रवर नहीं हुई। परन्तु भीग-सन है पुत्र घटोत्कच की यह सब हाल माल्य है। वारा। अपने आई इरायान् की स्पृत्र से उसे बड़ी ज्यार हुई। क्षोप से यह पाण हो उठा। अने के राक्षों के लेकर पड़े ही मीम-विक्रम के यह दुर्योशन पर जा हुई। क्षोप से यह पाण हो उठा। अने के राक्षों के लिए महावीर यह नरेरा ने हाथियों की अनन्त सेना लेकर उसे पर लिया। वच चढ़ा ही घोर युद्ध होने लगा। युजा दुर्वोधन ने जीने की आरा छोड़ फर राक्षों के उस युन्द पर सैकड़ों, हजारों पैने पैने वाए वरमाने आरम्भ किये। उससे बहुत से प्रधान प्रजान राक्षा गारे गये। यह देखार पटोल्डच के कोन का दिकाना न रहा। वसने एक गर्मी प्रचर्ट शक्त दुर्योशन पर सहित हो कि उससे बहुत से प्रधान प्रजान राक्षा गारे गये। यह देखार पटोल्डच के कोन का दिकाना न रहा। वसने एक गर्मी प्रचर्ट शक्त दुर्योशन का वचना लितन है। इससे अपने रच के हारा दुर्योशन को छिपा वर अपने हुए उससे अपने रच के हारा दुर्योशन के छिपा वर अपने हुए उससे अपने रच के हारा दुर्योशन के छिपा वर अपने हुए उससे उसर उन्होंने उम राक्ति के लिया। वरसे लाती ही वह नरा के प्रारा दुर्योशन के छिपा कर स्थान है। इससे अपने रच के हारा दुर्योशन के छिपा कर स्थान है। इससे अपने रच के हारा दुर्योशन के छिपा कर स्थान है। इससे अपने रच के हारा दुर्योशन कर दिया।

उस समय दुर्योधन के राहसों से विराहुआ देरा कर भीष्म द्रोणावार्ज्य के पाम गर्य स्वीर बोले:--- हे ऋाजार्य ! यह देखिए हुर्योधमवाले सेना-विभाग में राज्यों की महाजेर के।लाहल-ध्यनि सर्नाई हे रही है | इससे इन निशाषरों के हाथ से जनकी रज्ञा किये बिना निस्तार नहीं ।

झुनाई द रहा है। इससे इन निशायरा के हाथ से उनका रहा एका निया गराता रहा। कहा। यह कह कर यहत से सहारयों कोइन स्पीट और होड़ा ने दुओंवन की सहायता के लिए गमन किया। जाकर उन्होंने देता कि राचसी के सावायुद्ध के प्रमाव से कैराव लोग कथिर में लद-फट हो रहे हैं। उनके चेहरे उत्तर गये हैं। जान पड़ता है कि वे वे-ताह डर नथे हैं। किसी का कुळ भी किया नहीं होता। सब एक दूसरे का मुँह देखते हुए चुपचाप खड़े हैं। प्रधान प्रधान कीरवों की यह दशा देख कर कितने ही सैनिक युद्ध का मैशन छोड़ छोड़ कि स्माव रहे हैं। इस पर उन सगोड़ों का बार-बार पिकार करके आप चोर से कहने लगे :—

है बोद्धाश्रो ! राजा दुर्योधन की राचसों के हाय में सौप कर तुन्हें इस तरह भागना अवित

नहीं । तरन्त लौटो । खबरदार, जा केर्ड भागा ।

परन्तु उन लोगों के होरा-ह्यास विलङ्कत ही ठिकान न थे। इससे किसी ने भीष्म की बात न सुनी; चौर जिसने सुनी भी उसने उसकी परवान की। उब भीष्म उदास होकर दुर्घोषन से कहने तरो:—

हे राजन् ! तुन्हे अपने आपको इस तरह विपद के मुँह में डालना उचित नहीं। राजा के। चाहिए कि वह हमेशा ही अपनी रत्ता का अच्छा प्रयत्य करके युद्ध करें। हम सब लोग यहाँ पर आप ही का उद्देरय पूरा करने के लिए हैं। यदि किसी पर आपको अधिक क्रोध आने तो हम लोगों में से किसी एक के। उसे दराइ देने के लिए आपके। आला देनी चाहिए।

यह वह कर महावीर भगदत्त से भीव्य वोले :---

हे महाराज ! श्रापने पहले यड़े वड़े श्रद्भुत पराक्रम के काम किये हैं । इससे श्राप ही घटोरकच का सामना करने योग्य चोढ़ा हैं । श्रव श्राप ही इस महावली निशाचर का घमएड चर करें ।

हैं समिना करने याग्य यादा है। अब आप हा इस महाबला ानशाचर का घमएड चूर करे। भगदत्त को इस तरह ब्राह्म देकर भोष्म ने ट्रियोधन को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ

किसी तरह का डर न था। यह करके किर आप युद्ध के काम में लग गये।

इस वीच में भीमलेन के मुँह से ऋपने पुत्र इरावान् का त्राना, उसका भीपण युद्ध, उसकी बीरता और उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर कर्जुन ने बहुत शोक किया। वे कृष्ण से मोते :—

है मधुसूदन ! यह जो हमारे बन्धु-यान्धवों का नारा हो रहा है, जससे क्या लाभ होगा ? क्यों धर्मराज केवल पाँच गाँव लेकर इस बिवाद का मेटने की चेटा करते थे, सो यात इस समय चन्छी तरह हमारी समम में जा रही है। प्रतियों के धर्मर को बिन् । हाव हाव, राध्य-सम्पदा पाने के लिए चित्रयों का अपने प्यारे से भी प्यारे जनों का मृत्यु के मुँह में कोंकना पड़ता है। कुछ भी हो, ज्यब इस मामले में हम इसमें दूर निकल आये हैं कि लीट मही सकते ! जो छुछ होना होगा सो होगा । च्यब क्यर्थ देर कराज चित्रत नहीं। इससे जहाँ सबसे भी पए युद्ध होता हो यह हमे प्रीव ले खते !

द्रोग यादि महारथियों से रिजर हाकर नहीं मीपा बड़ी ही निर्वयता से पाएडवों की सेना की काट रहे थे, प्रार्जुन के इच्छाउसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये। पुत्र के मारे जाने से प्रार्जुन क्षोध से जाने मुने थे ही; जीरतों की सेना को मार कर वे उसकी सारी कसर निकालने लगे। बड़े बड़े कीरत लोगों के। लेने के देने वह गये। करा वे वायडव पर आक्रमण कर रहे थे, कहाँ खुद ही उन्हें अपनी जान बचाना मुस्कित हो गया। अब पाएडवों के सेनाध्यलों के। मीका मिला। वे फिर सँमले और कीरयों के। धेनाध्यलों के। मीका मिला। वे फिर सँमले और कीरयों के। धेनाध्यलों के। सीका

यह सुपेग हाथ खाते ही भीमसेन ने कौरवों के व्यूह के तोड़ टाला खीर उसके भीतर जहाँ पृतराष्ट्र के पुत्र खीर छुटुम्बीय थे, जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सारी गोह-ममता झोड़ कर एक एक का यमपुर भेजना बारस्भ कर दिया। उस समय नहाँ कोई भी उन्हें भीमसेन के हाथ से न दांचा सका। कम कम से भीम और अर्जुन के इस महाभवंकर बुद्ध से युद्ध के मैदान ने पड़ी ही डरानमें मूर्त्ति थारण की । कहीं पर क्षिर लगे हुए सोने के कनन पड़े हैं; कहीं पर विपरित्रित्र प्रछन्ते लगे हुए बाण पड़े हैं; कहीं पर हुटे हुए बहुमूल्य ध्यटीदार रव पड़े हैं; कहीं पर धूल में लिपटे हुए सक्तेंद्र कार्क पड़े हैं। हाथियों और बोड़ों की लोवों और सरनीरों के रूषड-मुख्डों की ती कुछ गिनती ही नहीं।

इसके बाद कुछ ही देर बाद सुर्खांस हो गया। धीरे धीरे घोर खन्यकार छा गया। मारी जाने से बची हुई कौरतों की सेना निराश खौर 'बस्साह्शीन होकर नुपचाप देशें की सरफ चली। जीत से ऋान-न्दिस होकर पाउडव लोग भी विश्राम करने गये।

शिविर में जाकर दुर्योधन निलाप करते करते कहने लगे :--

हे नीरो ! चुद्र के नैदान में भीच्य, द्रोख, कृप खौर शस्य के रहते भी न्या कारण है कि पाएडर खब तक परास्त नहीं किये जा सके ? पाएडव लोग जीवें रह कर हमारी सेना का नाश कर रहे हैं और हम निर्वेत, शस्त्रभृष्य और परास्त हो रहे हैं। सो क्या देववा भी पाएडवों के सचसुच ही नहीं जीत सकते ?

यह वात महाबीर कर्ण के कलेंजे में बाण सी लगी । उन्होंने उत्तर दिया :--

हे भरतर्थशाक्ष्मंत ! आप शोक न कीजिए । हम आपका मनोरथ वारूर सकल फरेंगे । भीध्म एक तो पावड़वों पर दश करते हैं—जैसा प्वाहिए बैसा अनके साथ जी दोल कर लहते नहीं—सूपरे युद्ध के विषय में उन्हें आधिमान तो यहा है, पर बोग्यता उनमें उतनी नहीं हैं । इससे उन्हें पाहिए कि हथियार हाथ से डाल कर वे प्रशान तेनापति का पद हमें दे हें । विदि ऐसा हो जाय तो आप हमारे हाथ से पायड़वों को शीब ही मरा हुआ देसेंगे ।

यह सुतते ही दुर्वोधन ने दुःसारान की आज्ञा दी :--

भाई ! तुम जाकर हमारे साथ रहनेवालों से कह दो कि वे शीम ही वैवार हो जायँ; हम भीष्य से फाभी मिलने जायँगे ।

इसके अनन्तर मुक्ट, बाजूबन, पहुँची, माला आदि आभूपण पहन कर, सीने के जलते हुए लालदेन हाप में लिये हथियारवन्द नीकरों के लाय, राजा हुयोघन महाला भीवा के हेरे की आर चले। बहाँ पहुँच कर वे पोड़े से उतर पड़े और भीवा के हेरे के भीवर जान्द्र हाथ जोड़कर मीव्म के सामने रहे हो गये। फिर वे आँदों में आँसू भर कर इस तरह भीवा से क्ट्रों कर स्थ

हे शहुआों के नाश करनेनाले ! आपके बल पर पायटवों भी यात है। इर रही, इन्द्र आदि देव-ताओं तक की भी हम लोग जीवने की आशा रसने थे। परन्तु हम देखते हैं कि उन्टा पायडन ही प्रति-दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। है महानुसान ! पायटनों पर स्नेह के कारण, अपना हमारे उत्तर अप्रसम्प्रता यो दिए के कारण, अपना हमारे दुर्भाग्य के पारख, बंदि आप पायड़कों का पराल करने से हुँह मोह रहे हैं तो हमारे परम हित्यिन्तक महाबलों कर्ण की आजा बीजिए, वे आनश्य ही मन्यु सान्यवों-सहित पायड़कों का सहार करेंगे।

इतनी बात वह कर कुर-धन दुर्वोधन चुप हो रहे। दुर्वोधन का यह वात्रयस्पी बाख भीष्म के हृदय में वेदच लगा। मारे क्रीय के बुछ देर तक वे खोरें बन्द क्रिये चुपचाप वेठे रहे। खनन्तर ऑर्फें स्रोल कर शान्तवापुर्वक करने लगे:—

हे राजन् ! श्रपने आणो की भी परवा न बरके, जहाँ तक हो मकता है, हम मटा टी तुम्हारा मनोरथ पूरा करने भी केशिशर करते हैं । उषाय भर हम इसमें चरा भी बसर नहीं करते । फिर क्या समक्र कर तुम हमारा श्रपमान करने से बाज नहीं श्रांते ? क्या तुम बार बार हम पर मूठा इलजाम लगावे हो ? माह के कारण तुन्हें भले बुरे का झान नहीं रहा। तुम इस समय झान-शून्य हो रहे हो। यदि ऐसा न होता तो हम कभी तुन्हें इस श्रवराध के लिए चमा न करते । खाएडन-बाह के समय श्रज्ञन 🖣 किस प्रकार श्रप्ति की द्रम किया था, सी बाद है ? गन्धर्वों के हाथ से पाएड्यों ने जी तुम्हे वचाया था, वह स्मारण है ? करों आदि जिन पाँच रिययों का तुम्हे इतना भरोसा है उन्हीं का, विराट-नगर में, ऋर्तुन के द्वारा जो पराभव हुआ था वह अब तक भूला तो नहीं ? पाएडवों के बल-पौरुप का नमृना, इस तरह, कई दक्ते तुन्हें देखने की मिल गया है। फिर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुन्हे आश्चर्य हो रहा है ? कुछ भी ही, जो प्रतिज्ञा हमने की है अन्त तक हम उस पर दृढ़ रहेंगे। जान, अब तम सर्प से सीओ। कल हमारा महा-यद्ध होगा।

दूसरे दिन सवेरा होते ही शान्तनु-सुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर सेना-निवेश से वाहर निषले । युद्ध के मैदान में भाकर उन्होंने सर्वतोशद्र नाम का ज्यह बनाया; ऋरडे अरुद्धे योद्धाओं के। अपनी रज्ञा का काम सींपा; और इस च्यूह के द्वार पर रह कर लड़ने और सेना की देख-भाल करने का भार ख़ुत अपने ही ऊपर लिया। उथर युथिष्टिर ने भी इस ब्यूह के जवाब में एक ब्यूह बनाया। तब भीष्म ने जीने की आशा छोड़ दी और जलती हुई आग की प्रचेषड ज्वाला के सदश पायडवों की सेना की जलाना आरम्भ कर दिया। महा पैने ऋख-राखों ने पाएडवों की सेना को चारों और से छा तिया और अनन्त रथ. हाथी. तथा घोडे दिना सवारों के हो होकर आगने लगे।

खींच कर बाख छोड़ने से भीष्म के घन्वा की डोरी का शब्द कम कम से तेज होने लगा। यहाँ तक कि पाएडव-पत्त के योद्वाओं को कुछ देर में वह वज के समान कठीर सुनाई देने लगा। उससे पाएडवों के पीर बहुत हर गये। देखते ही देखते भीष्म ने पारुडवो की सामक सेना प्राय: विलकुल ही काट डाली। तव भीष्म के तीरो वाएँ। से विष कर वड़े वड़े महारथी तक भागने लगे। कोई भी उन्हें लौटाने में समर्थ न हुआ। वे लोग मारे डर के इतने विहल और ब्याफुल हो गये कि इस पाँच की दे। बात ही नहीं, दो षादमी भी एकत्र एक जगह न दिसाई देने लगे। चारों तरक कोलाहल श्रीर हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने लगा। उस समय सेना की यह दशा श्रीर पितामह भीष्म पर हथियार चलाने में श्रर्जुन की उदासीनता देख कर छुप्पा की बहुत रंज हुआ। उन्होंने रथ राड़ा कर दिया और बोले :--

है अर्जन ! समा में तमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस 'समय, चत्रिय 'होकर भी, कैसे तुम उसे मूठ कर रहे ही ? चतियों के धर्म का स्मरण करके सन्ताप छोड़ो और युद्ध करी।

अर्जुन ने रुप्ते की वरण तिरही राष्ट्र करके हुँह नीचा किये हुए वहा :—

है रूप्ण ! जिनके मारना पाप है उन्हीं के मार कर यदि नरक की यन्त्रणा भोगना था ती साधारण वन-वास के दुःस्त से हम लाग क्यो इतना घयराये ? ऋपने धन्यु-बान्धयों के मारकर नरक जाने की श्रपेक्षा जज्ञल में पड़े रहना श्रीर फल-फुल साकर जीवन-निर्माह करना क्या श्रधिक श्रम्छा नहीं ? सीर श्राप ही के उपदेश के अनुसार हमने युद्ध का आरम्भ किया है; आप ही के कहने के अनुसार अब भी युद्ध करेंगे। इससे जहाँ व्यापकी इन्छा हो, हमारा रथ ले चलिए।

तब रूप्ण ने प्रर्जुन का रथ भीष्म के पास ले जाकर राहा कर दिया। प्रर्जुन ने पड़ी ही वे-परवाही से मीटम पर आहमण किया। उनसे खर्जुन बेमन युद्ध करने लगे। फल यह हुआ कि अर्जुन की हलकी पारों का निमारण करते हुए भीष्म ने पाएडमो की सेना का नारा पहुँले ही की तरह जागी रक्तम। कृत्या ने देखा कि युधिष्टिर की सेना कटती जा रही है, विम पर भी व्यर्जुन युद्ध में मन नहीं लगाते— भीष्म के माथ लड़कों का सा रोल कर रहे हैं। इस पर उन्हें महाकोध हुआ। कोच से वे श्रव्धे हो गये और खुद युद्ध न करने की व्यपनी प्रतिक्षा भूल क्ये। वे रथ से फूद पड़े और भीष्म पर बार करने के लिए सर्रान पर का घुमाते हुए पैरल ही दीहे।



यह देस कर अर्जुन के बढ़ी लग्जा लगी। अपने प्यारे वन्यु ष्टच्य के इस तरह अर्सले ही राजुरोना की तरफ जाने से उन्हें बढ़ी किन्ता हुई। इससे वे भी दुरन्त ही रब से उता पड़े और रूप्य के पींड दींडे। इस्प केंद्र सी पटम भी न गये होगे कि अर्जुन ने जाकर उन्हीं दोना भुजार्य पत्र जी। परन्तु रूप्य उस समय बारे मेश के जल रहे थे। उन्होंने अर्जुन से इस तरह पठड़े जाने की इन्न भी परना न भी, उनके ससीटने हुए वैसे हो वे जागे पत्र वे थे। विश्व अर्जुन से तानार होनर टानके दोनों पर पत्र इस तरह पठड़े जोने की उन्हें अर्थ पर विश्व केंद्र साम की साम होनर टानके दोनों पर पत्र इस लिये और न म्हापूर्व काल नाल आर्क किस हुए कुप्य संबोध —

हे महानाहो। लीटिए, युद्ध में शामिल होने से आपनी प्रतिना टूट जायगी। इससे आपनी अपनीति होगी और हमारी लग्ना ना ठिकाना न रहेगा। जन हमारे ही ऊपर सारी जनावदारी है तब हमीं पितामह ने मारेंगे। आप अन और आगे न बढिए।

ष्यर्भुन भी बात भा सुद्ध भी बत्तर दिये निना ही, निष्यर सर्प की तरह चोर से सौम लेते हुए, इत्या किर त्यापर सारार हो गये। परन्तु इस बीप में भोषम ने पासको की सेना की हमनी हुईशा कर बातों थी कि दसमें से एक भी जाना नथनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका। युधिकिर ने जय देखा कि ष्यर्जुन मा मन युद्ध में नहीं लगता तथ हुँ बड़ा धेन हुआ। बथर सायहाल भी हो पुन्ना था। इससे सौर फोई जपाय न देख कर लागार कहे सम दिस का युद्ध समान करने के लिए खाड़ा देनी पढ़ी।

उस रात के। युविष्टिर ने सब लोगों के। सलाह करने के लिए बुलाकर कृष्ण से कहा -

युधिष्ठिर की इस निहलका के कारण इटण की बहुत हु ख हुआ। चन्होने युधिष्ठिर की अनेक प्रकार से घीरज दिया। वे बोले —

हे धर्मीराज । जापके भाई भीम और खाउँन सहज मे जीवे जाने या नहीं । वे हुर्जय हैं। नहल खाँर सहदेव भी बड़े ते अरमें हैं। ऐसे भाइयों के होते जापका रूप न करना चाहिए। विद खाउँन युद्ध करने से बढ़े ते जापका समझ प्राप्त धरक भीम्म के साथ युद्ध करने से बिलकुत ही इनहार कर दे तो जाप हमें जाज्ञा दीजिए, हम शस्त्र धारण करके भीम्म के साथ युद्ध करें।। जापके शत्र हमारे रात्र हमारे प्रयुक्त मित्र हैं। जापके शत्र हमारे रात्र हमारे प्रयुक्त मित्र हैं। जापके साथ में अपने मित्र हैं। उनके लिए हम प्रसत्ततापूर्वक प्राण्य तक देने के सैवार हैं। जाज़िन से सबके सामने भीटम के मारने की प्रतिज्ञा की है। इस समय यदि वे उस प्रतिज्ञा की पूरा न करना चाहेंगे तो हम खुद उसके पूरा करने का भार जापने करर लिंगे।

यह सन २र युधिष्ठिर वहुत प्रमञ्ज हुए। उन्होंने वहा —

वे पुना र जानिक जुन हमारी तरफ हो वब हमारे सभी खभिलाप पूर्ण होंगे, इसमें देहें सन्देह नहीं। परनु तुम्हें मुद्र में शामिल होने के लिए कहना मानो तुम्हें मिध्यावादी बनाना है। अपने और तुम्हारे, होनो के, गौरत के स्पाल से हम यह बात नहीं बराना बाहते। महाला भीमा हुयोंपर को तरफ होरर युद्ध करते हैं, यह सब है, किन्तु युद्ध खारम्म होने के पहले व होने कहा या कि, भौशा खाने पर, हमारे भले के लिए वे देहें अच्छा कपदेश देगी। इसलिए, खाइए, सब मिल कर इस समय उन्हीं की शरए पर्लो।

ष्ट्रच्या ने बहा :—महायात ! त्र्यापकी सलाह हमे पसन्द है । खुद भीष्म ही से उनके मरने का उपाय प्रवत्ते से जरूर ही हमारा सतलव सिद्ध हो जायगा ।

यह निरूपय हो जाने पर कृष्ण ने भी अपने अरु-राख और कदाच रस दिये, और पायहवों ने भी। इस प्रकार शरहानि होकर इन लोगो ने भीष्म के देशें में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने भीषा की पूजा की और कहा—इस समय हम आपकी शरण आये हैं, हमारी लङ्का अब आप ही के हाथ है।

भीष्म के। उनसे मिल कर बड़ा आनन्द हुआ। वे प्रीविपूर्वक कहने लगे:-

हे धर्मराज ! हे कृष्ण ! हे भीमसेन ! हे व्यर्जुन ! हे नजुल ! हे सहदेव ! तुन्हारा स्नागत है । तुम् भन्ने व्याये । हम तुन्हें देरा कर सहुत प्रसन्न हुए । वही, तुन्हारे लिए हम क्या करें । कीन ऐसा काम है जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे ? हम वहीं करने की तैयार हैं ।

यह सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनवापूर्वक कहा :--

है वितासह !- ज्याप हमेशा ही शरो की वर्षा करके हमारी सेना का नाश करते हैं। जीर हम आपका ज्यनिष्ट कर नहीं सकते। ज्यतपत्र जन ज्याप ही बवलाइए कि जपने लाम के लिए हमें क्या करमा चाहिए।

भीप्स पितामह का एक तो वो ही पायहवो पर स्नेह था, फिर वे धर्मी-परावण थे। पायहवो के हाथ से कभी कोई काधर्मी नहीं हुआ। भीप्म के ऐसे धर्मिन्ड और त्नेहभाजन पायहवो की युद्ध में ख्रात्म पीड़ित करना पहता था। इस बात के साच कर, और अपने विषय में हुवीधन के मर्म्भमेरी कहरे और सन्देह से मरे हुए क्यन वाद करके, भीप्म की जो बैराग्य पहले ही से ही रहा था, वह इस समय और भी वढ़ गया। उन्होंने अपने जीने की इच्छा विलड़त ही छोड़ दी और प्रसन्न-मन पायहजों से बीते :--

है पायट्य ! जय तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई व्याहा नहीं । इससे हम हुम्हें व्याह्म हेने हैं कि तुम लोग हम पर वे-राटके वार करों । तुमने की हमारी मान-मर्यादा की रचा की है उसी से हम बहुत मसक कीर सत्तुष्ट है। अब इस समय [हमे मार होने वित्त इस तुद्ध की समाप्ति न होगी । है पुधिटिकर ! तुम्हारी सेना में राजा द्रुपद का जी शिव्ह्याई नामक तुत्र है वह व्याह्म में सी है । पुठरस्थ उसे प्रीहे के प्राप्त हुक्का है । इस कार्या उसके उत्तर हम हथियार तहरें करत सकते । यहां के प्राप्त हुक्का है । इस कार्या उसके उत्तर हम हथियार तहरें करता सकते । यहां हमारा वपदेश है ।

पितामह की परास्त करने का उपाय साञ्जस हो जाने पर जुधिटिंडर ने महात्मा भीम्म की पड़ें भक्ति-भान के प्रणास किया, और इच्छा तथा भाडयो-सहित अपने हेरों का लीट आये। परन्तु प्राण होड़ने के लिए तैयार होनेताले पितामह के वचन धुन कर अर्जुन की बढ़ा दुरा हुआ। उन्हें बड़ी लज्जा लगी। वे रुप्ण से नहने लगे:—

है मिन ! लड़कपन में घूलि से भरे हुए हम लोग जिसे पिता मह कर पुकारते थे और जो हमसे यह भरते थे कि—हम तुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता हैं—उन्हों बुद्ध पितामह पर हम किस प्रकार करोर आपता करेंगे और किम प्रकार कर उन्हें मारेंगे १ वे चाहे हमारी सांगे सेना का नाश क्यों न कर डालें, अथना चाहे हमारी हार नहीं मुखु ही क्यों न हो जाय, हम किसी प्रकार ऐसा अन्याय और अधर्मा न कर करेंगे।

ष्टप्पा ने यहा :—हे धनश्वय ! तुमने प्रतिज्ञा मी है कि तुम भीम्म की मारोगे । त्रिनय होतर तुम दम प्रतिज्ञा में। नहीं तोड़ सकते । दौर वसे जाने हो । तुम दुट ही समस्र देखें, भीम्म मी इस समय स्वसुव हो एखु था गई है । यदि यह बात न होती तो वे तुम्हें कभी ऐसा -वपदेश न हेते । पर सिना तुम्हारे श्रीर काई उन्हें मारने भी शक्ति नहीं रखता। इसमें युद्ध के मैदान में तुम क्यर्पनें ने छुखु का विभिन्नमात्र सममें।। यह न सोचों कि तुम पितानर को मार रहें हो, नहीं, मारने गाती है छुखु, तुम केवल इस छुखु के निमित्त हो। क्यतपन कुम्हें युद्ध में यह बात भूल जाना चाहिए कि वे हमारे छुड़पती हैं ये इसारे मित्र हैं, ये हमारे गुरू-जन हैं। सम्प्रस्त क्षा कर जो कोई तुम पर बार करना चाहे उसे मारने में तुम जरा भी साथ निवार न करो। व्याततावी को—व्ययने उभर क्ष्यवाचार काने गाति की—भी भावा कोई क्षीडता है?

खर्जुन ने पहा —हे इच्छा। यदि बहुत ही खरूरी समग्र जाय वो शिरायही ही पितामह का यथ साधन करें —वही उन्हें मारे । शिरायही के सामने देख कर महहला श्रीन्म हथियार रात्र देंगे। हाँ, मीप्प मी रहा परनेवाले महाध्यी बीर बेसा च करेंगे। वे जरूर शिरायही पर बार करेंगे। पर हम बन लोगों भी बाल न गलने देंगे—चनके खात्रमण से हम रिरायही के बचावे रहेंगे। इस तरह, जो बात हम चाहते हैं बह सहज ही से शिरायही के हाथ से हो जावगी।

श्रर्जुन की यह सलाह कृष्ण श्रीर पायहत्रों वेत पसन्त श्रा गई। ये लोग बहुत सुश हुए श्रीर सेतने के लिए अपने ख्रयने डेरो म गर्वे।

युद्ध होते नौ दिन हो गये। इसना विन आया। उस दिन पाएडवों ने भीत्म के मारने का सकदर किया और अपनी सेना वा यक ऐसा अच्छा त्यृह वनाया को कियी तरह तोडा न जा सके। उसके द्वार की रक्षा का काम उत्तरों दिस्स के में सिपुंद निया। अर्जुन और भीमसेन व्यूह के शाहिने वार्य हुए। अभिमन्तु को दसके पिछले भाग की देरा रेरा का काम मिला। जिनने सेनाया से सब अपनी अपनी सेना लेकर इन लोगों के चारों तरफ से वेद कर राष्ट्र हुए। उस तरह वही मजदूती के साथ व्यूह की रचना करके भीत्म पर आक्रमका करने के लिए पाएडक लोग भीर भीर की रखों के तरफ पढ़ने के लिए पाएडक लोग भीर भीर की रखों के तरफ पढ़ने लोगे।

चर्जुन खपने गायहीय घतुप की प्रत्यचा की टङ्कार करके बीरे थीरे बाल बरसा कर रास्ता रोकनेवाल पौरय-योद्धाओं के पीडिल करने लगे । उनके तितर-तितर हो जाने पर पारहों में लिए चारो बदने का रास्ता साफ हो गया । तब टुर्योधन ने भीष्म से कहा —

हे पितासह । हसारी सेना शत्रुखों की मार से वेहद पीडित हे। रही है। इससे श्रव आप युद्ध करके उनरी रहा कीजिए।

भीषा ने पाएडनो के व्यृह के व्यागे शिखएडी के। देख कर दुर्थीधन से कहा 🖚

हे राजम् । हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि जहीं तक हो सरेगा हम पायहवां की सेना का नारा फ़रेंगे। उस प्रतिज्ञा का हमने ब्याज तक पालन क्या है। ज्याज हम अपनी शक्ति का सबसे भारी परिचय देकर युद्ध के मैनन में प्राया छोडेंगे। स्वामी का अपन जो ब्याज तक हमने ग्याया है उसके न्छण से ज्याज हम छट जायेंगे।

यह कह कर भीष्म पितामह पाएडों की केना में घुन पड़े। अपनी अह्मुत शक्ति का पूरा परिचय देते हुए उन्होंने मैंप्रडो बीरों को कमीन पर मण में लिए सुलाना आरम्भ कर दिया। हुवाँघन भी बहुत बड़ी सेना लगर भीष्म के साब हुए और पर पट पर उन्ही रखा करने लगे। उन पाएडों की सेना के वड़े बड़े बीरों से रखा निये गये शिरासड़ी ने ज्यो ही आने बटने की चेदा को जाँ हो आहे सालार्क की तरफ द्रीयाचार्य बृष्टचुन की तरफ, और जबप्रव बिराट की तरफ दीड पड़े। इस तरह दोनों देलों के रफ़्त्र लोगों के द्वारा परस्पर एम दूसरे की राह रोकी जाने पर महा बीर युद्ध होने लगा।

युद्ध के मैंनान में सख्य सब वार्ते अपनी औरतो देखते ये और सायङ्गात बुद्ध का सच्या सच्चा हाल पृतराष्ट्र से बहुते थे। उस दिन सन्धा समय बन वे युद्ध के मैहान से लौटे तब बदास और चिन्ता के हूब बैठे हुए राजा पृतराष्ट्र से इस प्रकार युद्ध वा हाल कहा — महाराज ! हम सैश्वय हैं । खापका हमाग प्रशास है । कुरू पितामह भीम्म खाज युद्ध में मारे गयं । योद्धायों में जो सबसे श्रेट थे, खीर कौरव-वीरों का जिनका इतना भरोसा था, वहीं भीम्म धाज वाएगाँ की सेज पर सेग्ये हैं । जिन्होंने काशों के महायुद्ध में सैकड़ों राजाओं के साथ एक-रथ युद्ध करके सबको हरा दिया; सुद-परशुराम भी जिन्हें नहीं जीव सके; वहीं भीम्म खाज शिखराड़ी के द्वारा परास्त होकर ज़मीन पर पड़े हैं । दार्जा में जो इन्द्र के समान, स्थिरजा में हिमालय के समान, सहन-शीलता में पृथ्वी के समान चौर गम्भीरजा में समुद्र के समान थे, वीरों का संहार करनेवाले वहीं महाबीर भीम्म इस दिन तक अपनी सेना की रचा करके और खनेक ब्रद्धगुत खद्दुत काम करके आज सुर्यों की तरह खम्ह हो गते ।

धृतराष्ट्र ने कहा :—हे सक्जब । यह तुम कैसे कह रहे हो कि सीप्स आज सारे गये ! देवता भी जिन्हें नहीं जीत सबने के ऐसे महावुद्देष भीपा को पाक्चाल देश के शिखणड़ी ने युद्ध में क्यों कर सारा ? संसार में जितने धनुष धरनेवाले हैं उन सबमें अंद्र भीपा के मारे जाने की खपर सुनने से अधिक और क्या हु:ख हो मकता है ? ओहो ! क्या ही आक्षण्य के यात है! जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह अनन्त वाराय्यों कर के एक अबस वीरों के मार मिगाया वहीं आज पुत्र हो मारा जाकर, प्रवण्ड पथन के मतोरों से टूट कर निर्दे हुए वृक्ष की तरह युद्ध के मैदान में पढ़ा है। महारायियों के छुत में उत्पन्न हुए उस विरों पुत्र के सारों का मारा वृत्तान्त हमसे कहीं, क्यों कि सब वार्ते अच्छी वरह सुने दिना हम नहीं रह सकते ।

सक्तय बोले:—महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध में जिस महासा के बरवान से हम श्राँदा से न देख पड़नेवाली वार्ते भी देख सकते हैं, वहुत दूर होनेवाजी वार्ते भी सुन सकते हैं, और दूसरों की मन की भी वार्ते जान सकते हैं, उनहीं के। नमस्कार करके हम विस्तारपूर्वक युद्ध का वर्शन करते हैं, सुनिए।

इसके बनन्तर पहली रात को पाएटवों का भीव्य के पास जाने, धनके उपवेश के ब्रामुसार व्यूह की रचना करने और युद्धारूभ होने ब्रादि का वथार्थ वर्णन करके सञ्जय कहने लगे :—

जय शिखपटी के। खागे करके पांपड़वों की सेना ने कीरवों से चिरे हुए भीरम पर खाक्रमण किया तय महा घन-घोर युद्ध होने लगा। वक्ष हाय में लिये हुए इन्द्र का सामना जैसे देखों के इल ने किया था, ठीक चली तरह महार्थी भीषम का सामना पांडड़व लोगों ने किया। तब पितामह ने महाचीर मूर्ति भारण की और उन्द्र के बका पर रगह कर सेख किये को सेकहों-एकारों वर्स्सों की वर्सा करके प्राप्तास-प्रकाल एक कर दिया।

धीरे धीरे हमारी सेना का नारा करते करते भीम खीर खर्जुन व्यूह के द्वार्पर जा पहुँचे ! शिरासडी के रथ के धीच में डाल कर वे उमकी रक्षा करते थे ! इससे शिरासडी का रथ क्रम क्रम से खारो के धदना गया खीर कुछ देर में भीवम के रथ के पास पहुँच गया । वच खर्जुन ने कहा :—

हे शिदाराष्टी ! कुम्हारे लिए यही सबसे खच्छा भीका है । इस समय और किसी बात का सेाच विचार न करके तुम तुरन्त ही भीव्म पर बार करो !

अर्जुन के फहने के अनुसार शिरायड़ी ने भीष्म की झावी पर वाख मारना आरम्भ कर दिया। परन्तु पितामर ने शिरायड़ी की तरफ तुम्ब्र दृष्टि से देखा—उन्होंने शिरायड़ी की अवज्ञा-मात्र भी। शिरायड़ी के शार पर यात फरने पर भी उन्होंने एक बार भी उन पर बाख न चलाया न और ही दिखी अग्र से उन पर पोट को। शिरायड़ी की मार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह वे और और योह को पर वोच्च की तरह वे और और योह को पर वोच्च की सह है।

किन्तु शिराएटी के ध्यान में यह वात नहीं आई। जिसमें शिराएडी को यह ने मालूम हो कि



भीष्म वरे शर-शच्या

पितामह उन पर राख्न नहीं चरैतिने, श्रर्जुन बार बार शिरत्सर्खी के उत्साह की बढ़ा वर एन्हें उत्तेनित करने लगे । श्रर्जुन बोल —

ै हे शिरसरही । इस समय मीष्म का मारने की जी सील कर चेष्टा करी । इस इतनी वडी सेना में तुम्हें होड कर ऐसा एक भी बोडा नहीं जो इस महान् काम को कर सके । यटि तुम्हारी चेष्टा निफल गई तो हमारी और तुम्हारी दोनों की नेनसह हॅसी होंगी।

तय यल के मद से मतवाले से होकर शिष्यकाड़ी ने व्यक्ते वाणों से भीष्म को तोष दिया। परन्तु पितामह इससे करा भी रिचलित नहीं हुए। कन्दोन हेंसते हैंसते उन सन वाणों की अपने शारीर पर धारण कर लिया। शरीर मे इतने वाण किंट जाने पर भी उन्होंने व्यथा के नेही बिद्ध नहीं प्रस्ट किंये। धारण कर लिया। शरीर मे इतने वाण किंट जाने पर भी उन्होंने व्यथा के नेही बिद्ध नहीं प्रस्ट किंये। इल्लाटा हुने करताह से वे पायकों की सेना का नाश करते रहे। हुर्योक्त ने देशा कि अर्जुन इस तरह शिरायगड़ी की राम कर हो होती। इसलिए दुर्योक्त ने लियानार कर कहा —

हे बोहाओ । तुम लोग तुरन्त ही व्यर्जुन पर व्यानमण करा। भीषा तुरुर्गास्त्रा कोई तुन्हारा कुर्यो न कर सकेगा।

इस खाड़ा के खहुसार बड़े बड़े राजा—बड़े बड़े बल दिनमशाली वीर—श्रजुन पर ट्रटन के लिए इस तरह वीडे जैसे वीपक पर मिर कर जलने के लिए पता वीडेन हैं। निन्तु खर्तुन के मना नेग शाली बागों और करनावों में मार से विक्त होनर हुत से से किर कर वहीं आहु डाह दिवे जीर हुद्र भागा निरले। भीम की रखा करनेवाल लोगा शिररण्डी को मारत के जा चढ़ा करने वे दस खर्तुन पहले ही की तरह खपने वाणा से व्यर्थ करते हैं। कोई भी शिररण्डी को बड़ा करनेवाल लोगा शिररण्डी को मारत के जा चढ़ा करने वे दस खर्तुन पहले ही की तरह खपने वाणा से व्यर्थ करते रहे। कोई भी शिररण्डी को छड़ भी हानि न ए वा सरा।

इस प्रकार यहुत देर तक युद्ध होता ग्रा। अन्त से सिग्यरणे और दूसरे योद्धायों से सामा नितामह का वे तह पायल कर निया। उनके स्पीर स स्मत तरुर पात ही पात हा गये। उनसे उन्ह मृत्य पीड़ा होते लगी। उन्होंने नान लिया कि हमारा अन्त काल खम समीप है। तर उन्होंने अपने देश का यत करता छोड़ दिया। अनुसार जो उन्होंने स्त्र दिवा और तलगर जकर स्व से उत्तर परे। उन समस्य पितामह पर पर्युन के विका आई। उन्होंने स्त्र दिवा और तलगर जातर स्व से उत्तर परे। उन समस्य पितामह पर पर्युन के विका आई। उन्होंने सिकासणी के शिक्षल वार्षों हारा पितामह को बहुत देर तर पीडित करता और ज्या हो। पहुँचाना ज्यार्थ समस्य। इसलिए उत्तरे सहक नामक एक गर वरके पर्यक्षित सालों से उनहें सर्विद की भीतर तक वेसरह हेट निया। तम पितामह का अन्न नामू में गरा, इस प्री क्यादि स्व शिशिल हो गये। इस दशा का प्राप्न होने पर, यगरा में गरेड हुए हु शामन से उन्होंने पहा —

हे हु शासन । ये बाए, जो हमारे इतने मजरूत करच वा को कर शरीर वे भीतर चल जा रहे हैं, बदापि शिरत्यकों व चलाये हुए नहीं हैं। ये बच्च और अवन्यक की तरह बेगमा राज्यन कमार हार, जो हमारे दारीर की हिह्यों तक को तोड़ कर हमें बेनतह जिस्स वर रहे हैं, विजयों के पतुत्र से कभी महिं हुट सर्वा। ये क्यावन मुद्ध हुपकारते हुए विषयर नाम ने समान भीर, जो हमारे समर्मनानों के भीतर अवेदा करके हमारा माए स रहे हैं, क्युने के माएडोड़ घटना से निस्त हुए हैं। इनमें केई महें स देह नहीं। माएडोब के छोड़कर और बीई हमें बमीन पर की दिस सुस्ता।

यह बहुते हुए बृद्ध पितामा धीरे धीरे जमीन पर गिर गये। मिनु उनरे शरीर में टनन बाग दिने हुए थे कि यह जमीन के नहीं छु गया। बीग क बाग्य शर-शय्या पर दम समय दियामर से। रहे हैं।

हे महाराज ! इस अहातीर वे शरीर वे साथ हम सामो वा माम उत्साद नष्ट हा गया ! सूर्य प समान तेनस्वी इस महासा वे साथ हमारी सारी श्वासा पुल में मिल गर्द ! पृताप ने नहा — सारी ही मुर्लेल के कारण पिरतुत्व भी पा में ह ट्या हुई। इससे अधिक हु रा की वाल क्ष्मारे लिए ब्योर क्या हो सक्सी है ? इमारा हदय सम्मुच हो पत्थर का है, नहीं तो ऐसी शोधनीय घटना के। मुन कर भी वह फट नमी न गया ? उदिष्णी ने चित्रमों के धन्मी के। वहां ही हु ग्रहाणी बनाया है। उसे उन्होंन फेसा दारुण कर दिया है कि उद्येश पालन के लिए पितामह ऐसे महाला का यथ करा कर हम लोग राज्य करने की इन्छा करते हैं, और उध्य पाएडव भी उनका महार करते राख माने की ज्यारा उरजे है। चीच धारा में नार इच जाने से पार जाने की इन्छा उरजेनाले भी जो दशा होती है, भीष्म की खुस इस हम लोग हमारा मुंग की उत्य वहां है। हाथ। भीष्म के विना इस समय हुयोधन अब किसके आपरे रहेंगे ? हे सख्य । इस पुद में हमारे पुजो की क्या दशा होगी, यह सीच कर पहल ही से इमारा इर्य योशानि से जल रहा था। मुनने भीष्म की मुख्य की स्वय होगी, यह सीच कर पहल ही से इमारा इर्य योशानि से जल रहा था। मुनने भीष्म की मुख्य की स्वय सुना कर एस आग में मानो पी डाल वर पने चौर भी प्रकालन कर दिया। उस भीमकर्मा महायोद्धा भीष्म की मुख्य करी सुन कर हमारो है। हमारे खीर की मुख्य की हमारे इस खात नहीं निकलती। हमारी वार्षी वन्द सी ही रही है। हममें खीर अधिक वीलने की शाफि नहीं।

इधर कुत सेनायित भीष्म के शर-राच्या में से। जाने कर कौरव लोग बेनसह घयरा गये। इक्ष देर तक एक दूसरे का मुँह देरते हुए सन लोग खड़े रह गये। यह किसी की न सूम्ता कि अब क्या करना चाहिए। श्रांत में हुयोधन की श्राह्मा से हु शासन, ब्रीणावार्ध्य की सेना की तरफ दौड़ते हुए गये। उन्हें इस प्रभार जल्दी जल्दी जाते देस सैकड़ो योद्वा, यह नानने के लिए कि मामला क्या है, उन्हें शारो श्रोर से घेर कर बनके साथ साथ चल।

द्रोग् के पास पहुँच कर ह शासन ने उनसे भीष्म के मरने की बाद नहीं। इस महाश्रमहल समाचार में। सुनते ही ब्रोगाचार्क्य एकाएक मृच्छित होकर रथ पर गिर पड़े। होरा धाने पर उन्होंने दूर द्वारा श्रपने सेना निभाग के। तरकाल युद्ध वन्द करने के लिए आझा दी। तर पाएडयों ने भी शह धानि करके उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

युद्ध यन्द होने पर होनो दलों के सैनिक लोग अपने अपने कम्च उतार कर और हथियार रस कर, भीष्म की शरशब्या के पास आये और वडे आइर से भीष्म का प्रणास करके उन्हें चारों तरफ से घेर कर राढे हो गये। तम ग्रह पितामह ने कहा —

हे महाशयो । व्यापका स्त्रागत है । व्यापके दर्शनो से हमे वढा स्त्रानन्द हुआ ।

युद्ध देर ठहर कर भीष्मं किर बोल 🕳

है नरेरा-युन्द । हमारे सिर के नीचे खाली है, इससे हमारे लिए एक शकिया ला वीजिए।

राजों ने क्सी चल कई कोमल केमल बहुमून्य तकिये ला निये । परन्तु भीष्म ने उन्हें न लेकर क्यर्तुन की तरफ देखा और कहा —

वेटा । तुम्हीं हमें सिर के नीचे रराने येएय काई चीज दी।

श्रांतों में श्रांत् भरे हुए श्रर्जुन ने पिवामद्द के मन नी बात जान ली। गाएडीव उठा कर भीष्म के मरनर के नीचे तीन वाए उन्होंने गारे। वे सिर श्रीर जागीन के बीच ठहर गये। उन्होंने तकिये का काम निया। वैसी शर-राज्या थी, वैंसा ही शर्म का विषया धन गया। भीष्म यद्दी चाहते थे। ऐसा तिक्या पासर वे बहुत सन्तुष्ट हुए श्रीर श्रर्जुन के। हस्य से श्राशीबीद दिया।

भीष्म बड़े ही दढ़ स्वभाव के श्रीर धीर पुरुष वे। हास्त्रों के मैत्रडों पादों से उन्हें जो असरी पीढ़ा हो रही थी उसे खग भी प्रत्र न वस्के मान्त भाग से उन्होंने पीने के लिए पानी माँगा। मत्र लोग पारों श्रोर दीड़ पड़े। अनेक महार में साने पीन को सामग्री और ठटा चल लाया गया। परन्तु इन चींचों से पितामह के। सन्तोप न हुत्रा देग्र, श्रर्जुन ने फिर उनके मन की बात जान कर, उनके दिल्एा तरफ की जमीन को वारुएाख द्वारा पागल तक हैट दिया। उससे श्ररूवन्त शांतल, विमल श्रीर सादिष्ट दिच्य जल की धारा निम्ली। उसने मीप्म की इच्छा पूर्ण कर दी। उसे देख उन्हें बडी प्रसन्नता हुई श्रीर उ होने श्रर्जुन की बहुत प्रशसा की।

इसके खनन्तर, शरीर के भीतर धेंसे हुए वारणे और दृमरे प्रमार के खक्तों हे। निशानने थीर मरहमपट्टी करनेदाले बहुत से कुशल बेटा दुलाये गये। वे लीग नाना प्रमार के गट्टा खोर ट्याये खादि लेकर भीष्म के पाम उपस्थित हुए। उन सत्वीद्वार कुशल बेट्टों को देस कर भीष्म बोल —

हे दुर्यो प्रन । तुम इन लोगों का व्यन्धी तरह व्यादर-मल्तार करके बिटा कर दों । चित्रयों को जिम गित की याच्या हाती है उसी गित को इम प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए दवा पानी भी परकरत नहीं। इसारी चुरतु हो जाने पर इसी शर राज्या के लाव हमारे प्रारीर को दाय कर हेना। जिस समय प्रायल हो कर इस युव्य विक्षा टिया में ये। हमने दर पाया है कि निना इच्छा के हमारी मुखु न होगी। अतएय जब तक सूर्य दिक्श टिया में छोड़ न देंगे तय तक हम शारीर न छोड़ोंने।

शक्त-वैद्यों के चल जाने पर भीष्म ने दुर्योदन से कहा -

बेटा। सुन्दें चाहिए कि तुम कोच को जोड़ हो। जी से हमारी यही इच्छा है कि हमारे मरने ही से युद्ध समाप्त हो जाय। इस चाहते हैं कि इसारी मृत्यु के कानन्तर प्रजा को शान्ति हुएत गित्त, राजा शोग प्रसन्त डोक्ट प्रस्पर एक दूसरे को गल से लगार्ने, पिता पुत्र से मिलें माई भाई से मिलें, और कुडुम्बीय जुडुन्यियों से मिलें। इससे, हे राजन्त । तुम उच्चा देव खोड़ो। मन की मलीनता पूर कर हो। प्रसन्त हो। पाउड़ों के खाया राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लों।

राखों के गहरे बात लगने के बारण भीष्म पितामह निकल हो रहे थे। इससे और अधिक वे न बोल सके। उन्होंने आँखें बन्ट कर ला और योगियों की तरह प्राप्तों ना अक्षरफा में त्योंच कर खुप हो रहे। पायड़वों, कींरबों और अन्य राना लोगों ने तीन न्ये उनकी अन्बिष्ण करके प्रणाम निया। किर उनके पारों तरफ दाई स्वीद कर और संतरी सुरूदेंर करके सत्र लोग उदास मन अपने अपने हेरे को लीट आये।

जिस मतुष्य की खुर्यु निकट होती है उसे दरा नहीं खब्छी रागती। ठीक यही हाल हुयोधन का समक्रिए। उन्हें भीष्म का उपदेश निल्जुल ही नहीं क्या।

इधर महागीर कर्ण ने त्रन भीष्म की शर-राष्ट्र्या था हाल सुना तन वे पहला घैर भूल गये चौर तुरन्त उनके पास ध्याकर उपस्थित हुए। ऑर्लि चन्द निये हुए, लोह से सरागर, ध्यागिरी शब्द्या पर तटे कुरु पितामह के दिस्त कर द्यागान् कर्ण का क्युड भर ध्याया। वे उनके पैरो पर गिर कर करते हती —

हे महास्ता। आपकी आँखा के सामने होने पर आप सल्य जिस पर अपन्त होत थे वहीं क्राविय कर्ण आपको प्रशास करता है।

यह बचन कुन कर भीष्म ने वह कप से खोरों रहेती । उन्होंने दरता कि क्यों के पिना वहाँ खोर केहि नहीं है । तर उन्होंने संतरियों को दूर हदा कर, कर्ण की, पिता की तरह, दारने हाथ से छाती से लगाया और यहें प्रेस से इस प्रकार कहना खारम्स किया —

हे क्यों । यदापि तुमने सना ही हमारे साथ सर्खा की है—सना ही हमसे ईंट्योद्धेप रस्ता है— तथापि इस समय यटि तुम हमारे पास न आने तो हम निरूचय ही बहुत दुसी होने । हमने यह बात فوو

बहत जिश्यासमात्र मार्ग से मुनी है कि तुम राधा के नहीं, कुन्ती के पुत्र हो । इस राच बहते हैं। इसने कमी तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम पाएडती का निरोध करते थे, इसलिए, हम कभी कभी कडीर वचन कह कर तुम्हें राह पर लाने का यत्र करते थे। हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का-अपने तेज का ज्ञान हो जाय । हम इस बात की बहुत श्रव्ही तरह जानते हैं कि तुम वडे बीर और बडे धर्मात्मा हो । पहले जो तुम पर हमारा जोध या वह याज निसञ्जत जाता रहा। हेवीर्रशरोमित ! पौरप श्रीर प्रयत्न की श्रपेत्रा भाग ही वलनान है। इससे और ख़्या युद्ध करने से क्या लाम १ तुम यदि अपने सहोहर भाई पाएडने वे साथ मेल कर लोगे तो यह सारा वैर भाव मिट जायगा, अवएव, हमारी इच्छा है कि हमारे प्राणी के खर्च ही से इस युद्र की समाप्ति हो जाय।

क्र्या योल —हे पितामह । त्रापने जो कुद कहा उसमें कुछ भी सन्देह नहीं । सचमुच ही हम हुन्ती ने पुत्र हैं। किन्तु कुन्ती ने पैदा होते ही हमें त्यागु दिया। सूत व्यविषय ने हमें पड़ा देख दया रूपके मड़े प्रेम से हुमारा लालन पालन किया। इसके बाद हुर्योवन की छूपा से हम बड़े हुए। हमारे ही कारण इस निषम बैर की त्याग जली है। इससे आप हमें अर्जुन के साथ युद्ध करने की त्याज्ञा वीजिए। बीमार होकर भरना चतियों के कभी चचित नहीं। इसी से इन महापरान सी पाएडवो के साथ यह करने की हसने प्रतिज्ञा की है।

तब भीष्म ने कहा —

हे कर्गी । यह तारण वैर मेट देना यदि त्रिलकुल ही श्रासम्भव हो तो हम आजा देते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति की इन्छा से तुम श्रहकार छोड़ कर युद्ध करो। इसने पहल ही से इस युद्ध की रोकने की यहत प्रख चेप्टा की, पर हमारी सारी चेशावें व्यर्थ गई ।

भीष्म का उपटेश सुन चुकने पर कर्ण उनके। प्रणाम करके दुर्योधन के पास गये।

## ४—युद्ध जारी

शर-शन्या पर तटे महात्मा भीष्म के दर्शन करके आँदो से आँस् बहाते हुए कर्छ कीरवी की सेना में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कीरवों के बहुत तरह से त्राशा भरोमा दिया। बहुत दिनों के बाद कर्या था युद्ध के मैदान में रक्ष पर सनार देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा —

हे क्र्युं। भीष्म के सरने से हमारी सेना अप्रताय हो गई थी। उसकी रक्ता का भार आज जो हुमने श्रवने अपर ले लिया है, इससे हम उसे फिर भनाय समझते हैं। श्रव, इस समय, ज्या करना चिटिए, सा निश्चय करी।

र्क्या ने कहा —हे महाराज । खाप वढे बुद्धिमान् खौर चतुर हें। इसराग, खार ही नेर निरचय करना चारिए कि इम समय हम लोगों का चर्चन्य स्था है। सत्र वातो वी टेरामारा जितनी श्राणी ताह राजा पर सम्मा है उतनी श्राणी को राज्य क्या है। सर्व वाता वा टर्समारा जितना नरेरा हैं वे श्रापका उपरेश मुनने के लिए उमुक्त हो रहे हैं।

दुयोगन योल --हे कर्यो। बल, किम्म, राख विद्या श्रीर उग्र, सभी बानो में श्रेष्ठ पितामर न मेनापति होसर दस दिन तर हमारी रहा और शुक्रों का नाश किया। जो काम दिसी और से शाय ही हो सरे ऐसे बड़े वडे दुष्कर नाम करने उन्होंने इस समय देवलोर का श्रासरा तिया है।

इससे, इस समय एक श्रीर सेनापति नियत करना सजसे पहला काम होना चाहिए। जिना पत्रजार के नाज और दिना सारिव के रथ की तरह, विना सेनापति के एक परा भर भी सेना नहीं रह समर्ती। श्रतप्त, हमारे जड़े बड़े वोडावधों में से कीन वोडा भीष्य के बाद सेनापति होने वोग्य है, इस बात का तुम्हें, बचार करना चाहिए।

कर्ण की बात सुन कर सेना के बीच में राड़े हुए द्रोखाचार्ट्य से राजा हुवीधन ने कहा — हे ब्याचार्ट्य ! ब्याप सर्ट-पूज्य जावाण हैं; जन्म भी ब्यापने बड़े ही निमल वहा में पाया है, पुदि, बीरात बीर चतुर्वाई में भी ब्याप सबसे अंट्ट हैं। इससे, इन्ट्र जैसे वेबताब्यों की रहा करते हैं बैते ही ब्याद हमारी रहा करें। ब्याप सेनापति होकर, वेबताब्यों के ब्यागे स्वामिन्सार्तिक वी तरह, हमारे ब्यागे ब्यारे ब्यारे

दुर्घोधन की बात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिहनाट करके, दुर्घोधन की प्रसन्नता के बढ़ाते हुए, डोणाचार्ट्य का जयनयकार दिया। सैनिरो का खानन्दसचक केलाहल बन्ट होने पर डोण ने सेनापति का पट स्त्रीकार करके कहा —

हे हुंचीधन ! रातुओं को जीवने भी डच्छा से सुमने हममे जिन गुणों ना होना यनलाया उन्हे हम मुद्ध में सार्थक करने भी चेटा नरेंगे।

इसने अनन्तर द्रोकाचार्य को सेनापति के पर पर नियत करने का महत्त्वसार्य, अर्था प्रभी सेक आदि, हो चुनने पर कारवों ने किर बाजे और काई बजा कर हुए अरट किया। पुरवाह और स्वित्त बापत हुआ। आक्षयों ने वेर पाठ किया। वस्तीजनों ने सुतियात किया। द्विजों ने जयजयरार निया। सेनापति नियत होने पर द्रोकाच्यार्थ का, इस अरुर, बहुत अच्छी तरह सरकार किया गया। सेनापति पा पर प्राप्त होने पर महारथी द्रोकाचार्य ने सेनिरा के सामते द्रेयोजन से कहा —

महाराज ! दीरवों में श्रेष्ठ श्रीपम के बाद ही हुने सेनापति बना कर आपने हमारा 'ने इतना खादर किया उसके बढते, बहिए, हम आपना कौन सा आमिलपित काम कों !

कर्ण श्रीर द शासन श्रादि से सलाह करके राणा दुर्योचन ने वहा -

हे ज्याचार्य । यदि ज्याप हमें चर् हेना चाहते हें तो गीवयों में श्रेष्ठ युद्धियर कें। जीता पर र कर हमारे पास ले ज्याहर । यही हमारी प्रार्थना है ।

होएा ने कहा — चुधिष्ठिर को धन्य ६, क्योंकि आप भी टनमी मृत्यु को नामवा 'नहीं करते। यह कम आक्षर्य्य की वात नहीं कि आप उनके शत्र होनर भी उनमा वध न करते, मिर्म ट्राई पण्डने की इन्डा रहाते हैं। धर्म्मरात्र सचमुच ही अज्ञात-शत्रु हें—मचमुच ही उनमा शत्रु आन तर नहीं पैरा हुआ।

तथ दर्योधन ने अपने मन की बात स्रोत कर इस प्रसार कही .-

हे श्राचार्ख ] बुधिप्ठर के। मार डालना हमारे लिए श्रच्छा नहीं; उन्हें मारने से हमें सुभीता न होगा। उनका नाश होने से श्रार्शन, जरूर ही हम लोगो का नाश कर डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, युधिष्ठिर के। त्रापने वशा में कर लेने से चनके साथ फिर जुआ खेल कर हम त्रापना मतलव साध सकेंगे।

दुर्योधन के इस दुटिल श्रमिप्राय ने। जान कर द्रोगाचार्य मन ही मन उनसे बहुत अपसन्न हए। उन्होंने हुर्योधन की बरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर की बचने के लिए जगह एव छोड़ी। उन्होंने कहा :--

हे राजन् ! यदि खर्जुन सुधिष्ठिर मी रचा करेंगे तो अन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति के वाहर की बात है । राज़ विद्या में हुस खर्जुन के शुरू एसर हैं; पर उन्होंने खुद शहूर से शख मान किये हैं । तथापि, यदि, किसी दंग से अर्जन को तुम दूसरी जगह हटा सकी, और युधिष्ठिर यदि भाग न जायँ, तो हम खापकी इच्छा पर्ण करेंगे।

इसके वाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापति द्रोग ने सेना का त्यृह बना कर श्रीर दुर्योधन तथा हु:शासन आदि भीरवीं के। साथ लेकर, युद्ध के मैशुन की वरफ प्रस्थान किया। कृप, कृतवस्मी और द्व:शासन श्रादि बीर द्रोण की रक्षा करने के लिए उनकी वाई तरफ नियत किये गये। जयद्रय, फलिइ-नरेश श्रीर धूतराष्ट्र के पुत्र उनकी दाहिनी तरफ रहे । मदनरेश श्रादि वीरों के माथ कर्ण श्रीर दुर्चीधन आगे हुए।

कर्ण सबके आगे गमन करने लगे। उनकी सिंह के चिह्नवाली, सूर्य के समान चमकीली, पताका कौरवों के सैनिकों का व्यालन्द बढ़ाती हुई फहराने लगी । तब कर्य को देख कर कौरव लोग भीना का अभाव भूल गये। युधिष्ठिर ने भी कौरवों के व्युह के जवाब में व्युह बना कर अजुन के। उसके द्वार पर नियत किया। दोनों दल श्रामने सामने होने पर जन्म के बेरी कर्छ और श्राजन परस्पर एक इसरे के देखने लगे।

इसके ज्यनन्तर, बन में ज्याग जैसे पेड़ों को जलावी चली जाती है उसी तरह, चारों तरक तेजी से धूमनेवाले साने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का श्रारम्भ करके, पाएडवों की सेना का नारा करने लगे। बार बार गरजनेवाले मेघों से, हवा के मोकों के साथ, पत्थरों की वर्षा की तरह द्रोण के वाणों की वर्षा से पारहमों का दल ज्याकुल हो उठा । यह देख कर बहुत से पारहब वीरों के साथ ग्रंथिटिट दौड़ पड़े श्रीर द्रीण भी वाणवर्षा को रोकने लगे।

उस समय महा घोर मुद्र होने लगा। शकुनि ने सामने आकर बड़े ही तेज बाणों से सहदेव पर आक्रमण किया। उधर द्रोणाचार्यं द्रुपद के ऊपर हृट पड़े। सात्यिक कृतवस्मी के साथ और धृष्टकेतु छपाचार्व्य के साथ युद्ध करने लगे । किन्तु शस्य की छीड़ कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका ।

श्चन्त के। इन पिछले दोनों वीगें में गदा-युद्ध होने लगा। वहे वेगवाले मतवाले हाथियी भी तरह ये दोनों बीर गदा हाथ में ऊँची बठा कर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कुछ देर में वे अक्कर लगाते हुए मराइलाकार धूमने लगे। फिर उन्होंने पैतदा बदल कर उन्हीं लोहे के उराडे-रूपी गदाओं से परस्पर एक दूसरे पर श्राधात किया। थोड़ी देर तक इसी तरह भीपण युद्र होता रहा। उन्होंने एक दूसरे पर ऐसी चोटें की कि दोनों एक ही साथ जमीन पर लीट पोट हो गये। किन्तु भीमसेन जमीन पर गिरने के साथ ही उठ बैठे। इतने में कौरव लोग शत्य के। वहाँ से एक सुरक्ति स्थान में तुरन्त ही उठा हो गये ।

तय लम्बी मुजाओंबाले भीमसेन ने गदा हाय में लेकर कौरवों की सेना पर श्राक्रमण किया। पागडव लोग श्रापनी जीत से प्रसन्न होकर सिंहनाद करने और मीमसेन की सहायता करके कीरवों की सेना के। कँपाने लगे। गावाणों में श्रेन्ठ, सेनापति, द्रोखाचार्थ्य ने देखा कि कौरत लोग वेन्ताइ प्रवसा रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें धीरज देकर कहा कि डाले की कोई बात नहीं; धवराओ मत। फिर क्रोप से लाल होकर ने पारहवां की सेना में दूर पढ़े और ग्रुभिटिटर के सामने हुए। उन्होंने देलते ही देखते ग्रुभिटिटर के चकरकक के। मार पिराधा; और जो लोग ग्रुभिटिटर की रक्षा के लिए ये उन्हें वेहद पीड़ित करते ग्रुभिटिटर फे ग्रारीर को वीक्शे शरों से क्षेट दिवा।

इस समय सेना में यह खबर दन्नी कि राजा पकड़े गये। इससे चारों तरक केालाइल मच गया। अर्जुन उस समय दूर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी यह केालाइल सुना। सुनते ही वे वहाँ से चल दिये। रास्ते में उन्होंने झूर्यारों के हाथ, पैर, घड़, सिर चादि वहा ले जानेवाली कथिर की नदी वड़ी ज़द्री से पार की। फिर चपने स्थ की सचानक घरघराइट से सारी दिशाओं की कैंपा कर चौर कीरतों के वड़ी निर्देशत से मार भगा कर सुरन्त हो वे बुधिष्टिर के पास चा पहुँच। उन्होंने वस समय इतनी साम-वा की कि प्रथ्यी, चाकाश, दिशा, विदेशा सब कहीं थोर चन्यप्रकार हा गया—हाब मारा म समले लेगा।

इस समय थूल की चादर में छिपा हुआ सूर्य अस्ताचलगामी हुआ—सायहाल ही गया। अत्रवब द्रोण ने लाचार होकर अर्जुन के द्वारा परास्त की गई कीरव सेना की युद्ध वन्द करने की आक्षा ही। पाएडव लोग भी प्रसन्न होकर विशास करने के लिये अपने अपने डेरों में गये। जब रात की शिविर में सेना चली गई तब हुयोधन की देख कर मन ही मन लिजत हुए द्रोण ने कहा:—

महाराज ! हमने पहले हो जाप से कह दिया वा कि युद्ध के मैदान में जार्जुन के रहते जुधिकिर की देवता तक नहीं पकह सकते । हम सबने मिला कर बहुत कुछ यन किया, पर जार्जुन ने हमारे सारे परिश्रम को क्यर्थ फर दिया । इससे विद किसी हिकमत से जार्जुन हटा न दिये जायेंगे तो जुधिकिर का परिश्रम को क्यर्थ फर दिया । इससे आर्जुन के। युद्ध करने के लिए ललकारे और युद्ध के मैदान से दूर हटा हो जाया । ऐसा होने से यह बीर को परात किये थिना जार्जुन कभी न लीटेंगे। इसी अवसर में पायडवों की सेना के भीतर मुस कर हम गुधिकिर को पकड़ने का यह करेंगे।

यह 'सुन कर त्रिगर्त्तराज ने दुर्योधन से कहा :---

महाराज ! अर्जुन हम लोगों के। हमेरा। ही परास्त करवा है—कभी हम लोग बससे नहीं जीवते। इस कारण हम सब हमेरा। ही क्रोप की आग से जला करते हैं। इससे हमीं उसे युद्ध के लिए लातकारी और मैदान के वाहर जाकर उसके साथ युद्ध करेंगे। वहाँ उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित स्वाम करेंगे। जब तक हम अर्जुन के साथ युद्ध करें आ। युद्धिद्धर के। पकड़ लीजियण होत अर्थात होत अर्थात हाते क्यां दोगों माने होंगो। इसके अनन्तर जिनक्तांत्र ने अपने वाहरों में गुलाया। इसके अपिकार के ती अर्थात होते अर्थात होते अर्थात होते के साथ युद्ध करें आ। इसके अनन्तर जिनक्तांत्र ने अपने वाहरों में गुलाया। इसके अधिकार में जो सेता थी वह भी स्कृत हुई। कि। वन्होंने आग के। सामने रस कर, स्वर्गमाप्ति की इच्छा से यह शपथ की कि जय तक रासिर में माण रहेंगे तक वक हम लोग अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे।

दूसरे दिन युद्ध हिड़ने पर त्रिगर्च लोगों ने अर्जुन का युद्ध के लिए ललकारा श्रीर ललकारते

हए दक्षिण दिशा की खोर प्रस्थान किया ।

तव चर्जुन ने गुधिष्ठर से वहा :--

महाराज ! युद्ध के लिए ललकारे जाने पर हम युद्ध किये विना नहीं रह सकते । हमें युद्ध करना ही पदला है। हमने यही नियम कर रक्ता है। इस समय, देखिए, त्रिगर्त लोग युद्ध के लिए हमें पुकार रहे हैं। इससे उनका नाश करने के लिए हमें खाड़ा दीजिए।

मुधिष्ठिर बोले :—हे व्यर्जुन ! सहावीर द्रोखाचार्व्य ने हमारे सन्वन्य में जो प्रतिहा की है

यह तो तुमने सुनी ही है। श्रतएव उसका केई उपाय किये विना युद्ध करने न जाना ।

चर्जुन ने वहा :—पाञ्चालवीर सत्यजित त्याज त्यापकी रत्ता करेंगे । यदि द्रोण उन्हें मार

डालें तो तुम मुद्ध के मैदान में किसी तरह न ठहरना।

इसके थनन्तर युधिष्टिर ने वड़े प्रेम से खर्जुन के इत्य से लगाया और त्रियत लोगों के साथ युद्ध फरने के लिये जाने भी बाझा दी। बतुल बीर अर्जुन भूखे बाध की तरह विगर्तों की तरफ दौड़े। तय युधिष्टिर के बिना अर्जुन के देख, उन्हें पकड़ने के लिए, होखाचार्व्य की सेना गन में बहुत ख़ुश होकर खाते बढ़ी। दोनों दलों के बीर बड़े नेग से एक दूसरे से मिड़ गये।

इधर त्रियर्च लोगो ने युद्ध के मैदान के धाहर एक चौरस जगह में खड़े होकर चक्र के आकार हा एक व्यूह बताया ! जब उन्होंने देखा कि खर्जुन उनसे लड़ने आ रहे हैं तब वे मारे ख़ुरीों के उछलने, छूदने और शोर मचाने लगे ! उन्हें इतना प्रसन्न देख अर्जुन ने कृष्य से हँख कर कहा :—

हे वासुरेव ! मस्ने की इच्छा स्क्तेवाले इन दिगर्ल लोगों का ते। देखो ! रोने के बदले ये लोग ख़ुरा हो रहे हैं ! फथवा, स्ण में मस्ने से हमे स्वर्ग मिलगा, यह समग्र कर सचग्रुच ही ये लोग खानन्य मना रहे हैं !

यह कह कर अर्जुन ने जिग्नेराज के सामने रथ खड़ा कराया और सेाने के कामवाला अपना हैवरन शहु बहे थीर से बजाया। तब जिगमें लोग सब मिल कर एक ही साथ अर्जुन को तरक कर बाध मारने लगे। उनमें बिगानेराज का एक भाई भी था। उसने यहाँ कर साहदा किया कि अर्जुन के तरक कर बाध मारने लगे। उनमें बिगानेराज कर एक माई भी था। उसने यहाँ कर साहदा किया कि अर्जुन के तरक शाय पर अर्जुन के तरकाल ही उसका सिर काट विराय और सावनभारों की पृष्टि की तरह शाय पर सा कर उसने सैनिकों का संहार आरम्भ किया। इस पर ने लोग ने-सह इर गये और हुयीयन की सेना में जा। मिलने के इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देरर कर जिग्नेराज को बड़ा क्रोभ हुआ। ये पुकार कर कहने लगे:—

हे चीरो ! भागना मत । फीरवों के सामने ऐसी भयानक शपथ करके इस समय फीन हुँह लेकर हुम लोग उनके सामने जानगे ।

यह सुन कर मैनिक लोग उत्तेतित हो छठे—उन्हें फिर साहस छा गया। वे सब मिल कर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। ध्युत उन लोगों को लौटते देख छुप्या से कहने लगे:—G

हे केराव! जान पड़ता है कि शरीर में प्राण रहते वे लोग युद्ध का मैदान न होहेंगे। इसलिए हमारे रथ के। श्रीर पास ले चलो। श्राज तुम हमारे सुज-बल श्रीर गाराडीव-माहात्स्य के। श्रच्छी तरह देखोंगे।

तम कुप्पा ने रम चलाने में बेहद कीशल दिखाया। कभी उन्होंने चक्र की तरह रम के। चक्रर दिया; कभी उसे खांगे ले गमे; कभी तत्काल ही पीढ़े लीटा लाये। इस तरह, कृष्ण ऐसी चतुर्या है दिगारी गोगों की सेना में रस चलाने लगे कि खाईन का उत्साद दूना ही गया। उन्होंने खानन शर घरना कर सामने के सारे बीरों के। यमपुरी मेज दिया। बाकी जो वने उनके। उन्होंने बड़ी ही बेन्हीं से मारना जारम्भ किया।

श्रन में त्रियन्ते लोगों ने जीने वी श्राह्मा द्वेष्ट ही। सब एक जगह इकट्टे हो गये श्रीर एक ही साम श्राह्म पर वाणों की नीक्षार करने तथे। सैक्डों, हतायें वास श्राह्म पर एकवारगी गिरने लो। वत वारा-वर्षों ने कुरण और श्राह्म के विलङ्गल ही वोष दिया—यहाँ तक कि एक दूसरे की देखना श्रमनम हो गया। वह दश दरा हरा निर्मा की समक्षा कि क्रमण और श्राह्म होने बारे गये। तब वे श्रमना सक केंचा टक कर हिलाने श्रीर की तोहाहत मचाने तथे। क्रमण के कितने ही पाय तथे; ने विकत्त हो वठे श्रीर श्राह्म हो पाय तथे; ने

है अर्जुन ! अरबी तरह वो हो १ हुम्हारे वो केई पान नहीं लगा १ हम हमें देख नहीं पड़ते । इस्प्र के हुँह से यह सुन कर अर्जुन ने एक ऐसा नायन्य आज छोड़ा कि त्रिगतों के चलाये हुए सारे नायन माल्ह्म कहीं चले गयु । वायों के जाल के भीवर से इस्प्र और अर्जुन होनो निस्ल आये । तम अर्जुन ने किरातों के सारवे सारवे व्यक्तिक स्व देखा, और भल्लाख हारा किसी का सिर, किसी का हाथ, दिसी का वैर काट काट कर कर फैंकने लगे । इस वरह नहुत सी जिमानेना मारी गई । जो थोड़ी सी वर रही थी इससे अर्जुन का प्रभाव और आदिक न सहा गया। वह भाग गई ।

खर्जुन ने जब देशा कि राजुओं ने पूरी हार रार्ड् वब युधिष्ठिर के पात लौट खाने के लिए बड़ी वेजी से रख हाँका। राह में जो लोग उनके लौटने में रुकबट पैरा करने लगे उनका धर्जुन ने इस सफ्द मारा किया जैसे फमलों के वन में युद्ध कर मतवाला हाथी कमलों का नाश करता है। उनने इस सफ्द मारा किया जैसे फमलों के वह वेग से प्रस्थान किया। परन्तु, उनके लौटने में फिर एक विष्ठ उपस्थित हुआ। प्रान्थों तपपुर के साजा मगर्च ने खपने मेच-सहरा हाथी के कमर से पार्जुन पर बाग बरसाना खारन्म कर दिया।

बस समय कर्जुन और अगदत्त में परस्पर महाचोर संमाम हुआ। महाबाहु भगद्दां ने कर्जुन के बाधों को बात कहते ब्यार्थ कर दिया; चनका एक भी वाख अपने पास तक न पहुँचने दिया। उन्होंने रथ-समेत कृष्ण और कर्जुन को सार डालने के इरादे से अपने हाथों को आते बढ़ाया। कालान्तक यम की तरह वस हाथी को अपनी तरक आवे देख महात्मा कृष्ण ने बड़ी कुरती से रथ को हटा कर अपनी दाहिनी तरफ कर दिया।

हाथी और उसके सनार के। पीछे से मार डालने का अर्जुन के लिए यह अच्छा मी हा था। पर अधन्में के जयाल से उन्होंने वैसा न किया। उपर उस महा-गज ने पाएडवों की सेना का संहार आरम्भ कर दिया। इस पर अर्जुन को पड़ा कोच आवा। हाथी पर लोहें की जाली को जो मृल पड़ी थी उसे अर्जुन ने अपने सेच बायों से काट डाला और अगदत्त के फेंके हुए सार अरू-शाओं को रीक कर उन्हें दे- सरह पायल किया। हब भगदत्त ने घन-अब के सिर पर तेमस नाम का हथिवार मारा। उसके आयात से अर्जुन ने किरीट को सीधा करके बड़े कोच में आकर भगदत्त से कहा!—

हे प्रागुज्योतिय-तरेश ! अब सब लोगों की तुम अच्छी तरह देख लो ! तुम्हारा श्रन्त समय श्रा पहुँचा ! हमारे किरोट की अपनी जगह से हटानेशला बहुत देर तरू जीता नहीं रह सकना !

यह सुन कर भगदत्त कोध से जल उठे और एक अंग्रस अर्जुन पर फेंगा। छन्या ने देखा कि अर्जुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। इससे उन्होंने अर्जुन के। तुरन्त अपनी आह में कर दिया और अपने ही करर उस अंग्रुश के। लिया। अर्जुन के। यह बहुत पुरा लगा। वे हुखी होगर छन्या से अर्जुन को! :—

है मधुस्द्रत ! तुमने युद्ध न करने की श्रीतक्षा की थी; उसे इस समय तुमने तोड़ दिया। यदि हम व्यशक्त हो, या और किसी कारण से व्यपनी रचा न कर सकते हों, तो हमारी रचा करना तुम्हारा काम है। परन्तु, इस समय तो हमारे हाथ में हवियार हैं और हम बुद्ध कर रहे हैं; व्यतएव, ऐसी दशा में, तुम्हें युद्ध में व्स्तंदाकी न करना चाहिए।

यह कह कर ऋजुँन ने भगरत के हाथी के मसक को सहसा सैठड़ों शरों से छेर रिया। भगरत ने हाथीं को चलाने की हचार कोरिशों की, पर वह वहाँ से एक इञ्च भर भी न हटा। उसे बहुत सल्म चोट लगी थी। इससे छुछ ही पतों में उसका शरीर सत्र हो गया, वह जमीन पर गिर पड़ा, श्रीर जोर से पित्ला कर उसने प्राण् छोड़ दिये। उसी समय श्रुचैन ने श्रद्धंचन्द्र नामक वाल से भगरत के हृदय २२८ सचित्र महाधारत [ दूकरा १.३

को छेट दिया। भगदत्त के हाथ से धनुर्वाण छूट पढ़ा श्रीर प्राए-पत्ती ,राग्रेर से उड़ गया। तब श्रर्जुन ने रास्ता साफ देरा फिर गुधिग्रिर के पास लौट चलने के लिए जोर से रथ चलाया।

वधर धार्जुन के दूर चले जाने पर होखाचार्व्य ने एक पैसा ब्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके। फिर ध्यपनी प्रविद्या के धनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे से वे पाएडवो की सेना के सामने हुए। होख के ब्यूह के जवाब में युधिष्ठिर ने भी एक ब्यूह बनाया। उस समय होण और युधिष्ठिर के शरीर-रचमों में पमासान का युद्ध होने लगा। बुधिष्ठिर की तरफ की जो सेना होएगाचार्य का खाते बदना रोक्सी थी वह इस तरह तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से मेगे का जमान दिक्त भित्र हो जाता है। हमी समय महातार होज युधिष्ठिर के ठीक सामने आ पहुँचे और सैकड़ो वायु बस्सा

कर उन्होंने युधिद्विर को तोप दिया। हाथियों के मुगड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह को दूरते देख जैसे सारे हाथी वे-तरह जिल्हाने लगते हैं, युधिद्वर पर ट्राण का आक्रमण देख पायडण-सना ने उसी तरह कीलाहल आरम्भ कर दिया। अर्जुन ने सत्यजित को युधिद्वर की रचा का काम पहले ही से है रक्ता था। जब उन्होंने देखा कि हीणापार्व्य युधिद्वर की पहले कहें हैं तब बड़े की से दीड़ कर द्रीण के सार्थ्य और पीड़ों को उन्होंने अपने सीडण रागे से हेंद दिया। फिर मचडलाहार यूम कर उन्होंने आधार्व्य की पत्रजा की कहा विवाद पायड़ सार्थ्य स्वाद्य स्वाद्य की प्रजा की कहा विवाद प्राप्त है। इस होणा प्रजा की कहा विवाद प्राप्त स्वाद्य स्वाद्य

ष्ट्राघात किया ।

पाएडव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को देरा कर सिहनाद करके और अय-सूचन वस्न हिला कर ख़ुशी मनाई। ब्रेग्याचार्य्य बार बार सत्यजित का धनुष काटने लगे, परन्तु परम पराक्रमी सत्यजित कम कम से दूसरे धनुष ले लेकर बिना खरा भी भय या चञ्चलता प्रकट किये, पहले से भी खाधक शेर संवाप करते लगे। अन्त में भीका पाते ही खाचार्य ने घर्ड पन्द्र बाख से सत्यजित का विर थह से अला कर दिया। वाय चर्जुन के वर्षदेश के खनुसार ट्रोखाचार्य्य के सामने रहना उचित न सम्म विश्वर से यह के भैशन से प्रसान किया।

युधिदिद की पकड़ न सकने के कारण द्रीखाचार्य के क्रीव की सीमा न रही। रहा-पूमि में पूम पूम कर अनन्त पाञ्चाल लोगों को उन्होंने मार ग्रियस्था। इसी समय भगवन को मार कर, और रात में कीरवों की अनगिमत सेना नस्ट करके, अर्जुन वहाँ पहुँच गये। उन्हें लौट आया देख पाएडवों की सेना का उत्साद यह गया। उसने बहुत ही चीर युद्ध आरम्भ कर दिया। इससे पौरप-सेना एक क्षण भर भी उसके सामने न ठहर सकी। दोखाचार्य्य पर चारों तरफ से भावा होने लगा। इससे उन्हा मेनीरय सफल न हो सका। उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित समका। तय दुर्योगन ने अपने पत्तरालों की बढ़ों हा दुदशा और हेंसी होते देख आवार्य से कहने से उस दिन का युद्ध समाम होने की आज़ा दी।

दूसरे दिन, सरेरे, युद्ध की श्वारम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्गोधन ने द्रीए

से ख्वास होकर कहा :--

है त्यापार्च्य ! प्रसन्न मन से हमें बरदान देकर द्या द्याप श्रपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं ! भग्त-जनों मो इस तरह निराश करना क्या त्याप ऐसे भ्रष्टात्याओं को बनित है ?

तय द्रीण बहुत लिजत होकर कहने लगे :---

हम तुम्हारे मन के अनुकूत काम करने का निरन्तर यह करते हैं; किन्तु, रूपण की पालारी और प्रार्तुन के पराज्य के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम करते हैं सभी कर्य जाता है। दौर, आज फिर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जात। हम एक ऐसी व्यूह-रचना को छेद दिया। भगदत्त के हाथ से धतुर्थाण छूट पड़ा श्रीर प्राथ-पत्ती हारीर से उड़ गया। तव श्रर्जुन ने रास्ता साफ देटा फिर शुधिदिर के पास लौट चलने के लिए जोर से रय चलाया।

खपर अर्जुन के दूर चले जाने पर द्रोणाचार्य्य ने एक ऐसा ब्यृह बनाया जो किसी तरह तो हा न जा सके । फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गुभिष्टिर को पकड़ने के इरादे से ने पाएडवों की सेना के सामने हुए । द्रोण के व्युह के जवाब में युभिष्टिर ने भी एक व्युह बनाया । उस समय द्रोण और युभिष्टिर के सरिर-दच्चों में प्रमासान का युद्ध होने लगा । युभिष्टिर की तरफ की जो सेना द्रोणाचार्य का आते बहुना रोक्ती भी नह इस तरह वितर वितर होने लगी जैसे बायु के बेग से मेगेंग का जमान हिन्न निज्ञ हो जाला है। इसी समय महाबीर ट्रोण युधिष्टिर के ठीक सामने आ पहुँचे और सैकड़ी बाण बरसा कर उन्होंने गुभिष्टिर को तोण दिया।

हाथियों के मुख्ड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह को टूटते देख जैसे सारे हाथी वेन्तरह चिल्लाने हुन बुधियां के मुख्ड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह को टूटते देख जैसे सारे हाथी वेन्तरह चिल्लाने हतते हुँ, युधिष्टिर पर ट्रोण का आक्रमण देख पाएडव-सेना ने उसी तरह कोलाहल आरम्म कर दिया। अर्जुन ने सत्यिज्ञ को युधिष्टिर की एंडित कर रहे हैं तब बड़े बेग से दौड़ कर द्रोण के सार्यक्ष और पेड़ी की उन्होंने अपना में के देखा के सार्यक्ष और पेड़ी की उन्होंने अपना में के देखा के पार्यक्ष कर उन्होंने आचार्य्य की अज्ञा की काट गिराया। इससे द्रोणाचार्य्य की बड़ा कोप हुआ। उन्होंने दस बाख सत्यिज्ञ के रारीर के भीतर प्रविद्ध कर दिये। परन्तु इतने वाख लगने पर भी सत्यिज्ञ जरा भी न प्रवराये। उन्होंने किर भी द्रोण पर आगात किया।

पायडव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को देख कर सिंहनाद करके धीर जय-सूनक वस्न हिला कर ,खुशी मनाई। द्रोणाचार्य बार बार सत्यजित का धनुष काटने लगे; परन्तु परम पराक्रमी सत्यजित क्रम क्रम से दूसरे धनुष ले लेकर बिना खरा भी सब या चक्रचलता प्रकट किये, पहले से भी ध्वधिक धोर संप्राम करते लगे। अन्त में मौका पाते ही खाचार्य ने चार्ड चन्द्र बारा से सत्यज्ञित का सिर धन से खला फर दिया। तब चर्जुन के छपदेश के खनुसार द्रोणाचार्य के सामने रहना डचित न समक्ष विधिद्धर ने यह के कैशन से अध्वात किया।

युधिदिर की परुष्ट न सकने के कारण द्वेराणाचार्य के क्रोध की सीमा न रही। रण-भूमि में पूम पूम कर अनन्त पाञ्चाल लोगों को उन्होंने बार गिराया। इसी समय अगदत्त को मार कर, और राख्ने में कीरवों की अनगिनत सेना नष्ट करके, अर्जुन वहीं पहुँच गये। उन्हें लौट आया देख पायडवों की सेना का उत्साद यह गया। उसने बहुत ही चीर बुद्ध आरम्भ कर दिया। इससे कीर्य-सेना एक चए। भर भी उसके सामने न ठहर नक्षी। दोशाचार्य्य पर चारों तरक से धावा होने लगा। इससे उनका मनोर्य सफत न हो सका। उन्होंने वहाँ से इट जाना ही दिगत समम्मा। तय हुयांचन ने अपने पचवालों की बड़ी हा दुदेशा और हुसी होते देख आवार्य्य के कहने से उस दिन का युद्ध समान होने की आज़ा दी।

दूसरे दिन, सवेरे, युद्ध की आरम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्योधन ने द्रीए

🗎 उदास होकर कहा :--

हे आयार्क्य ! प्रसन्न मन से हमें बरदान देकर श्रव श्राप श्रपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं ! भफ-जनों को इस तरह निराहा करना क्या श्राप ऐसे महात्माओं को खीनत है ?

तय द्रोए यहुत लिजत होकर कहने लगे:—

हम तुम्हारे मन के अलुकूल काम करने का निरन्तर यह करते हैं, किन्तु, कृष्ण को जातारी और अर्जुन के पराज्ञम के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम करते हैं सभी अर्थ जाता है। रीर, आज फिर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जात। हम एक ऐसी व्यूह-पना



च्यूह के भीतर श्रभिमन्यु

दूसरा खएड ] यद्ध जारी २२९

करेंगे—हम एक ऐसी मोरचावन्दी करेंगे—िक उसके भीतर जो पाएडवन्त्रीर पड़ जायगा वह जीता

' श्राचार्व्य के मुँह से यह बात सुनकर मारे जाने से यचे हुए त्रिणर्र्च लोगों ने फिर श्रर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। फिर वे लड़ते लड़ते ऋर्जुन को दूर ले गये और वहाँ उन्हें घोर युद्ध में लगा रक्ता । इधर द्रोए ने अपने कथन के अनुसार एक बड़ा ही विकट व्यूह रचा और वै-धड़क पाएडवों की सरफ बढे ।

श्राचार्च्य को इस वरह बड़े ही भीम विक्रम श्रीर साहस से श्राते देख युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई । वे उनसे यचने का उपाय सोचने लगे । द्रोण के बनाये हुए उस चक्रव्यूह (चकावू) नामक मोरचे के भीतर घुस कर उसे सोड़ने के योग्य बीर वे हूँ दुने लगे। पिता ही के समान तेजस्वी व्यक्तन के पन्न श्रमिमन्य को छोड़कर श्रीर किसी को उन्होंने इस योग्य न समका। इसलिए यह काम अभिमन्य को सौंप कर यथिष्ठिर योले :--

वेटा! इस व्युह को कैसे तोड़ना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समक में नहीं श्राता। ऐसा न हो कि लौटने पर अर्जुन हम सबकी निन्दा करें। इससे तुन्हीं को इस समय जो अधित जान

पड़े करो ।

चिमिमन्यु ने कहा:-हे ध्यार्थ्य ! हम इस न्यूह के भीतर पुस जाने की युक्ति तो जरूर जानते हैं: परन्तु इससे निकल श्रामे भी युक्ति नहीं जानते । इससे जलती हुई श्राम में पतमे की तरह इस विपदा-जनक ब्यूह के भीतर पुसना क्या आप उचित समसते हैं ?

तन युधिष्ठिर ने वहा :--तुम यदि एक बार व्यूह को तीड़ कर भीतर घुस जावगे तो तुन्हारे पोले हम सब लोग भी पुस कर तुम्हारी रहा और कौरवों का नाश करेंगे। इससे शतश्रों के बीच में

घसने को हमारे लिए तम जगह भर कर दो।

पचा युधिष्ठिर की इस प्रकार बाज्ञा पाकर महारीर ब्यभियन्यु ने सार्थि से वहा :-है समित ! तम द्रोणाचार्य्य की सेना के सामने शीघ ही हमारा स्थ ले चलो ।

श्रभिमन्य के बार बार इस तरह आज्ञा देने पर सारथि बोला :-

है राजकुमार ! आप बहुत बड़ा काम अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसा दुरा साहस करना आपको खित है या नहीं, इसका अच्छी तरह विचार करके तब युद्ध के लिए प्रस्थान करना जियत होगा। तय श्रजीन-सत श्रभिमन्यु ने हैंस कर कहा :--

क्षत्रियों से धिरे हुए द्रोण की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इन्द्र से भी युद्ध में हम पींछे नहीं हट सक्ते । इससे जरा भी विलम्य न करके तुम हमारे रथ को द्रोगाचार्य्य की

सरक चलाओ । सार्थि मे देखा कि श्रभिमन्यु ने मेरी बात का कुछ भी जारर न किया। यह बात उसे दुरी

लगी। पर वह करता क्या १ येचारा लाचार था। उसे रव चलाना ही पड़ा। सोने के साज से शोभित पील घोड़ी की रास उसने हिलाई -श्रीर वे तुरन्त ही द्रोणाचार्च्य की सेना के सामने चले। तम पाएडव-बीर भी श्राभिमन्यु के पीछे हो लिये। गंगा का एक सोवा जैसे समुद्र में प्रवेश करे, वैसे ही द्रीए की सेना से श्रामिमन्यु जा मिले। बार युद्ध ठन गया। द्रीसाचार्च्य के देखते देखते उनके व्यृह की वीड़ कर श्रभिमन्यु उसके भीतर घुस गये।

किन्छु, जो पाएडर-बीर व्यक्तिमन्त्रु के पीठे ब्यूह के भीतर पुसने की पेप्टा करते थे उन्हें जयद्रथ ने ब्यूह के द्वार ही पर रोक दिया। मिल कर सबके बहुत श्वत करने पर भी पाएडवों की एक न चली । दैव कौरवो की तरफ या। महावली सिन्धुराज को हटा कर एक भी पाएडव वीर व्यूह के भीतर न घँस सका। नौरवों ने दृटे हुए ब्यूह को फिर सुधार लिया चौर अभियन्य को भीतर पाकर

चारों सरफ़ से उन्हें घेर लिया।

सचित्र महाभारत

२३०

इसके खनन्तर दुर्योधन ही ने श्राभिमन्यु पर पर ले खात्रात किया। किन्तु प्रतल बीर श्राभिमन्यु का प्रचराड प्रताप दुर्योधन से न सहा गया। अभिमन्यु ने शीव ही उनकी नानो दम कर दिया। तव ोणाचार्य, श्रश्वत्थामा, कृप, कर्ण, शास्य श्रीर कृतवर्ग्मा ने मिल कर दुर्योधन को श्रीभमन्यु के पंजे से छुड़ाया। शिकार का इस तरह जाल से निकल जाना श्रमिमन्यु से न सहा गया। मारे क्रीय के वे श्रधीर हो उठे और त्रपते तेज बाणों से सबके सार्राथयों श्रीर घोड़ों को व्याकुल करके उन महार्राथयों को उन्होंने वहाँ से शीव ही सार भगाया। उन्हें इस तरह युद्ध के मैदान से पराइमुख देख श्रीभमन्य ने बड़े जोर से सिंहनाद किया।

कुछ देर बाद श्रमिमन्यु को कुछ दूर पर शाल्य दिसाई दिये। श्रमिमन्यु ने उन्हे श्रपने निगम बालों से इतना घायल किया कि शल्य की मुच्छी था गई। यह देख कर शल्य की सेना इस तरह भागी जैसे सिंह से पीछा किया गया दिएन भागता है। शल्य का छोटा भाई उस समय वहीं था। उसने वड़े भाई को मृच्छित देख अभिमन्यु पर आक्रमण किया । अभिमन्यु का युद्ध-कौशल यहाँ तक धड़ा चड़ा था कि उन्होंने शल्य के छोटे भाई, उनके सार्थि और उनके दोनों चकन चकों को एक ही एने में मार गिराया ।

तब सैकड़ों बीदा-कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सपार होकर, कोई हाथी पर सवार होकर-एक ही साथ अभिमन्यु पर दौड़े। परन्तु, श्रभिमन्यु इससे जरा भी न डरे। उनमें से जो उनके सामने आया उसे उन्होंने हैंसते हँसते भूमि पर सदा के लिए मुला दिया।

इसके अनन्तर अर्जुननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारों ओर धनकर लगा कर द्रोण, कर्ण, रात्य श्रादि सेनाध्यक्तों को अपने पैने वाणों से बेधना शुरू किया। उस समय श्रव्य-श्रव्य चलाने में अभिमन्यु ने बड़ी धेढव फुरती दिखाई। माछम होने लगा कि एक ही समय में वे चारों तरफ

युद्ध कर रहे हैं। तय कृद्ध होकर हुर्योधन कहने लगे :--

हे भूपाल-पृन्द ! देखिए, अपने शिष्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को आचार्व्य स्तेह के कार्ण नहीं मारना चाहते । यदि वे इसे भारने पर उतारू होते तो यह वालक कभी न जीता वचता। श्रर्जुन के पुत्र की द्रोगाचार्य रक्षा करते हैं। इसी से यह अपने को यहा बीर सममता है। इस गृह का शीघ ही संहार कीजिए। वीरता विपयक इसका मूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए।

इस पर यमएड में चूर होकर दु:शासन ने कहा:-

जिस तरह राष्ट्र सूर्व्य का श्राम करता है उसी तरह सबके सामने इम प्राभिमन्यु का संहार करेंगे।

यह फह कर दु:शासन ने ऋभिमायु की जोर से ललकारा और वड़े कीय में आकर उन पर पाण वरताना आरम्भ किया। अभिमन्यु और दुःशासन दोनो ही रथ-युद्ध में निदुर्ण थे। अतएव दोनों में बड़ा ही भीपण युद्ध होने लगा। कभी दाहिनी कभी वाहें तरफ होकर, इधर से उधर मण्डला-कार चरकर लगाते हुए, श्राभिमन्यु और दु.शासन परस्पर एक इसरे पर आवात करने लगे। महावीर श्रभिमन्यु ने दुऱ्यासन से कहा :--

श्राज हमने बड़े भान्य से युद्ध में तुम्हे सामने पाया है। हमारे चचा लोगो को जो तुमने

कर बास्य रहे हैं जन सबका बदला त्याज हम लिये लेते हैं।

यह कह कर हुशासन का नाश करने के लिए अर्जुननन्दन अभियन्यु ने आग के सहश तेज-वाले थाए। मारे। वे वाए हु शासन के शरीर के भीतर धुस गये। हु:शासन स्थ पर गिर पड़े और मुच्छित हो गये। जनकी यह दशा देख सार्धि उन्हें मैदान से भगा लाया।

तव धृतराष्ट्र के पुत्रों के परम हितकारी महा घतुर्पर कर्ण ने बड़ा क्रीय करके श्रभिमन्यु की एक बीक्स वास मारा । परन्तु, अभिमन्यु इससे चरा भी न पीड़ित हुए और चरा भी श्रपनी जगह से त हटे। उन्होंने न माद्म कितो वासा कर्यों के सरीर में छेट हिसे, और जो स्थी या महास्थी उनके सामने आया उसे उन्होंने ये-तरह धायल किया। बड़ी फ़ुरतों से वे गीरों नी सेना ना संहार करने लो। की कीरों की सरफवालों में से कोई भी अभिमन्यु की चरेट से अपनी सेना को न बचा सका। अभिमन्यु के दोड़े हुए महा विषम वासा स्थी को तोड़ने और धीडों तथा हाथियों को काटने लो। हथियार लिये हुए बाज्यूबन बीधे हुए, अँगृठियों आदि सोने के आमूप्ता पहने हुए बीरों के कटे हुए हाथ और भाला तथा कुमडेला भारता हिस्से हुए उनके महतक चारीन पर पड़ाचड़ मिरने लगे।

जयर घृष्टचुम, विराद, हुण्ड, आदि महारिथयों से रहा किये जाने पर भी जितने बार पाएडमों ने अभिमन्तु को बचाने के इरादे से उस चक्रव्यह के भीतर पुसने की चेदा की उतने ही बार अपेती सिन्धुराज जयद्रय ने, भिमन्तु के तोड़े हुए ब्बृह के हार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से रोका यह देख कर सैनिक्स को यहा आश्चर्य हुआ। इतने में हुटे हुए ब्बृह के किर मजबूत बना लेने के लिए की खों का कार्त वक्त मिल गया। उन्होंने उस ब्बृह की फिर जैसे का तैसा बना दिया। इससे उसके भीतर पुसने की पारडवों की सारी आशा धूल में मिल गई। अतएव, अन्त तक, बिना किसी और की सहायता के, अपेल अर्जुनसुत अभिमन्तु ने, समुद्र के बीच में वैरते हुए मगर की तरह, उस उतनी पड़ी की पिश्व किया।

धीरे पीरे जभिमन्तु की मार ने बड़ा ही भयद्वर रूप धारण निया। कर्ण ज्यादि वीरों का बार बार निवारण करके—बन्दे पास तक न फटकने देकर—जन जमिमन्तु ने हुर्योधन के पुत्र तस्मण और मद्राज के पुत्र रुम्मारय जादि बहुत से राजकुमारों और कोरालनेश के राजा महारथ इहद्यत को भार गिराया तब कैरव कोरा केन्सर प्रयशा कर दोणायार्थ्य की शरण में गये।

क्यों बोले :—हे ब्रह्मन् । यदि खाप बहुत कल्द कोई बपाब न करेंगे तो कर्जुन का पुत्र हममें से किली को न छोड़ेगा—एक एक का संहार कर कालेगा।

व्याचार्व्य व्यपने प्यारे शिष्य व्यर्जन के पुत्र का युद्ध-पराज्ञम प्रसन्नतापूर्वक देखते रहे !

षन्होंने कहा :---

है बीरो ! अभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दके भी सुलाते देता है ? अर्जुन के पुत्र के हाथ की सनाई और बारा चलाने की कुत्ती तो देता। कीरनें के बहारसी थीर फ्रोप से पागल होकर भी यचिप अभिमन्यु पर चोट करने के लिए बार यार कीरिया करते हैं, तथापि, अब तक, अभिमन्यु की जरा भी नहीं चायल कर सके। अपने शिव्यपुत्र की इस रख चातुर्य से हम बहुत ही असम हुए हैं। उसके शर-समृह से पीड़ित होकर भी हमें सन्तोप ही होता है।

कर्ण ने कहा:—हे खायार्थ्य ! युद्ध का मैरान छोड़ कर भाग विश्वला बड़ी लग्ना की बात है। यही सोच कर हम खब तक यहाँ हैं; नहीं तो न मार्ट्स कर हमने पीठ कर दी होती । इस महा-तेजसी फर्ज़ुन-कुमार के दाकण थाणों की पीड़ा से हमारा सरीर जल सा रहा है !

तथ महानीर द्रोणाचार्थ्य हैंस कर वोले :---

है फर्ल ! खिममन्यु जो यह कराच पहने हुए हैं वह खमेरा हैं —न वह टूट सम्ता है, न भूट सम्ता है, न भट सम्ता है। उसके बॉधने की युक्ति हुमने खिममन्यु के बिना को वतलाई थी। इनसे तुम लीग जो खमिमन्यु पर दाए परसाते हो ने मब ज्यर्थ हैं। बिद उसे जीवने की इन्दा हो तो रथ पर समर होम्स युद्ध करना वन्द करों। तुम सब लोग मिल कर पहले खमिमन्यु के हाथ से हथियार होने ली, किर इसे रथ से उतार हो। तब उसके साथ युद्ध करो। खमिमन्यु के हाथ में हथियार रहते उसे परास्त करना तुम लीगों की शक्ति के वाहर भी बात है।

द्रोण की बात सुनते ही सब लोग इक्ट्ठे होकर एक ही साथ अभिमन्यु पर टूटे। किसी ने

द्यभिमन्यु का धनुष काट हाला, किसी ने उनके सार्याय का वध किया, किसी ने उनके घोड़ों की मार गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए श्रव्य-शर्कों को डेट कर ठवर्थ कर दिया। यह हो चुक्ते पर द्रोए, कर्ए, पृष, श्रव्यव्यामा श्रीर क्रव-मर्मा, द्या श्रीर धर्म्म दोनों छोड़ कर उस वालक पर एक ही साथ हथियार चलाने लगे।

तथ श्रभिमन्यु डाल-वलगर लेकर वे घोडा के स्थ से कृद पड़े। उन्हें श्रपनी तस्प चलगर लिये हुए दौहते देख द्रोण ने उनकी तलगर और कर्षा ने उनकी ढाल काट डार्सा। एक एक करके जब श्रमिमन्यु के सारे खल कर गये वन बना हुआ अकेला एक चक लेकर वन्नी निर्मयता के साथ वे द्रोण पर दौडे। उस समय बींगे से निरे हुए, रुचिर से लह्फर, थोड़ी उन्न के सुमार व्यभिमन्यु के रूप ने यहुल ही श्रपूर्व होमा घारण की। कीरबों के पद्माले राजा लोग उस दिज्य तेजस्त्री वालक को देख कर पत्रस्त गये और सनने एक ही साथ अलो की वर्षा करके अधिमान्यु के चक्र के हुकड़े इकड़े बात हो।

डस समय हु रासन के पुत्र ने हाथ में गहा लेक्ट ऋभिमन्तु पर श्राद्रमण किया और उनके माये पर गदा मारी। सैकडों-हजारों पेडा को जड़ से उदाड़ने के बाद बन्द होनेनाले प्रचणड पवन की तरह, हाथी-बोडे-स्थमहित जनगिनत बीरो को यमालय भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान सुपन बाले ऋभिमन्तु ने उस गदा की स्काएक चोट से शूमि पर गिर कर प्राण क्रोड दिये।

इस समय कौरवो की सेना की आनन्द सूचक ध्विन खाकाश फाइने लगी। इसे छुन कर पारहवों ने अभितन्तु की महारोणचीय सृत्यु का समाधार जाना। इस पर, जब सैनिक लोगों ने खुधिष्टिर के सामने ही भागने की ठानी तन युधिष्टिर ने कहा:—

हे बीरो ! शृतुओं की श्रसरव्य सेना में श्रमेले पढ़ जाने पर भी महाबाहु श्राप्तमन्यु, युद्ध से हुँह न मार कर, श्रीत्योचित परग गति को प्राप्त हुए हैं। तुन्हें भी उन्हों का श्रतुकरण करना पाहिए—तुन्हें भी उन्हों का ऐसा व्यवहार करना चाहिए । भागना मत ।

यह सुन कर पाएडनो के पच्चाले यो द्वारणों को यही लग्जा लगी। उन्होंने वेडब शूर्यारत। दिखाई, वे इतने साहत से लड़े कि छैरवो के पैर लड़ाई के मैदान से उखड़ गये। उस समय दिन और रात दी सिन्ध उपिश्वत हो गई— शाम होने को जा गई। भगनात्त सुन्यें सारे अल्लाशकों को प्रमा हर्या फरके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, अस्तायल पर्नत की चोटी पर चढ़ गये। इससे दोनो पड़ों की सेना, जो जिन भर युद्ध करते बकते और विशास करने गई। देवते देवते युद्ध का मैदान लाली हो गया।

श्रामिनयु की मृत्यु से पारहर वीरों को वहा हुन्छ हुन्छ। अपने ध्रपने रय, कवर और धनुष छोड़ कर वे लीग बुधिस्टिर के चारो तरफ बैठ गये। सबके मुँह पर दे-बरह एदासीनता छाई हुई थी। धर्मराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और विलाप करने लगे :—

हाय। हमारी ही खाक्षा से महाबीर खिममन्त्र ने चक्रजूह के मौतर व्रस कर प्रारा स्वाग किया। यस यातक की खतना बड़ा काम सौंप कर हम लोग उसकी रक्षा न कर सके। प्रत को प्रारा से भी खिमक प्यार करनेवाली सुमद्रा खौर भाई खजुन को खाल हम कैसे मुँह दिलातेंगे। खाल न हमें जीत करनेते क्यारी है और न राज्य की प्राप्ति ही खच्छी लगती है। स्वर्ग भी खाल हमें सुखकर नहीं मालूम होता।

जिस समय युविष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर बिलाप कर रहे थे उसी समय कृष्ण द्वैपायन पाएडकों के शिकिर में ज्याकर जगरियत हुए। उनकी वयोषित पूजा करके युधिष्ठिर ने उन्हें ज्यादर-पूर्वक विठाया। किर सोक से व्याकुल होकर जन्होंने युद्ध का सारा हाल कह सुनाया। वे बोले :— भगवन् ! हमने उस सुदुमार बालक को बहुत वही जिम्मेदारी का काम दिया। हमें ऐसा न करना था। यह हमसे वही मूल हुई। फिर, अनेले जयदश ने हमें ब्यूह के मीतर न धैंसने दिया। इससे हम अभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके। यही सीच सीच कर हम अथाह शोक-सागर में हम रहे हैं। यहन सीच, विचार और चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता। हजार समफाने पर भी हमारा चिन्त शान्त नहीं होता।

च्यासदेव ने देखा कि युधिप्तिर बहुत ही शैकाकुल ही रहे हैं। इससे उन पर उन्हें दया आई। कान्यक वस में द्रौपदी-इरण करने के कारण भीम ने जो जबद्रथ का अपमान किया था उसका स्मरण विला कर ब्यासदेव ने कहा कि, उसके वाद जबद्रय की बहुत वड़ी त्रपरमा से प्रसक्त होकर महादेव ने उन्हें वह यर दिया है कि अर्जुन को होड़ कर और पाएडवां को एक न एक दिन हुन युद्ध में जरूर परास्त करोगे। इससे दुधिप्तिर को विदित हो गया कि अधिमान्त्र के मरने की जो यह दुर्धन्ता हुई है सो उसी बरान का प्रभाव है। इसमें उन्होंने दैव-गति ही को प्रवत्त समक्ता । अत्रपद उन्हें कुछ धीरज आया और कलेंजे को याम कर किसी तरह अर्जुन के आने वी राह देशने लगे। मतुष्यों का इय करनेवाल उस मामान दिन के अन्त में अपने दिव्य अर्फों से जिनकी लोगों का समूल संहार फरके, अर्जुन अपने विजयी रथ पर सवार हुए और इम्लच से युद्ध की वार्त करते हुए अपने से स्वार हुए और इम्लच से युद्ध की वार्त करते हुए अपने सेना के पड़ार में आ पहुँच व्यवनी देश पर सवार हुए और इम्लच से युद्ध की वार्त करते हुए अपने सेना के पड़ार में आ पहुँच वार्त वार्त वार्त वार्त है। वहाँ पड़ी उदासी देश कर उन्हों मन में दांज हुई। वे कुरण से कहने लगे :--

हे जनार्वन ! न श्राञ हुन्दुभी वज रही है, न श्राञ हांस-श्विन हो रही है, न श्राज महाल-सुचक तुरही ही सुनाई पड़नी है। यह वात क्या है ? वोद्धा लोग भी हमें देख कर इशर-अगर भाग रहे हैं। हे मायद ! हम लोगों पर कोई वहठ वड़ी विपदा तो नहीं आई ?

इस तरह बातचीत करते करते करते कुण और अर्जुन ने डेरों में प्रदेश किया। वहाँ उन्होंने पेरता कि पायडप लोग मन नलीन, ब्रॅह लटकावे, आये जी के पैठे हुए हैं। यह दशा देखते ही कार्जुन के पेट में राजवाली पड़ गई। यहाँ उन्होंने अपने सव आइयों और पुत्रो को तो देखा; परन्तु अमिमन्तु के। न देखा। तब ब्याजज डीकर उन्होंने कहा :—

हे चीरों! तुम सबके ग्रेंह उतरे हुए हैं और तुम लोग सहा की वरह प्रसम्भान हमसे मिलते भी नहीं। वेदा अभिमन्त्र कहाँ है ? वह तेजस्थी वालक प्रति हिन वठ कर और कुछ दूर पल कर हमसे मिलता था। आज हम राप्त्रप्रों का संहार करके आ रहे हैं; किन्तु वह हँसता हुआ आता हमें नहीं देख पढ़कता। हमने सुमा है कि आज आचार्ष्य ने चक्रव्यूह की रचना थी थी। कहीं तुमने अभिमन्तु को इसने भीतर तो नहीं पुसने हिया ? वस व्यृह के भीतर प्रदेश करना भर वह जानता है, हमने उसे कसने मिकल आने की ग्रीक नहीं वतलाई।

जय किसी में श्रर्जुन की बात का उत्तर न दिया तब वे जान गये कि श्रीभमन्यु श्रय इस संसार में नहीं है। इससे उन्हें दु सह दु:सा हुश्या। वे शोक-सागर में हव कर विलाप करने लगे :---

हाय ! पुत्र ! तुन्हें चार चार देख कर भी हमारा जी न भरता था । इस समय इस व्यभागी के गोद से निर्देशी काल ने तुन्हें हर लिया । इसमें सन्देह नहीं कि हमारा हृत्य इंसपात का, नहीं नहीं तुन का, है । इसी से ऐसे प्यारे पुत्र के नदे से थय तक भी उसके दो दुष्टेह नहीं हो गये । व्यन समय में प्राया कि गार्ग में जूर होकर शुद्धापूर की संतान वर्गी सिंहनाद कर रही थीं । जिस समय अप्रता हमारे साथ आ रहे थे उस समय बन्होंने भी बुबुखु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते सुना था । बुबुसु यह कह कर कौरवों का विक्कार कर रहे थे कि :—

हे अधिर्मियो ! व्यर्जुन से पार न पारुर एक वालक के प्राण लेकर तुम लोग धृथा -

आनन्द मना रहे हो।

ध्यभिमन्यु का धनुए काट हाला, किसी ने उनके सार्याय का घष किया, किसी ने उनके घोड़ा को मार गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए अक-शक्षों को छेद कर ठवर्थ कर दिया। यह हो चुक्ते पर द्रीए, कर्स, इर, अरदात्यामा और कृतरम्मा, द्या और धर्म्म दोनो छोड़ कर उस वातक पर एक ही साथ हथियार चलाने लगे।

तव श्रामिमणु डाल्-तलगार लेकर वे-पोहों के रथ से कृद पड़े। उन्हें श्रपनी तरफ तलगार लिये हुए दौहते देरा द्रोण ने उनकी तलगार श्रीर कर्ण ने उनकी डाल काट डाली। एक एक करके जन श्रामिमणु के सारे श्राम् कट गये तथ बचा हुआ। अबेला एक चक्र लेकर वहीं निर्मयता के साथ वे द्रीण पर दौहे। उस समय बीरो से विरे हुए, कथिर से लहफद, योझी उन्न के कुमार श्रामिमणु के रूप ने बहुत ही श्रपूर्व शामा धारण की। कीचों के पच गले राजा लोग उम दिव्य तेजस्ती वालक को देण पर पदरा गये और सबने एक ही साथ श्रामे श्रो के इक के हुक हु इक कर हाले।

इस समय हु शासन के पुत्र ने हाथ में गरा लेकर ऋमिमन्यु पर त्राहमण किया और इनके साथे पर गदा मारी। सैकडो-हजारो पेड़ों को जड़ से इस्ताइने के बाद बन्द होनेपाल प्रचपड प्वन की सरह, हाथी-योड़े-स्थलहित ऋमिगनत बीरो को यमालय भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान सुख-वाल क्रामिमन्यु ने उस गदा की एकाएक चोट से भूमि पर गिर कर प्राण झोड़ विये।

दस समय कौरवो की सेना की ज्यानन्द सूचक घानि आकारा फाइने लगी। उसे सुन हर पायडवों से आससन्तु की सहाशायनीय ऋषु का समाचार जाला। इस पर, जब सैनिक लोगों ने सुधिष्टर के सामने ही भागने की ठानी तब सुधिष्ठिर ने वहा :---

है बीरो ! शतुर्कों की श्रसक्य सेना में खनेले पट जाने पर भी महाबाहु श्रामिनन्यु, गुड से बुँह न मोड कर, चृत्रियोचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हे भी उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए—तुम्हें भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। भागना सत।

यह सुन फर पाएडमों के पच्चाले थो द्वारों को यही लग्ना लगी। उन्होंने घेडच शूर्वीरत। दिखाई, वे इतने साहस से लड़े कि जीरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उराइ गये। उस समय दिन और रात की सिन्य उपिश्वत हो गई— शाम होने को ज्या गई। भगनान सूर्य्य सारे जल रालों को प्रमा हर्या करके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनावे हुए, जहताचल पर्वत की चोटी पर चढ गये। इससे दोनों पन्नों की सेना, जो दिन भर युद्ध करते अक गई थी, विशाम करने गई। देखते देखते युद्ध का नैवान साली हो गया।

षाभिमन्तु की तृत्यु से पाएडव बीरों को बड़ा दु.ख हुचा। खपने खपने रथ, करन और धनुप छोड़ कर वे लोग गुधिक्ति के चारों तरक बैठ गये। सबके गुँह पर दे-वरह चदासीनता छाई हुई थी। धम्मीराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और बिलाप करने लगे :—

हाय! हमारी ही खाजा से अहाबीर खिमान्यु ने चक्रव्यूह के मोतर द्वास कर प्राया स्थाग क्रिया। चस व्यत्तक की खत्मा वड़ा काल सीप कर हम लोग उसकी रखा न कर सके। पुत्र को त्राप्ते से भी अपिक त्यार करनेताली सुभद्रा और भाई अर्जुन को खाज हम कैसे झुँह हिराबिंगे। खाज न हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्राप्ति ही अच्छी लगती है। रसर्ग भी खाज हमें सुरकर नहीं माल्झ होता।

जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर जिलाप वर रहे थे उसी समय कृष्ण द्वैपायन पाएडजो के शिविर में श्वाकर उपस्थित हुए। उनकी नयोश्तित पूजा करके युधिष्ठिर ने उन्हें श्वाहर-पूर्वक विद्या। किर शोक से व्याकुल होकर उन्होंने बुद्ध का सारा हाल कह सुनाया। वे बोले :— त्व द्रोण, इन्हें, इच जादि इ: रियों ने उस असहाव वालक को चारों तरफ से पेर लिया। महावीर अभिमन्यु के हाथ से सैनकों सैनिक, घोड़े, हायी, राज्युनार और वोद्धा सारे गये; सैकड़ें रय पूर् हो गये, यहाँ तक कि महारखों राजा पुरुषल को भी माण छोड़ने पट्टे। उन्त से रातुओं ने अधनमें युद्ध करके अभिमन्यु के राज्य और राज्यहीन कर दिया। वस अभिमन्यु को बहुत सका हुता और खाली हाथ देख कर दु:रासन के पुत्र ने गदा सारी। उसी से प्यारे अभिमन्यु की सूख हुई।

हे धनञ्जय! तुम्हारे पुत्र ने अत्यन्त खहुमुत काम करके हार्य-लोक की गामन किया है।
युधिरिटर की बात समाम होने पर, खर्जुन—हा पुत्र !— बस हक्ता हो कह कर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें मुख्कों था गईं, ने बेहोरा हो गये। इस तरह खरेत खीर व्याकुत पढ़े हुए खर्जुन को पर कर सब लोग बेठ गये और दिना पलक वन्द किये परसर एक दूसरे को देखने लगे। इक्त देर में महाबीर खर्जुन को होश खाया। तम ने विषम बनर चढ़े हुए खादमी की तरह कांपने और जोर जोर से सीस छोड़ने लगे। उनकी खाँरों से खाँदुओं की बारा वह चली।

ं इस तरह घड़ी खाघ पड़ी तक खिमन्यु के वध से सन्बन्ध रखनेवाली वातें सेचते सोचते खर्जुन धीरे धीरे कोप से खर्पीर हो बठें। तब वहें खोर से हाब मल कर और पागल की तरह इधर उधर देख कर वे ग्रुधिटिंग से कहने लगे :—

महाराज! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों की भूल कर उस पापाला ने दुयोंधन का साथ दिया। इतना ही करके वह चुप नहीं रहा। जाज वह व्यक्तिमन्यु की इस महारोगचनीय खुलु का भी कारख हुआ। इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा के लिए विदा कर देंगे।

हे पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुरयवाम् लोगों की सी हमारी गति न हो—हम स्वर्ग न जावें। यदि हम जयद्रय का वध न कर सकें तो हमारी वहीं गति हो जो भाता पिटा के मारनेवाले विश्वासवाती मनुष्यों की होती है। यदि बल हुरात्मा जयद्रय के जीते सूर्य अस्त हो गया तो इसी जगह तुम लोगों के सामने जलती हुई विता मे पुस कर हम शस्म हो जायेंगे।

महावीर ऋर्जुन ने यह प्रतिक्षा करके अपने गावडीव धन्या को इस जोर से जमीन पर पटका कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकाश गूँज उठा। श्रीकृत्य ने भी अपने पावनजन्य नाम के शंख को बड़े जोर से वक्ता कर अर्जुन की उस भीपणा प्रतिक्षा का समर्थन किया। न्होंने उस सांकश्चित से यह स्पित किया कि अर्जुन ने विश्व प्रतिक्षा की; इमें वह बहुत पसन्द आई। इस्प को शंख बाती देश अर्जुन ने भी देवदत्त शंदा की जानि की। इस पर वारों तरफ सेना में सैकड़ें हजारों शंख, हुन्दुभी, तुरही और भेरी आदि बाजे बजने और वीर लोग सिंहनाद मस्ते तमें।

धीरतों को अपने जासूसों के द्वारा उस यहा कोलाइल का कारण माळ्स होने पर, सिन्धुराज जयद्रम मारे डर के कौप चठे । बहुत देर तक मन ही मन निन्ता करने के बाद समा में जाकर वे कहने लगे :--

हे भूपाल-मृत्य ! पनञ्जाय ने हमें यमराज के घर को हवा खिलाने की प्रतिहार की है। इससे स्राप लोग हमारे प्रपात का कोई अच्छा प्रवन्ध करें; नहीं तो, राम जापका भला करें, लीजिए हम अपने घर जाकर खुद ही अपने प्रास्त चयाने का यज करते हैं।

दुर्योधन तो ऋपना काम निकालने में बड़े ही चतुर ये। जयद्रय को इस तरह ढरा हुआ देख

उन्होंने फहा :-

पुत्र के शोक से ऋर्जुन को बहुत ही ज्यादुल देख कृष्ण ने उन्हें दिलासा देने के लि

कहा:--

हे धनव्यत्य ! इतने निकल मत हो । शूर-वीरों की ऐसी ही गति होती है; वे हमेशा यह इच्छा रखते हैं कि रख मे प्राप्त छोड़ कर हम लर्ग जायें । जिस दिव्य लोक के पाने नी नीर ज कामना करते हैं, व्यक्तिमन्यु नि.सन्देह उसी लोक को प्राप्त हुए हैं । तुन्हारे भाई श्रीर वन्यु-वान्यव तुन्हें इतना शोक करते देख अत्यन्त दु पित और सन्ता हो रहे हैं। इससे अब अधिक शोक फरके उन लोगों को शान्त करो।

> कृष्ण के वचन सुन कर अर्जुन ने वड़े कष्ट से पुत्र-शांक की कुछ कम करके वहा :--हे भाई ! बस सुन्दर-मुख और कमल-लोचन अभिमन्यु ने किस प्रनार युद्ध किया, सा वर्ष

करो। अनेक रामुख्यों के यीच युद्ध करके उस बीर वर ने जितने बीरता के काम किये ही उन्हें हा सुनना चाहते हैं। इससे हमें बहुत कुछ धीरज होगा। हमने कभी स्वय्न मे भी यह न समका था हुम लोगों के रहते खुद देवराज इन्द्र भी श्रमियन्युका बाल वॉका कर सकते हैं। हाय ! यदि हम य

जानते कि पारहव श्रीर पाञ्चाल लोग हमारे पुत्र की रचा न कर सकेंगे ते हम खुद ही उसकी रह के लिए युद्ध के मैदान में उपस्थित रहते। इस समय तुन्हारे पौरुप और पराजम का हाल हमें अर तरह माळून हो गया। अभिमन्यु तुन्हारी ऑस्पों के सामने ही मारा गया। सचमुच ही तुम प् बहादुर हो। अथवा इसमे सुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोष हमारा ही है। क्योंकि अत्यन्त दुर्व और हरपोक पुरुषों के भरोसे अभिमन्यु को छोड़ कर हम यहाँ से चले गये। तुम लोग यदि हुमा पुत्र की रज्ञान कर सके तो तुन्हारा यह कत्रच और तुन्हारे ये श्रस्त क्या सिर्फ़ शामा के लिए हैं और तुम्हारी वाणी और बुद्धि क्या सभा में सिर्फ बक्कदा मादने के लिए है ? पुत्र-शोक से हुसी अर्जुन ने, आँखों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार कुछ देर सक विला करके अपने पन्ध-वान्यवों को धिन्कारा। फिर धनुप और तलगर उठा कर, बैठे बैठे, इस तरह पो

जोर से साँस छोड़ने लगे जैसे कोब से भरा हुआ काला नाग फुफकारें छोड़ता है। उस समय युधिरि श्रीर प्रयण को छोड़ कर श्रीर कोई भी उनकी तरफ देखने या उन्हें उत्तर देने को समर्थ न हुआ। भी घीरे धर्माराज ने बहुत धीमे स्वर से कहना आरम्भ किया :-

हे महाबाहु । त्रिगर्त्त लोगो के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रोगाचार्य्य एक ऐसा व्युह बनाया जिसका ताड़ना बहुत ही कठिन था। व्युह की रचना करके हमारे पकड़ने लिए उन्होंने जी जान से यत्र फरना श्रारम्भ कर दिया। यदापि श्रानीनन्त बीर हमारी रहा कर रहे तथापि द्रोण के धार्व से हम बेहद तम आ गये। रात्रुओं के उस व्यूह को तोड़ना तो दूर रहा, उन सामने एक इत्या भरभी ठहरना हम लोगों के लिए असहा हो गया । तब हमने श्रद्भुत बीर अभिमन से कहा --

वेटा ! द्रोखाचार्व्यं की सेना के मीतर प्रवेश करो; इम तुम्हारी रत्ता करेंगे।

निडर श्रामिमन्यु ने हमारे कहने के श्रानुसार उस विकट काम को श्रापने ऊपर लेने से, उत्त घोड़े वी तरह, जरा भी जानाकानी न की। वड़े वेग और बढ़े उत्साह से वह द्रोख की सेना के भीर घुस गया।

हम लोग श्रमिमन्यु के पींत्रे पींछे चले श्रीर उसी की सरह शतुओं की सेना के मीतर धुर की चेप्टा करने लगे। परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, चूद होकर भी, राह्नर के वरदान के प्रभाव से ह

ों को रोका और श्रामिमन्यु के द्वाग होडे गये व्यृह् का द्वार वन्द कर दिया।

त्व द्रोण, कुर्ण, कुप आदि हा: रिवर्णों ने उस असहाय वालक को जारों तरफ से घेर लिया। महावीर अभिमन्त्रु के हाथ से सैन हो सैनिक, चोहे, हाथी, राजदुमार और योद्धा सारे गये, सैक्ड्रों रथ चूर हो गये; यहाँ तक कि महारखी राजा बुदलल को भी माख छोड़ने पढ़े। अन्त में शुत्रुओं ने अधर्मा सुद्ध करके अभिमन्द्रु को रथ और शकाहीन कर दिया। वव अभिमन्द्रु को बहुत थका हुआ और सार्वी हाथ देर कर द्वारासन के पुत्र ने गदा मारी। उसी से प्यारे अभिमन्द्रु की मुख हुई।

है धनज्जय! तुम्हारे पुत्र ने अत्यन्त खहुमुत काम करके हार्म जोक को गमन किया है।
पुधिरिदर की बात समाप्त होने पर, खर्जुन—हा धुत्र!—बस इतना ही वह कर मूमि पर गिर
पड़ें। उन्हें मून्छों या गई, वे बेहोरा हो गये। इस तरह अपेत खीर क्वाइल पड़े हुए खर्जुन को
पड़ सत्य लोग वेट गये और बिना पहान जन्द किये नपरार एक दूसरे को देराने लगे।
इस्त्र वेद में महावीर खर्जुन को होरा खाया। तब वे विषम बार बढ़े हुए खर्दमी की तरह कांपने
और जीर जीर से साँस झोड़ने लगे। उनकी खांखों से खाँसुओं की शास बह चर्जी।

ं इस तरह पड़ी आप पड़ी तक खिमान्यु के वध से सम्बन्ध रस्तनेवाली बातें सेवित सोवते खर्जुन धीरे धीरे कोप से खर्थार हो छटे। उब बड़े खोर से हाथ मल कर और पागल की तरह इयर उधर देख कर वे गुधिन्दिर से कहने लगे :—

महाराज ! हम प्रविद्धा करते हैं कि कल ही हम जयदय को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों को मूल कर उस पापालमा ने दुर्योधन का साथ दिया। इतना ही करके वह चुप नहीं रहा। ब्याज यह ब्यानिमन्यु की इस महारोगचनीय मृत्यु का भी कारया हुचा। इससे कत ही हम क्से इस संसार से सदा के तिए विदा कर देंगे।

- हे पुरुषों में मेट जन! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुरुषराच् लोगों की सी हमारी मति न हो—हम रानों न जावें। यदि हम जयदृष का वच न कर सकें तो हमारी यही गति हो को माता पिता के मारनेवाले विश्वसारामती मद्युष्पों की होती हैं। यदि नज हुराला जवदृष के जीते सूर्ष्ये अस्त हो गया तो इसी जगह तुम लोगों के सामने जलती हुई विवा से युत कर हम भस्म हो जावेंगे।

सहावीर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा करके अपने गायशीय धन्या को इस जोर से जमीन पर पटका कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकारा गूँन उठा। श्रीष्ट्रप्य ने भी अपने पाञ्चनन्य नाम में शंद को बहे और से बजा कर अर्जुन की उस भीषण प्रतिज्ञा का समर्थन किया। क्टांनि उस शंक्ष-व्यक्ति से यह स्मित्रत किया कि अर्जुन ने ने चित्रत प्रतिज्ञा की; इस सर बहुत पतन्य आई। इच्छा को शंदा बजाते हैद अर्जुन ने भी देवदत्त शंख की व्यक्ति की। इस पर चारो वरक सेना में सैन्डेई हचारों शंख, इन्दुआ, दुराई। और भेरी खादि बाते बाते और वीर तोग सिंहनाद करने जीर हो।

कीरवों को अपने जासूसों के द्वारा उस महा कोलाहल का कारण माख्स होने पर, सिन्धुराज जयद्रथ मारे डर के कांप उठे। बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने के बाद सभा में जाकर वे कहने लगे :---

हे गूपाल-ष्टुन्द ! घनञ्जय ने हमें यसराज के घर की हवा खिलाने की प्रतिहा की है। इससे छोप लोग हमारे बचाव का कोई खट्डा प्रवन्ध करें; नहीं तो, राम श्रापका भला करें, लीजिए हम श्रपने घर जाकर खुद ही अपने प्राप्त चचाने का यह करते हैं।

हुर्योधन तो अपना काम निकालने में बड़े ही चतुर थे। जयद्रथ को इस तरह डरा हुआ देख

उन्होने कहा :-

हे सिन्धुराज ! हरिए यत । इन सम बीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी तुम्हारा हुन्न न कर सकेगा। इम अपनी स्वारह अन्तिहिली सेना को आजा देंगे कि और सब काम झोड़ कर कल यह सिर्फ तुम्हारों ही रहा करें। कर्ण, भूरिश्रवा, शत्य, सुदक्तिण, अरवत्यामा, शकुनि आदि बीर तुम्हें बीच में डाल कर तुम्हारें चारों तरफ रहेंगे। तुम , खुद भी रथी बीरों में एक शेष्ट यादा हो। फिर अर्जुन की प्रतिक्रा से डरने का क्या काम ?

हुर्योधन जब जबद्रथ को इस तरह दिलासा दे चुके तब उनके साथ जयद्रथ द्रोगाजार्थ की शरण गये। द्राणाचार्थ्य ने जबद्रथ को अभयदान दिया—उन्होंने कहा, तुम निरिचन्त रही; हम हुम्हारी रहा करेंगे। वे बोले:—

हे राजन् ! घयराने की कोई बात नहीं; इस तुन्हें' इब्द्वेन से खरूर वचावेंगे । तुन्हारी रचा के लिए कल हम एक ऐसा व्युह बनावेंगे जिसके भीतर चर्जुन कभी न पुस पावेंगे । तुम हरिएस म हरी; निहर होकर तुम ,खूब युद्ध करो ।

होणाचार्य के इस प्रकार कहने से जयहथ का बर छूट गया। उन्होंने कहा :—बहुत खरुड़ा; तो हम जहर युद्ध करेंगे। तब सारी कौरव-सेना खनेक प्रकार के वाजे बजाने और सिंहनाद करने लगी।

इधर कृष्या और अर्जुन के साच के कारण उस रात को नींद नहीं आई। वे लोग शब्या पर एड़े पड़े बड़ी देर तक ठंडी सौसें भरते रहें। बहुत सोच-विचार के बाद अर्जुन ने कृष्य से कहा:— हे फेराब! तुम अपनी बहन समदा और हमारी वह उत्तरा को विलासा देकर उनका रोगर्क

दूर करो । तय अर्जु न के घर के भीतर जाकर बुद्धिसान कृष्य ने रोती और सिर पोटती हुई अपनी यहन से कड़ा :---

है सुमद्रा ! अच्छे फुल में जन्म लेनेनाले भन्मेंझ चृतिय को जिल तरह माए छोड़ना पाहिए, तुन्हारे पुत्र ने उसी तरह छोड़ा है। इससे तुम खब और शोक न करें। । पिता के समान पराक्रमी अभिमन्यु को बढ़ा भान्यशाली सममना चाहिए, इसी से बीर जनो की गाँत के। वह प्राप्त हुआ है। बीर लोग इसी तरह रहा में बीरता दिशा कर प्राप्त छोड़ने की इच्छा रसते हैं। तुम बीर-माता, बीर-मन्ने, वीर-पुत्री और बीर-बान्पना हो; इससे अभिमन्यु के दर्शनमान के कारण तुन्हें शोक न करना चाहिए। हे बहन । वाल-हन्ता पापी जबद्रव बन्छु-बान्धवों सहित खपने इस कम्में का फल बहुत जल्य पावेगा।

इसी समय उत्तरा को साथ लिये हुए ट्रीपदी नहीं चाकर उपस्थित हुई। उत्तरा को देख कर वन लोगों का शोक नया हो गया। वे फिर रोने चौर निलाप करने लगी। उन्हें वाल विराराये हुए चर्मान पर पढ़ी देख छुण्य को बढ़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपनी शोक-विह्नला वहन के शरीर पर हाथ रख कर नहा:—

है सुभद्रा ! बुम्हारे पुत्र को पुष्यस्तोक प्राप्त हुआ है । किर वसके लिए इतना श्रोक धर्यों ? हे पाञ्चाली ! सुम्र अपने शेक को रोक कर उच्चा को समकाओ । हे पन्द्रवदनी ! हमारी तो वहीं कामना है कि यशहर्म अभिमन्तु ने चो गति पाई है, अन्त-काल में हम सब लोग वहीं गति पाँ ! अपनेल अभिमन्तु ने पैसे कठिन काम किये हैं, जी से हमारी यहीं इच्छा है कि हम सब लोग मिल कर पैसे ही काम कर सकें !



शोकानुसा मुभदा धीर टचसा

Soul

सुभड़ा, डीयरी और उत्तरा को इस प्रकार समझ दुम्झ कर महाला रूटण किर अर्जुन के पास लीट खाये। खारूर पहले तो उन्होंने जयहूब के बच के विषय में सलाह की; किर हुछ देर के लिए सो .गये। किन्सु, रूटण इन्द्र रात रहे ही जग और अपने सार्थि दारक के पास जाकर रय सजाने के विषय में उसे बहुत सुद्ध शिक्षा ही।

दारुक ने फरा :— हे पुरुपोत्तम । खाप जिसके सारिय हुए हैं उसका काम खबश्य ही मिद्र होगा । खापने जिस तरह खाड़ा दी है, सब काम उसी तरह होगा । खापको उसी तरह रच तैवार मिलेगा । देश्वर करें खर्जुन ही के विजयी होने के लिए खाज प्रातःकाल हो रें

ष्यर्जुन की भी रात, महादेवजी के दिये हुए घड़ों। की चिन्ता करते करते, बीत गई। मातःकात होने पर परम बीर डोकाचाय्य ने ष्यपने रथ के घोड़ों की रास ख़ुद अपने ही हाथ में ली घीर यही फ़ुरती से सेना की देख-माल करके व्यूह-एचना खारफ कर ही। जब व्यूह-एचना हो गई, खौर जिन सैनिकों को जड़ों रहना पाड़िए यहाँ वे घपनी अपनी जगह पर इट गये. तब बोज से

जयद्रथ से कहा :---

है सिन्धुराज ! तुम छ: कोस-हमारे पीड़े रहो । वहाँ एक लाख सेना लेकर कर्यो, अरवत्थामा और छप तुम्हारी रज्ञा करेंगे । कई वह वह बीर अपनी अपनी क्रियेड केकर बीच में रहेंगे । इससे तुम सक पहुँचने के पहले पाएडवों को पहले तो हमारी सेना की पार करना पढ़ेगा; फिर मीचवाले सेनाच्यकों की सेना पर करना पढ़ेगा; फिर मीचवाले सेनाच्यकों की सेना में पुप्त कर सब तरफ जाना होगा; छोर सूच्यांस्त के पहले हम सबको पार करके तुम तक पहुँच जाना पाएडवों के लिए तो च्या ख़ुद देवताओं के लिए को अस्तम्बद है ।

होग्र के इस कहने से जबद्रभ को यहत दुख धीरज हुआ। गान्धार देश के बहुत से बेग्राओं, और रिसाल के बहुत से कब्रण धारी सवारों को लेकर वे आजार्य के धतलाये हुए स्थान पर वनके पीछे की तरफ गये। धृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन और दुम्मेर्यण आग्वाली सेना में रहे। उसके पीछे होग्राचार्य्य ने सेना की शकट (वैलाग्राई) के आकार में रहा करके जबूद बनाया और अपने स्थ की उसके होग्राचार्य्य ने सेना की शकट (वैलाग्राई) के आकार में रहा करके जबूद बनाया और अपने स्थ की उसके पीछे भोजराज छत्त्रमां और कान्योजराज सुद्रक्षिण ने खपनी खपनी किंग्रेड को चक्र के आकार में खड़ा करके जवह के बाकार में खड़ा करके जवह के सातार में खड़ा करके जवह के बाकार में खड़ा करके जवह के बाकार में खड़ा करके जवह के बाकार में खड़ा करके

इस इतने पड़े क्यूह के पीढ़े, कई योजन का बीच देकर, सूचिनामक एक और यहत ही गृह व्यूह की रचना की गई। उसके मध्य जाग में कहा, दुयोंघन, शस्य, क्रय चाहि बीर जमत्र में हो बीच में हाल कर रहे हुए। अमूत पीरता से भरे हुए इन दोनों व्यूरों की देख कर कीरवों ने नन ही नन इस बात का निरुप्य कर लिया कि अध्देख यह बच गये और अपनी प्रतिज्ञा के ध्युसार अर्धुन चिता में जल मरें।

इधर 'माराडवों ने भी श्रमनी सेना का व्यूह वनाया । उसके वन चुक्ते पर युविध्तर की रहा के लिए उचित प्रवन्ध करके श्रर्जुन ने छप्ण से कहा :—

हे पासुदेव ! जिस जगह दुर्म्मर्पण हैं वहीं पहले हमारा रख ले चलो । इस हाथियों पर सवार सेना को पार करके हम शत्रुषों के ब्यूह में भुसना चाहते हैं ।

ध्यु न के कहते के ध्युसार कृत्या के उस सगह रय ले जाने पर कीरों के साथ ध्यु न का महाविकट युद्ध आरम्भ हुछा। वर्ष काल के मेग पर्वतें के उपर जैसे पानी वरसाने हैं उसी तरह महान्यतकरों अर्जु न ने अपने वैरियों पर वाण बरसाना धारम्भ कर दिया। वात की यात में ख्यु न ने तय कान्योज और मोजराज ने खर्जुन को वहीं रोक रखना चाहा। भीपण युद्ध हिंदू गया।
महामवापी पागञ्जनदन के विषम वार्यों के प्रमाव से पोड़ों के समृह पायल होने, जितने रथ थे सब हुटने, और सवारों सांत हाथियों के मुख्ड के मुख्ड जानीन पर गिरने लगे। कौरवों की खर्सस्य सेना के साथ अमेले खर्जुन ने वहा ही भवहर बुद्ध किया। पर, एक और अनेक में बहुत अनता होता है। दिश्ची एल के समान कौरवों को सेना उनके आगे बढ़ने में विग्न डालने लगी। यह देरा कर अर्जुन को वत्ती जत करने के लिए कुरण ने कहा:—

हे प्रवापुत्र ! इन वीरों पर दया करने की कारुरत नहीं । इन्हें यमपुर पठाने में विलम्य न करो । हमें जो काम आज करना है उसके लिए अब बहुत ही बोड़ा समय रह गया है !

हुर्योधन के माल्यम हो गया कि अर्जुन शकट-ब्यूह से निकल आये और अब सूचि-ब्यूह की तरफ दौढ़े पले आ रहे हैं। इससे वे द्रोणाचार्य्य के पास पेंहुँचे और फिड़क कर उनसे फहने करों '---

हे श्राचार्य्य! श्रार्शुंन की आपके सामने ही सेना में घुसते, श्रीर सूखे विनकों के देर के श्राग सैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का नाश फरते देव हम अपने पढ़ की विनक्ष हो आपयहीन सममक्री हैं। हमें जान पढ़ता है कि हमारा पोई भी बोग्य सहायक नहीं। बढ़ाँ वक हो सबना है हम श्राप्त सामक साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, घरता ह हम आपके प्रस्त रखने श्री श्रा फरते हैं, घरता है हम श्राप्त सहा तक हुछ भी लिहाज नहीं करते । हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, घरता हु हमारा नारा फरते पर कमर कसनेवाले पायडवो पर आप हमेशा हो दया करते हैं। हम न जानते थे कि आप शहर में इये हुए हुरे की पार के समान हैं। आप विद श्राप्त हम तो हैते—आप विद लब्द से सह म न हते कि हरने की कोई बात नहीं—नो हम कभी जयहब को ना रोकते । वे कभी के भाग गये होते। आप है कि विश्वास हिलाने पर हमने जयहब के आज भीत के श्रीह में फेंका है। वह हमसे बड़ी मूल हुई। यदि आप हमें अपने पता पारे होते। आप हमें अपने पता मौरा पता होता। का माना हुआ महत्य पारे हम के पर साम हैं। इस हम हम ते हम ते हम ते हम अपने पता मौरा पारे हम श्रीह हम जो यह खंड श्रीह की स्वाप्त हम समय हम पड़े हुती हैं—हम अस्तरन पार्थ है। इससे हम जो यह खंड शंव एक रहे हैं उसके सारा आप हम पर क्रोप न की जिएगा। सिन्द्रपुराज जयहम आपकी रास्त हैं। वरसे हम ने यह खंड विस्त हम सम्ब पार क्रोप न की जिएगा। सिन्द्रपुराज जयहम आपकी रास्त है। वरसे हम ने यह खंड विस्त हम स्वत् हम की स्वत् पार्श श्रीह सक्त पर स्वत रास हो । क्षा हम पार्थ हम पर क्रोप न की जिएगा। सिन्द्रपुराज जयहम आपकी रास हो। वरह हम की वह जिल्ला हम हो सक्त हम को यह खंड श्रीह जिल्ला हम साथ हम पर क्रोप न की जिल्ला।

दुर्गोधन के क्यन सुन कर होशानार्थ्य ने कहा :--

महाराज ! तुम हमारे पुत्र तुन्य हो । इससे हम तुम्हारी बात का तुरा नहीं मानते । सप्त मानो, इस विषय में हमारा चुन्न भी अपराध नहीं । श्रीकृष्ण बहुत ही अच्छे सात्रिब हैं । उनके होते हुए घोड़े हवा से बातें करते हैं । इस कारण बहुत बोहा सा रास्ता पाने से भी अप्तुन बही तेजी से रथ निकाल ते जाते हैं । इस इस समय बहुत बुद्धे हो गये हैं । पारहतों की सेना हमारी सेना के विलक्षत पास आ गई है; और हमारें अब उकती कुरती नहीं रही कि उसर इस सेना की रोतें और उसर अप्तुन के भी आगे . न पहने हैं । एक बात और है, जिसके कारण हम इस समय अर्जुन के पीठ़े दौह कर उनकी रण नहीं रोक सकते । हमने सपने सामने युधिष्ठिर की रणा करने के लिए अर्जुन वनके पास नहीं; वे देशो, हमारें सामने ही धर्मीराज विराज रहे हैं । अत्रस्य हमें

श्यसंख्य रथी, हायी श्रीर पैदल सेना काट डाली। इससे कीरवों के बाहाओं का उत्साह टूट गया श्रीर वे भागते लगे।

थपने भाई हुम्मैपैश के ब्रिगेड की यह दशा देख हु.शासन ने वड़ा कोप किया। वे श्रर्जुन का सामना करने श्राये श्रीर हाथियों पर सवार सेना से उन्हें चेर लिया। उस समय हु शासन के शरीर को वाशों से हिश्र फिर करके, ऊँची ऊँची लहुगें से शहरावे हुए महासागर के ममान शुत्रों की सेना में अपने के प्रश्नुन पुस पड़े श्रीर हाथियों पर सवार मैनिकों के सिर अपने तीक्श शरों से हेंद्र हेंट कर गेंट की ताह फेंक्ने लगे।

कुछ ही देर में कितने ही हाथियों के हैदि राख़ी हो गये और कितने ही हाथी ख़ुब भी ज़मीन पर गिर गिर कर मर गये। विना सवारों के दाख़ी हैदिबाल हाथी उघर उउर सेना मे दौहने लगे। यह दशा देरर बची हुई सेना ने फिर भागने की ठानी। अर्जुन के शरों से पायल हुए हु शासन ने भी द्रीए के द्वारा राज्त ब्यूट में पुस कर खबने प्राण बचाये।

तथ अर्जुन उस राकटाकार व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ उनका और आचार्य होए का सामना हुआ। अर्जुन में द्रोशाचार्य्य से उस ब्यूह के भीवर घुसने की अर्जुनति वडी ही अभीनता से मॉर्गा। उन्होंने खानार्य से विनर्ता की कि—हे गुढ़ महाराज। हमे इस ब्यूह के भीवर घुस जाने रीजिए। पर आचार्य्य ने हैंस फर कहा :—

हे अर्जुन ! पहले हमें जीते बिना दुम जयद्रथ के पास तक कदापि नहीं पहुँच सकते ।

यह पह कर होत्य ने अपने तीक्ष्ण शरों से अर्जुन के। तीप दिवा। तव लापार होतर अर्जुन में शुरू के साथ युद्ध करना पड़ा। युद्ध-विया में गुरू जैसे प्रशीय थे चेले भी बैसे ही थे। होनों की फुरती, पालानी और हाथ भी सफाई तारीफ के लावन थी। होनों ही एक दूसरे के। अपना अपना युद्ध-कौराल दिखाने लगे। होनों ही ने परस्पर एक दूसरे के अपने शर्कों को व्यर्थ करना और चतुत्र की डोरियों को काटना आरम्भ कर दिया। बहुत देर तक वड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। श्रीकुण्युजी तो बड़े युद्धिमान् थे। उन्होंने देखा कि होरियाजम के साथ युद्ध परते में समय व्यर्थ जा रहा है। इससे आज के जयद्रय-वथ रूपी युद्ध काम में। व्यान में रख पर वन्होंने चेत्र की

हे महायाहु ! व्यव और वक्त सोना विवत नहीं । श्राचार्य्य के साथ बहुत देर तक युद्र ही चुका । व्यन उन्हें वहीं होड़ ब्यूट के भीतर पुसना चाहिए ।

श्रर्जुन ने पृष्ण की वात मान तो । तब प्रष्णा ने बड़ी तेजी से रथ हाँका खौर होणाचार्य्य की प्रहिष्णा क्रके रथ उनके पीछे निकाल ले गये । खर्जुन के रथ क्षेत्र खागे बड़ने से रोकना होणाचार्य्य ने अपनी शिक्ष के बाहर समका। इससे धर्जुन की व्यृह की तरफ बड़ी सेजी से जाते देख होण में कहा :—

हे ब्यर्जुन ! तुम तो शत्रु के हराये विना कभी नहीं लौटने ! श्रव, इस समय, पहाँ भागे जा

रहे हो ?

ब्यर्जुन तो जयद्रथ के। मारने के लिए बतावले हो रहे थे। उन्होंने कहा :— हे श्राचार्त्य ! श्राप हमारे गुरु हैं, श्रुप नहीं; इससे हमारा वह नियम श्रापके विषय में नहीं

लग सम्ब्रा। यह यह कर युधाधन्यु श्रीर उसमीजा नामक दो पन्ररहक लेक्ट उन्होंने शुत्रुओं की निशाल सेना में प्रोरा किया। तय काम्योज श्रीर मोजराज ने श्रर्जुन की वहीं रोक रखना चाहा। भीषण युद्ध हिड़ गया। महाप्रतापी पाय्डुनन्दन के विषम वार्णों के प्रमाव से घोड़ों के समृह धायल होने, जितने रथ थे सव हृदने, श्रीर सवारों समेत हाथियों के मुख्ड के मुख्ड चागीन पर गिराने लगे। कीरवों की श्रसंस्य सेना के साथ खरे ले श्रुपन ने बड़ा ही भवहर बुद्ध निया। पर, एक और अनेक में यहत अन्तर होता है। दिस्त्री रल फे समान नीरयों को सेना उनके श्रामे बढ़ने में बिता हालने लगी। यह देस कर श्रर्जुन को क्तोंडित करने के लिए इप्पा ने कहा:—

हे प्रभावन ! इन बीरों पर स्था करने की चरूरत नहीं ! इन्हें यमपुर पठाने में विलम्ब न करो ! हमें जो काम खाज करना है उसके लिए खाब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है !

यह युन पर अर्जुन ने यह ही बेग से वास वर्ष आरम्भ कर ही। वह क्रतवम्मी और युद्दिस्स्य से न सही गई। वे प्रायः मृद्धित हो गयं। इस मौके के अच्छा हाव आया जान एटए ने रख को इस तैजी से वैज्ञाया कि रथ का देरा पढ़ना ग्रुटिकल हो गया। भाज और काम्बोज-सेना के नायक छत्तरमाँ और मुद्दिश्य होश मे थे ही नहीं। अत्यव्य इस सेना-समृद्द को बार करके अर्जुन के रथ को छूप्या वस तरफ आगे निकाल ले गये।

हुर्योधन में माल्यम हो गया कि अर्जुन शकट-व्यूह से निकल खाये और खब सूचि-व्यूह भी तरफ दीड़े चले खा रहे हैं। इससे में द्रोणाचार्य्य के पास पहुँचे और सिड़क कर उनसे कहने लगे:—

है श्राचार्य्य ! श्रार्जुन में। श्रापके सामने ही सेना में घुसते, श्रीर सूखे विनरों के देर के। श्राप कैसे जलाती है वस तरह सैनियों का नाश फरते देव हम अपने पन के विलव्ज ही श्राप्यक्षीत सममते हैं। हमें जान पहता है कि हमारा पे गई भी योग्य सहायक नहीं। जहाँ वक ही स्वयता है स्व शापके साथ अच्छा ज्यतहार परते हैं, दर तरह हम श्रापके मध्य सहायक नहीं। जहाँ वक हो सकता है स्व शाप ह स्व सत का हुख भी लिहाज नहीं करते हैं। हम शापके बहुत बड़े भक्त हैं, परन्तु, स्वारा नाश फरते पर कस कसने नाले वावता के कि श्राप साहर में हुये हुए हुरे की घार के सामान हैं। श्राप यदि श्रमयदान व हैने—श्राप विद व्यवद्य के का साहर में हुये हुए हुरे की घार के सामान हैं। श्राप यदि श्रमयदान व हैने—श्राप विद व्यवद्य के कि श्राप साह हमें हुये हुए हुरे की घार के सामान हैं। श्राप यदि श्रमयदान व हैने—श्राप विद व्यवद्य के श्रम हो है विश्वास दिलाने पर हमने जयद्य के श्राज की ते हैं। वे क्सी के भाग गये होते। श्राप ही के विश्वास हिलाने पर हमने जयद्य के श्राज औत के श्रुद में फेंडा है। यह हमसे बड़ी मृत हुई। यदि श्राप हमें श्रमने वल पीरण का भरोमा न हेते तो कभी यह बात न होते। श्राव के कराल गाल में गया हुखा सनुत्य यदि यत्र जाय, पर श्रमुंन के सामने जयद्र श्रम नहीं वर्ष सकते। इस समय हम यहे दुर्ती हैं—हम अपना वार्ति हैं। इससे हम जो यह श्रम वर बक रहे हैं उसके कारण श्राप हम पर को पन की जिल्ला। विश्व त्यार श्री सके बचाइए।

दुर्योधन के वचन सुन कर द्वीगाचार्य्य ने कहा :---

महाराज । तुम हमारे पुत्र तुन्य हो । इससे हम तुन्हारों थात का सुरा नहीं मानते । सप मानो, इस विषय में हमारा पुष्ठ भी अपराध नहीं । अीकृष्ण बहुत ही अच्छे सारिब हैं । उनके हाँ के हुए पोड़े हवा से बातें करते हैं । इस कारण बहुत बोडा सा रास्ता पाने से भी अर्जुन बही तेजी से रथ निकाल से जातें हैं । इस इस समय बहुत बुढ़े हो गये हैं । पारहतों की सेना हमारी सेना के विलक्तुन पास आ गई है, और हमारे अपन क्यू देन पुरती नहीं रही कि इस दस से माने में रोकें और उधर अर्जुन के मो आगे न बढ़ने हैं । एक बात और है, जिसके कारण हम इस समय अर्जुन के भीड़े दौड़ कर उनसे राह नहीं रोक समते । हमने सचने सामने शुधिन्दिर की एकड़ने की अविद्या की है । इस समय युधिन्दिर की राह कि समते के लिए अर्जुन उनके पास नहीं; वे देशों, हमारे सामने ही धन्मेराज विराज रहे हैं । अतएष हमें

पहले जनसे युद्ध करना होगा। झुछ भी हो, हम सुम्हारे बदन पर एक ऐसा कवच वाँधे देते हैं जिसे होद कर नेगई भी शक तुम्ह घायल न कर सनेगा। तुम ख़ुद भी महा वलनान, 'श्रीर पराकमी हो। प्रयान करने से तुम सुद ही निजय प्राप्त कर सकते हो। श्रवएव सुम्हीं जाकर श्रद्धन का सामना करो 'श्रीर उन्हें सारते ही में रोक स्क्यो।

यह मह फर होएएचार्थ्य ने हुर्योधन के बदन पर भन्त्रो से पवित्र किया हुट्या एक महा श्रद्भुत कवन वाँधा श्रीर उन्हें उस भयानक बुद्ध में भेज दिया । हुर्योधन एक हजार चतुरिहनी सेना और पहुत से महारथी योहा लेकर, मारू वाजे बजाते हुए, वहे श्राहम्बर के साथ श्रर्जुन की रोक्ने दौढ़े ।

' इधर दो पहर वल गई। धोरे धीरे सुर्वास्त होने मे कुछ ही समय वाकी रहा। तब तक अर्जुन ने कीरवों के अनिगनत योद्धा और सैनिक मार गिराये। सारी सेना को उन्होंने मथ डाता। चारो तरफ हाहानार मय गया। देर तक महा भीपख युद्ध करते से अर्जुन यहुत थक गये। उनके स्थ के घोड़े भी बहुत पायल हो गये। कीरवों की सेना में महामलय मचा कर किसी तरह जन्हीं की रानट ब्यूह से निक्त आये। तब उन्हें बहुत दूर पर आये वह जनाह दिसाई दी जहाँ स्विन्व्यूह के धीच मे यडे यडे महारथियों से रिक्त जयद्रक सुर्यास्त की अतीक्षा कर रहे थे।

त्रजु<sup>5</sup>न ने कहा —हे साधव । हमारे बोडे बहुत चायल हैं चौर थरु भी बहुत गये हैं। इससे बन्हे कुछ देर विकान देने के लिए यही अच्छा मौजा है।

कृप्या ने भी इस बात के। श्रन्थहा समक्ता। तब श्रन्तु न रय से खतर पढ़े और गाएडीव के। हाथ में क्षेत्रर पोडों की, स्थ की श्रीर फ़रण की रचा करने लगे। पोडों की चिकित्सा में कृप्या बढ़े चतुर थे। इन्होंने देखा कि श्रर्भुत तो स्ववाली कर ही रहें हैं, थोडों के। खोल देना चाहिए। इससे उन्होंने चोडों के। स्थ से स्रोल दिया। फिर ट्टे हुए बाख श्राहि उनके बदन से निकालकर उन्हें सूब मला श्रीर पानी पिलाया।

कुड़ देर तक आराम फरने पर घोडों की थकावट दूर हो गई। शक लगने के फारण इत्स्र हुई पीड़ा भी जाती रही। उनमें मानो नई जान आ गई। तब फुरण ने उन्हें फिर जाता और ऋजुन का सवार फरा कर आप भी रथ पर सतार हो गये। घोडे घडी तेजी से उस तरफ भागे जहाँ जयद्रथ एक एक पल दिन का हिसाब लगा रहे थे।

खर्जुन में बड़े बेन से इस तरह पेरोकरोक जाते देख करियों की सेना में महाकेलाहल होने लगा। तय उन्हें रोकने के लिए दुर्जीधन जल्दी जल्दी खागे बढ़े। खर्जुन से बहुत कुद होकर दुर्जीधन पर आन्माए क्या। इतने में किसी ने कृठी ए बर डड़ा दी कि—राजा मारे गये। इससे सेना से चारों तरक हाहाहाह होने लगा। परन्तु जब खर्जुन के महा प्रवप्त इसमें की दुर्जीधन वहीं बहाहरी से सहन करने खीर छुट्य तथा खर्जुन के उलदा मारने लगे तब यब लोगों के। धीरज आया। कैरायों के पदानाों के। यह तमाहा। देख कर बड़ा विसम्य हुआ। ये मारे ख़ुशी के सिहनाद करने लगे।

क्ष्या ने कहा. — हे पार्थ। वडे आरचर्य की बात है ि जुम्हारे सारे वाए व्यर्थ जा रहे हैं। एक भी दुर्योपन पर असर नहीं करता। यह मामला क्वा है, कुछ समफ में नहीं आता। आज क्या पहले भी अपेता गाएडीव क्मजोर हो गया है, अथवा तुम्हारी मुट्टी या मुजाओं में ही फमजोरी आ गई है?

अर्जुन येलं —हे बासुरेव! याचार्य द्रोण ने द्वर्योधन के बदन पर ऐसा कवन वाँचा है ज़े राज्ञान द्वारा नहीं दिद समता। इस वात के खाप सन् समितिए। इस करन के वाँधने की तरकाव याचार्य ने अपेन्दे हमीं के सिरालाई थी। मनुष्य के चलावे हुए वाएएं की बात तो दूर है, ना ने बम भी बार से भी वह नहीं हुट सफना। किन्तु इस कवन के दुर्योधन ने वियों नी

; 208

तरह मानो सिर्फ शोभा के लिए शरीर पर घारण किया है। ऐसे कवचवाले के। युद्ध करने का सर्वोत्तम इन झात होना चाहिए। से। बात हुयोंधन में विलडुल ही नहीं है। दौर वह अन हमारे सुजन्यल के देखे।

यह कह फर छातुन ने हुर्योधन के कान को तोवने की चेष्टा छोव ही। उन्होंने उनमी शरमुष्टि और घतुप दोनो काट दिये और सार्राध तथा पेकों की मार कर रख के सरह रासड़ कर ढोले। उस समय दुर्योधन की रक्ता के लिए कीरनों की असरय सेना वहाँ आ गई। यह अर्जुन के। आरो बढने से रोकन लगी।

दिन बहुत ही श्रीटा रह गया। अर्जुन आगे बढ़ने से रोक दिये गये। यह देरा धूल में लिपटे और पसीने में ह्वये हुए प्रप्ण ने कुमक के लिए अपने पाञ्चलन्य नाम के राद्व के। बार बार बड़े जोर से बजाना आरम्भ विचा।

वधर ऋजुन के रोकने के लिए हुयोधन को भेज कर द्रोखाचार्व्य ने सुधिटिर पर आक्रमण किया। तब सात्यकि और ष्ट्रायुम श्रादि बीर धन्मीराज को घर कर बनकी रक्षा करने लो। इन लोगो की हटा कर गुधिटिर तक पहुँचने की द्रोए ने यहुत केशिश की। पर बनके सारे प्रयन्न निष्मल हुए। तब बन्दोने लाचार होकर बुधिटिर की पाने की श्रासा झोंब दी और सबके देरते पाञ्चाल लोगों का सहार श्रारम्भ कर दिया।

यहुत देर तक घोर जुद्ध होता रहा। इतने में कृष्ण के शह्न की आवाव और उसके साथ ही बीरवा की सेना का तिहनात्र जुधिब्दिर का दूर से झुनाई दिया। उसे झुन कर जुधिब्दिर का विश्व पद्म्यल हो बढ़ा। वे पबरा गये। अन्त में कब उनसे न रहा गया तब बन्होंने सात्यकि से कहा —

हे युन्धान। यह मुनो, चर्जुन के रच के सामने महा कोलाहल हो रहा है और इन्य भी अपना राष्ट्र बना रहे हैं। यह देशो, अनगिनत चतुर्राक्षनी सेना चारों और से बसी तरफ़ रीडी जा रही है। इससे आकार में पूल ही चुल दिराई दे रही है। यह सेना इतनी अधिक है कि देवराज इन्द्र को भी यह सामने समर में हरा सनवी है। इसे जीते दिना अर्जुन करापि जबद्रथ तक न पहुँच सन्में। इपर सुर्य दूषने चाहता है। तुम अर्जुन के प्यारे शिष्य और हमारे परम हितकारी हो इससे अर्जुन की सहायता के लिए इस समय तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यदि आवार्य तुन्हें रोहेंगे और तुम पर आक्षमण करेंगे तो हम सय मिलहर तुम्हारी रज्ञा करेंगे।

सारविक ने कहा :—हे पर्क्यराज । आप जिस तरह अर्जुन को चाक्का दे सकते हैं उसी गरह सङ्कोप छोड कर हमें भी दे सकते हैं । हम सर्वथा आपके ज्याकाकारी हैं । ऐसा केई काम नहीं जेसे करने के लिए हम आपकी जाका न मान सकें । विशेष करके अर्जुन के सम्बन्ध में दी गई जापकी जाका तो हम प्रायों की भी परवा न करके पालन करने ने। तैयार हैं । किन्तु, एक बाद हमें ज्यापसे हनी हैं, सुनिए । बीरशिरोमिश अर्जुन ने जाते समय दार भार हमसे कहा वा '—

हे सात्यकि ! धर्माराज के हम तुम्हारे और धृष्ट्युज के अरोसे छोडते हैं। हमारी गैर-ाचिरी में द्रोण के आक्रमण से जननी रज्ञा करना।

इस दशा में उनकी खाड़ा और खपने निज के कर्त्तव्य का हम कैसे उल्लंडन कर सक्ते हैं। नखप के समान ससार में अन्य योद्धा-नहीं। यह से बड़ा काम हाय में लेने पर भी कभी उनका रिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। काम चाहे जैसा हो उसे वे पूरा कर ही के छोड़ते हैं। अतएब उनके दियय आप कुछ भी चिन्ता न करें। कौरव लोग उनका उछ भी ≡ दिगाड़ सकेंगे।

सात्यिक की बात का ऋच्छी तरह विचार करके धर्म्मराज ने कहा .—

हे सात्विकि ! दुमने सब बात कहीं, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु हमारा मन सहीं गवाही देता । फा॰ ३१ हमारे मन में बार बार यही शक्का होती है कि कहीं अर्जुन की , छुछ हो न लाव । हमें अपनी रहा करनी चाहिए या श्रजुन की सह्यता—इन दो वार्तों का विचार करने में श्रजुन के पास तुम्हें भेजना ही इस महत्वजनक सममले हैं। हमारे कहने से यदि तुम ऋर्जुन के पास जावने तो तुम पर कोई दौप न श्रावेगा। महानीर घृष्टयम्न और हमारे भाई हमारी रचा करेंगे।

त्तव धर्म्मराज की खाद्मा से सात्विक ने उसी राह से खारो बढ़ना खारम्भ किया जिस राह से अर्जुन गये थे। युधिप्रिर भी द्रोण के जाकमण से उनकी रज्ञा करने के लिए यहत से थीर लेकर उनके पीछे पीछे चले । इस पर कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्वात्र्यों ने उनका सामना किया; परत्तु

अर्हे इन लोगों ने मार भगाया। तब द्रोणाचार्य्य ने पैने वाए वरसा कर सात्यिक के रोका।

महावीर सात्यिक इससे जरा भी न चवराये । जन्होने द्रोण की ध्वजा काट दी, जनके रथ के घोड़ों के मार गिराया, तथा उनके सारिव के भी वार्लों से छेद कर भृमि पर छला दिया। यह देख

द्रोणाचार्व्य के। यहा क्रोथ हुआ। वे वोले :---हे सात्यिक ! यदि अपने गुरु अर्जुन की तरह तुम भागन गये तो आज तुम जीते

स बचारो । द्रोगाचार्व्य के साथ अन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से जिस हिकसत से—अर्जुन आगे

धढ़ गये थे वह सात्यिक जान गये थे। इससे द्रोग के वचन सुन कर उन्होंने कहा :--हे ब्राह्मया श्रेष्ठ ! सगवान् आपका भला करें । शिष्य को गुरू ही की चाल चलनी चाहिए !

शिष्य का कर्तच्य है कि जिस ढंग से उसका गुरू काई काम करे उसी ढंग से वह भी करे। अतएव, लीजिए, हम आपकी छोड़ कर अपने गुरु के पास चले।

यह कह कर सात्यिक ने द्रोण के। छोड़कर ब्यूह में प्रवेश किया। शत्रुओं के श्रमाध सैन्य-

सागर में उन्हें इस तरह अठेले बुसते देख धर्म्मराज सोचने लगे :-

सात्यिक की हसने श्रर्जुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रहा का कोई उचित उपाय नहीं किया। पहले तो हमें अनेले अर्जुन ही के लिए चिन्ता थी, पर अब सात्यिक और अर्जुन दोनों के लिए हमारा जी जब रहा है। संसार में कोई बात ऐसी नहीं जेह सीम के लिए असाण्य हो। वे क्या नहीं

कर सकते ? उन्हीं के बल स्त्रीर पौरुप के भरोसे हम लोगों ने बनवास के बारह वर्ष बिताये हैं। स्रतएय, बीर-वर भीमसेन की सात्यिक और ऋर्जुन के पास भेजने से उन्हें जरूर सहायता मिलेगी—अनका जरूर मङ्गल होगा।

मन ही गन इस तरह का निश्चय करके युधिष्टिर ने भीम के पास रथ ले जाने के लिए ब्राह्म दी। उनके पास पहुँच कर उन्होने कहा :--

हे भीम ! जिस बीर ने एक ही रथ की सवारी से देवताओं, दानवो और गन्धवों की परास्त

किया है, बन्हों तुम्हारे मार्ड ऋर्जुन का ध्वजदश्ह श्रव श्रीर नहीं देख पड़ता। ' यह कहते कहते युधिष्टिर मेहि के वसीमृत हो गये। दुःहा से उनका करठ भर आया। माई

की यह दशा देख भीम वेतरह पवरा छठे। वे वोले :---

हे धर्मीराज ! हमने आपना कमी इस वरह कातर होते नहीं देखा। पहले जब कभी हम किसी कारण से पनरा जाते थे तब तुम्हीं इमें उलटा घीरज देते थे। तुम्हारा इस तरह दुसी होना हम नहीं सहन कर सकते। इस समय शोक दूर करके व्याझा दीजिए कि हमें कीन काम करना होगा।

यह सुन कर युधिष्ठिर का जी दुछ ठिकाने हुआ। वे कहने लगे:---हे वृक्तीदर ! जयदय को मारने के लिए जाज सूर्योदय होते ही ज्यर्जुन ने कीरवाँ की सेना में े, किया या । इस समय सायङ्काल होने को आया; पर श्रव तक वे नहीं लीटे। वही हमारे शोक का

मूल फारण है । पीछ से सात्यिक को अदेले हमने उनकी सहाबता के लिए भेजा । इससे, दुवारा जलाई गई आग की तरह हमारा शोक और भी अधिक हो गया है । हमारी बात मानना गिंद तुन अपना कर्तव्य सममते हो तो उनकी रत्ता के लिए तुन्हें तुरन्त ही खाना होना चाहिए।

भीमसेन ने कहा :—महाराज ! यस, ऋत श्रीर प्रथा शोक करने की अरूरत नहीं ! लीजिए, हम चले ! उनके पास पहुँच कर हम शोध ही तुन्हें समाचार देंगे !

इसके व्यनसर भाई के हित में उत्पर भीगसेन ने व्यवसाख लेकर राइ-प्वित की और सिंहनार करके चल दिया। इस के समान जानेवाले चोड़ों के रथ पर सवार होकर, कीरनों की सेना को मारो-काटने चौर राह रोकनेवालों को हटाते हुए, वड़े बेग से वे उस व्यूह को तरक दौड़े जिसके हार की रस्त होए वड़ी सावधानी से कर रहे थे।

उन्हें आते देख द्रोण ने कहा :-हे भीमसेन ! आज हम तुन्हारे विपत्त में हैं--तुन्हारा

मुकावला करने का खड़े हैं। हमें जीवे विना तुम हमारी सेना में कदावि न पुस सकीरी।

भीम इस बात से कुद्र होकर बोले :---

मझन् ! अब तक हम आपफो अपना गुरु और वन्धु जानते रहे हैं। आज आप हम से सैरी फे समान व्यवहार कर रहे हैं ! और, जो आपके जी में आबे करें। हम भोले भाले अर्जुन नहीं जो आप पर फुपा करेंगे। यदि आप हमारे राष्ट्र वनने की इच्छा रखते हैं तो हम भी आपके साथ राष्ट्र ही के समान व्यवहार करने को तैयार हैं।

इतना कह कर महा पराक्रमी भीमसेन ने काल-पण्ड के समान गहा घुना कर होया पर ऐसी। उससे धचने का श्रीर कोई उपाय न देख होगा तत्काल रख से छूद पड़े। वे तो वच गये, पर उस गदा के प्रचयह श्रापात से रथ, सारथि श्रीर घोड़े सब एक ही साथ नष्ट हो गये।

तव चूतराष्ट्र की सन्तान चारों तरक से दौड़ पड़ी श्रीर भीमसेन पर उसने त्राक्रमण किया। परन्तु, सामने श्राये हुए बीगें का श्वनायास ही संहार करके, भीमसेन ने कौरवों की सेना के इस सरह चुरें उड़ा दिये जिस सरह कि प्रच्याड पवन का वेग पेड़ों को तोड़ ताड़ श्रीर उखाड़ कर केंक्र देता है।

इस तरह मारते काटते भीमसेन शन्त्र-व्यूह के पिछले हिस्से तक पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भीम स्त्रीर कान्याजन्यज्ञ की शिगेड के साथ सास्यकि चौर युद्ध कर रहे हैं। भीम को यह स्वच्छा मीका मिला। वे चुपचाण शास्त्र-व्यूह के पार करके निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा। "याने जाते ही उन्हें खार्डुन का कपिश्ज रस छ्टणार्जुन सहित देख पड़ा। तब उन्होंने वर्षाकाल के यादलों की गर्म्भार गर्जना के समान मयद्धर सिंहनाद किया।

करपार्जिन ने सीम, की कावाज पहचान हों। भीम के क्यनी सहायता के लिए कावा ऐस वे एड़े प्रसन्न हुए। चन्होंने भीम के सिंहनाद का उत्तर हुए सुचक ध्वति से दिया। यह शहर सुनने पर गुधिस्टिंद के आतन्द का पारावाद न रहा। वे भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके मन ही मन बहने लगे:—

खोहो ! भीम ने सचमुच ही हमारी खादा का पालन करके अर्जुन का कुराल-समाचार हमें ह्यात कराया । शतुर्कों पर विजय पानेवाले खर्जुन के सम्बन्ध में जो हम इतना पदरा रहे थे वह हमारी वदराहट अब दूर हो गई। हमारे मन में जो अनेक प्रकार की चिन्तायें हो रही थीं वे सब इस समय जाती रहीं।

च्यूह पार करके भीम को निकल जाते देख धृतराष्ट्र की सन्तान ने जीने की प्याशा छोड़ दी श्रीर उन पर पीड़े से फिर आक्रमण किया। यदापि वे लोग वहुत अधिक वे तथापि महावती गीम ने उनकी अधिकता की कुछ भी परवा न करके अपनी - प्रतिज्ञा के अनुसार एक एक को बमपुरी भेजना श्रारम्भ कर विया । इस प्रकार जन पृतराष्ट्र के इक्तीस पुत्र मारे जा चुके तब भीम का सामना करते के लिए जिल्ह्या वीर कर्ण सूचि-च्युह से निकल कर आगे आये।

त्र दोनों वीरों में महाबोर यह होने लगा। वर्ष श्रस्त विद्या में बहुत प्रतीए थे ही, उन्होंने भीम के चलाये हुए सारे श्रक्ष-शकों को काट कर रागड रागड कर डाला। भीम ने देखा कि कर्ण के साथ धनुर्वाण लेकर युद्ध करना ज्यर्थ है। इससे ढाल तलगर लेकर वे रथ से उतर पड़े | किन्त, कर्ण ने प्राप्त हारा उनमी ढाल वलगार भी काट हाली | इस तरह भीमसेन खाली हाय हो गये। तब कर्ए उन पर बडे बेग से दौडे। अब भीमसेन क्या करें ? बचने का और कोई उपाय न देख कर कर्ण के सामने से वे भाग गये और नहाँ मारे गये हाथियों के देर के देर पड़े थे वहाँ एसकी लोशों के बीच जा छिपे।

इस समय यदि कर्ण चाहते तो भीमसेन का मार डालते, उन्हें मारने का यह अन्छ। मौका था। परन्तु हुन्ती से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की बी उसे याद करके उन्होंने भीम का छोड़ दिया। हाथियों की जिन लोथों के बीच में ने घुसे थे उन्हें काट काट कर कर्या ने रथ के लिए पहले रास्ता बनाया, फिर भीमसेन के पास जाकर बाहोने अपने घनुष की नीक से उन पर एक तड़ाका लगाया। यह करके कर्ण ने हैंस कर कहा -

भीमसेन । यही तुम्हारी चीरता है । तुम लाक भी अख विद्या नहीं जानते । युद्ध का मैदान तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं। तुम्हे रण-स्थल में कदम ही न रखना चाहिए। हमारे साथ युद्ध फरने से यही दशा होती है।

भीम के बदन पर कर्ण के धतुप कास्पर्राहोते ही भीम ने धतुप के। पकड कर तोड़ दिया और उसके एक हुकड़े से कर्ण का बार कर तत्काल ही बदला ले लिया। उन्होंने कहा -

रे मृद । ख़ुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनो ही होती हैं। हमने भी पहले बहुत दर्फ तुन्हें हराया है। फिर क्यो अपने ही मुँह अपनी यथा बडाई बबारते हो १ यदि बीरता और यल का घमएड हो तो आची हमारे साथ एक बार मह युद्ध करो। तथ हम देरोगे कि तुममे कितना बल और कितना पौरूप है।

किन्तु क्यों ने सबके सामने भीमसेन से मह युद्ध करना नामजूर किया । उन्होंने वहाँ से अपने स्थान की घर दिया। इस बीच में भीज और काम्बोज लोगों के हरा कर सात्विक अर्जन के पास जाने लगे। ष्ट्रच्या ने उनकी दूर से देख कर वहा -

हे श्रर्जुन । तुन्हारे ध्यारे शिष्य सात्यिक वडी ही थहाटुरी दिरता कर तुन्हारी सहायता के लिए आ रहे हैं।

रिन्तु श्रर्जुन इस बात के। सुन कर प्रसन्न न हुए। उन्होने कहा 👛

हे नासुदेव। हमने स्मत्यिक वे युधिष्ठिर की रत्ता का भार सीपा था। तब फिर क्यों वे हमारे पास था रहे हैं ? इसके सिना थके हुए घोड़े और प्राय चुके हुए शान्न लेकर इस शनुबों से परि पूर्ण स्थान में आकर सात्यिक करेंगे क्या ? इस समय हमें सिर्फ जयद्रथ के वध की चिता है। और कोई काम हमें न करना चाहिए। परन्तु सात्यिक के आने से अन हमे अनकी रक्ता भी करनी होगी, और इसमें समय का व्यर्थ नाश होगा। जान पड़ता है, धक्सीराज की भी बुद्धि मारी गई है। होगा से न डर कर उन्होंने व्यर्थ ही सात्यिक और भीम के। हमारे पास भेजा है। यह काम उनसे नहीं बना।

इस तरह अर्जुन वह ही रहे थे कि मात्यिक की आगी बढने से रोकने के लिए विकट वीर मृरिप्रदा दौड पडे । मृरिष्रवा उस समय बढ़े जोश में थे। पर सात्यकि बहुत् थके हुए थे। मतवाल हाथी की तरह मूरिश्रया सात्यिक पर टूटै श्रीर देयते देखते उनके सारिय में। मार कर रथ ने। चूर चूर कर डाला। सात्यिक विना रथ के हीकर खगीन पर शा रहे। तन शृष्ण ने किर कहा '—

हे चार्जुन ! हेरतो, यादव-श्रेष्ठ सात्यिक इस मसय केसी विषद से हैं । तुम्हारे ही कारण तुम्हारे

प्यारे शिष्य की यह दशा हुई है। इसलिए उनकी शीघ ही रहा करो।

युधिष्ठिर में छोड़ कर चले ज्याने के कारण एक वो व्यर्जुन सात्यकि पर नाराज थे, दूसरे मृतिश्रमा के जनम युद्धकीशल में। देश कर मन ही मन प्रतन्न हो रहे थे। इससे न तो रूप्या की बात का उन्होंने कोई उत्तर दिया ब्यौर न सात्यकि की वचाने का कोई प्रमन ही किया।

इसके श्रमन्तर, रथहीन सात्यिक के पास पहुँच कर कृष्य श्रीर आर्जुन के सामने ही भूरिश्रा ने उन्हें लात मार कर जमीन पर गिरा दिया और उनके वाल पकड़ कर मियान से ततार िनकाली। श्रम क्या हो ! जिस हाथ से भूरिश्रवा ने सात्यिक के वाल पकड़ रक्ते थे उस हाथ-समेत सात्यिक ने श्रपने मस्त्रक के तत्यार की वार से बचाने के लिए इथर उपर श्रमा श्रमाना श्रारम किया ! ता रथ को और पास ते जाकर कृष्ण ने बढ़े ही कातर-करफ से आमह क्या :-

हे पार्थ । सात्यकि शुन्हारे ही समान बीर हैं। परन्तु इस समय भूरिश्रवा के हाथ में पड कर,

देखी, प्राण सीना बाहते हैं। हे महाबाहु । उनकी जरूर रक्षा करी।

तत्र अर्जुन ने देखा कि शिष्य की विषद की और अधिक उपेत्ता करने से काम न चलेगा-

श्रय सात्यिक की प्राय-रता का उपाय करना ही होगा। बर्जुन ने वहा :— हे वासुदेव ! हम एकाश-विचा होकर जयदेव के वय की विन्ता करते थे, इसी से भूरिशवा के। हमने नहीं देखा । वदायि इन हो बीरों के पारस्थरिक यह में वसल देना अवित नहीं, एयापि इस समय

हम भरिश्रवा पर जरूर प्रहार करेंगे।

बह कह कर खर्तन ने एक छुरे की घार के समान तेज बाख गायडी न पर रक्खा। उसता छुटना था कि तलतार और थाजूबन्द-समेन मूरिअवा के दीनो हाथ कट कर जमीन पर गिर पड़े। यिना हाथों के ही जाने से मूरिअवा युद्ध के काम के न रहे। तम सात्यिक के। छोड़ कर मूरिअवा इम प्रकार अर्जन की धिमनारने लगे '—

हे कुन्ती-गन्दन । जिस समय श्रीर सब कहीं से श्रपने मन को सींच कर हम दूसरे काम में लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ काट कर तुमने बड़ा ही निन्य काम विचा है। ऐसी श्रवस्था में राष्ट्र चलाने का उपवेश तुम्हें किसने दिया है ? इन्द्र ने दिया है ? कि महादेश ने दिया है ? कि ड्रोएएकाव्ये ने दिया है ? तुम चित्रियों में लेक्ट माने जाते हो श्रीर दूसरे वीरों की श्रपेश तुम्हें चित्रय-पर्म्म का झान भी श्राधिक है। श्रवएव इसमें सन्देह नहीं कि अप्ट थादवों के कुल में उराश कृपण के कहने से ही तुमने यह काम किया है।

व्यपने बन्ध कृष्ण की निन्दा व्यर्जन से न सही गई। ये वोले --

हे प्रमु! जो पुरप अपने आसरे हो—जो पुरुप अपनी शरण हो—उसकी रजा करना चित्रयों का प्रमान कर्तात्र है। तुन्हीं वहों, इतनी बखी चतुर्गित्त में सात्र परिपूर्ण इस भीषण समर-सागर से एक ही मतुष्य के साथ वैसे युद्ध हो सकता है। अपनी रज्ञा क्षेत्र परवा न करके दूसरों को मार जातने पर सुम जतार थे। मता तुन्दें बढ़ी उपित था। अपन्य प्रमुख्य हो देसा वाम हमसे हो। गया गो आपन्य हो क्या है। भूशिक्षा ने अर्जुन का बढ़ युक्तिपूर्ण जरा मान विश्वा और चुण्याप बैठ जाने का तिहन्त्य किया। सूर्य की तरफ हार्ट करके वे शर-राज्या पर बैठ गये और सहीपनिषद् का व्यान करते करते योगास्ट होकर मौनवत धारण कर लिया। सर्विक कोश से पागल हो

रहे थे। उनने सारामार विचार-पाक्ति जाती रही थी—उपित और अनुपित का झान उस समय उन्हें म था। अवन्य उन्होंने उम तरह चुपचाप नैठे हुए भूशिश्रा का सिर तत्ववार से बाट खिया। सात्यिक हो ऐसा भीच बास करते देश चारों तरफ से लोग उनकी निन्दा करने लगे। अर्जुन का भी सात्यिक का यह काम श्रव्हा न लगा। मन ही मन अरिश्रवा की प्रशासा करते करते उन्होंने जयद्रथ की तरफ श्रपना रिश्व पेता।

जिस समय अर्जुत ने, इसके पहले, कौरवों को सेना को पार क्या था, उस समय उनके होनों पर रचक उनके साथ उस सेना समुद्र की पार न कर सके थे। परन्तु पीड़े से युवामन्यु और उसमीता, होनो ही, कौरवों की सेना के पार कर गये और अर्जुन की हूँ उते हुए धीरे पीरे सेना के बाहरी मार्ग से आकर यहाँ उपस्थित हुए। भीम और सात्यिक होनों के रथ टूट गये थे, इससे इन चक रक्ता में देरा कर से यह अपने के में देर सेने से यह अर्जुन के पीदे पीड़े चले। ता जवद्रय की रक्ता करनेताल दुवाँचन, कर्ण, इस, अन्वस्थामा आदि बीर और स्था सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए।

सारे दिन की चेप्टा के वार जयद्रथ का सामने देख कर कोध से जलते हुए नेत्रों से ऋर्तुन

मानो उहें जलाने लगे।

दुर्योघन ने नहा —हे कर्ल । अर्जुन के साथ युद्ध करने का अन तुन्दे अनसर मिला है। अत्तर्य ऐसा वपाय करो निसमें जयदय को जान वने। सुर्व्याहन होने में छुद्ध ही देरी है। इससे यदि हम लोग अर्जुन के युद्ध में बिन डाल सर्के तो जयदय की आख्ररता भी हो जाय और अपनी प्रविज्ञा के अतुसार अर्जुन के जरा मरने से युद्ध में हमारी जीन भी हो जाय।

उत्तर में कर्ए ने कहा -

महाराज । इसके पहले ही महाजलशाली भीमसेन के साथ युद्ध करने में हमारा शरीर बेन्तरह पायल हो जुना है। जैर, इज् भी हो । आपही के लिए हम श्रज तक प्रायः वारण किये हुए हैं । श्रतपन जहाँ तक हो सबेगा, हम श्रजुन का रोजने की चेप्टा करेंगे ।

इतने से, जयद्रथ के पास तक पहुँच जाने के लिए, खर्जुन ने कीरबो की सेना का सहार आरम्भ कर दिया। बीरों की अुजायें और मराक काट काट कर उन्होंने कथिर की निक्यों यहा हीं। धन्त में जावद्रथ को खर्मने पीड़े करके दुर्वोपन, कर्ष, शस्त्र, इप और ख्यानसामा ने खर्जुन पर खानमण किया। इसके साथ ही कीरबों के खन्या य बीरों ने भी, सुर्च्य के। लाल रङ्ग धारण करते देश मंडे कसाह में खानर, अर्जुन पर कनता वाल-वाल करती।

महानीर अर्जुन ने भोष में आंकर वहले तो सबके आगे वह कर युद्ध करनेताले कर्युं के सारिथं और वीड़ों दें। सार मिरावा। किर वर्ष्य के समैन्यनों में बाख हैंद कर उन्हें वे तरह वायल किया। क्यूं का सारा शर्रार लोड़ से लहकर है। गया। वनका स्थ वे-काम ही चुन्न या, इमसे उन्हें अवस्वसाम पर्य का सारा शर्रार लोड़ से लहकर अर्जुन अर्ज्यलामा और महराज के साथ युद्ध करने लगे। पर्या ने हम थाय में वायों की इतनी वर्षा वी कि चारों तरक अर्ज्यकर ह्या गया। अर्जुन में इम अर्ज्यकर दें। गया। अर्जुन में इम अर्ज्यकर वे दिन्याल द्वारा हुर कर दिया। इस मकार अपने शत्रुओं के प्राण्य और यश दिनों का नारा करने महात्रीर खर्जुन युद्ध के मैतान में साकार्य अर्जु के समान निचरण परने लों।

इन्द्र ने बस्र भी प्रवर्षड गर्नना के समान गायडीन भी टड्वार सुन भर, तूपान श्राने से क्षुघ हुए मागर भी तरह फीरवों के मैन्य-ना में ये-तरह राजनली भव गई। चारो तरह सेना तिवर भिवर ही गई। परन्तु प्रवान प्रमान मीरवन्तीरों ने जर देखा कि स्थ्योत्त होने में श्रव देर नहीं है तथ सुर्ती के गारे थे हुल उठे श्रीर श्रमने श्रमने रखों भी एक दूसरे से मिझ भर जयद्रथ भी रखा परने में यही



तत्परता दिदाने लगे। खुर जी बड़ा करके और खुव मन लगा कर बहोने श्रर्जुन के वाणो का निरारण आरम्भ कर दिया। इससे महाबीर श्रर्जुन के जबद्रथ पर आरमण करने का खरा भी मौका न मिना।

इस सकट की अवस्था में अस्त होनेवाले सूर्य्य भा विन्व वाटलों में छिए गया। इससे भीरों ने समका कि दिन इव गया। वब वे आनन्द के मारे उद्युलने और बुद्ध में वे परवाही करने लगे। उन्होंने सीचा, सूर्य्य तो अस्त हो ही गया, अब सावधानवा स्टाने की क्या जिल्हत ? उवर जबद्ध भी आनन्द से पूल उठे और जिस रिचत स्थान में थे उसे होड कर छिपे हुए सूर्य्य की वरफ सुरी न्युरी देसने लगे।

ठीक यात क्या है से। अवेले इप्पारी की समझ से आई। एक-मात्र उन्हों ने जाना कि सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ। इससे उन्होंने तत्काल अर्जुन से क्हा —

हे कर्जुन । यथार्थ में सूर्य इसा नहीं । करा देर के लिए वह द्विप भर गया है । इस मीरे पो तुम हाथ से न जाने दो । तुरन्त ही जबद्रथ के सिर ने। घड से व्यतग कर दो । इस समय इस काम दे। तुम व्यत्यास ही कर सकते हो ।

इतनी बात सुनते ही खर्जुन नयद्रथ के समने वत्काल ही शैष्ट पडे। जो लोग जयद्रथ की राज्ञ करते थे ये पहल की तरह सायधान तो थे ही नहीं। इससे जयद्रथ की पेर कर राज्ञे होने का चन्हें अख्या अवसर मिला। अर्जुन का की ये से भरे हुए आवे देश सैनिक लोग भी हर गये और उन्हें पुन जाने के लिए राइ दे ही। तब वे अभिमन्यु की मृत्यु के कारणीभूत जयद्रथ के पाल पहुँच गये और अपना ही होंठ अपने ही होंतें से काटते हुए एक अल्यन्त भीपण वाया होडा। याज जैसे रिसी चिडिया की लकर डक जाता है येसे ही गामडीव से छूटा हुआ वह बाया जयद्रथ के महत्तक की विश्वा की लागर उन्हें से महत्तक की

इस बीच में बादल हट गया और सूर्व्य के लाल लाल विन्य का वचा हुआ घरा निस्ल आया। तब मबने देरा कि सूर्व्यास्त होने के पहले ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ही।

डस समय जीत की सुचना देने के लिए कृष्ण ने खपना वाश्व नन्य राह जोर से बजाया और भीम ने महा घोर सिहानाद करके पूर्णी त्रामारा एक कर दिया। उसे सुन कर सुधिटिट समक गर्य कि जबद्व धन जीते नहा हैं। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। बाजे बजना कर उनमी व्यक्ति से उन्होंने िराध्यों की कैंगा दिया। इससे बाट अर्जुन की हृदय से लगा कर कृष्ण ने वहां —

है धनकत्त्र ! हम लोगों के प्रयक्त आग्य सराहका चाहिए जा तुग जयह्य के मार कर क्यानी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। मीरवों की इस सेना में देनताओं के सेनापित खुद स्वामिकार्तिक भी यदि उतर पहते तो उन्हें भी व्याञ्चल होना पडता। तुन्हारे सिवा श्रीर किमी कभी हाथ से यह काम होने वेत्य न था।

श्रर्जुन ने बहा —हे बृष्ण् । त्राप ही की क्या से हम इस कठिन प्रविद्धा की पूरी कर सरे हैं।

जिसके सहायक श्राप हैं उसकी जीत होने में श्रारचर्य्य ही क्या ?

इसके अनन्तर, धीरे धीरे रथ चला कर कृष्ण ने पाएडर-सेना की सरफ लौटना आरम्भ किया। युधिदित के पास रथ पहुँचने पर कृष्ण रश से उत्तर पड़े और अत्यन्त धानन्तित होकर युधिदित के पर उन्होंने कृष्ण कोल —

हे तर भेटा हम लोगों के भाय से महावीर अर्जुन ने आज अपनी प्रतिका पूरी की। शतु

को मार कर आज वे अपनी गहा भयदूर प्रतिज्ञा की काँस से बद्वार हो गये।

हे मित्र-वत्सल ! देशो, इन्द्र के समान वराकमी पाएडव और पाश्चाल लोग आनन्तित होकर किस तरह सिंहगाद कर रहे हैं। इस समय तुन्हीं हमारे पद्म के बोडाओं की रक्षा करो।

कर्ण ने फटा :— महाराज ! हमारे जीते जी तुम्हें रेतर करने का केई कारण नहीं। पाणडवों के साथ पाञ्चाल, केकब और बाद्य लोग जो वे मब इक्ट्रेंच्रेस पहते हैं उनका जीत कर आज हम तुम्हें भारत का एकस्ट्रमधारी राजा बनावेंगे।

यह यात कुपाचार्थ्य की सहन न हुई। वे वीले :--

हे कर्छ ! कुरुराज दुर्बोधन के सामने तुमने खनेक बार खपने झुँह खपनी यहाई की है। परस्तु तुम्हारे पराक्रम का फल खाज तक हमें हेराने के नहीं मिला। तुम्हें हींग मारने का रोग सा हो गया है। महाधीर खर्तुन की गैरहाजिरी में तो तुम बहुत पतंड़े बदला करते हीं—बहुत वर्मह की बात कहा करते हैं।— ही—पर हनके सामने वे सब बाते मुल जाते हो, फिर तुम्हारा गर्नन-कन नहीं सुनाई पड़ता। जिस बीर पुरुष ने महाइंच की प्रसक्त किया है खराजी बातायी करने की फिरामें शक्ति है ?

कृपाचार्य की बात पर कर्ण के हैं सी आई। उन्होंने कृपाचार्य से बहा :---

हे माह्मण ! समर-युरन्थर वीरों के लिए अपने ग्रुँह अपनी वड़ाई करना अनुचित नहीं । आप अर्जुन के। जितना ज्ञानकान् और राणुवान् सममते हैं, वे उतने या उससे भी अधिक हो संन्ते हैं। परन्तु, माद रहे, हमें इन्हें ने एक ऐसी शांक दी है जो कभी निष्कत नहीं हो सकती । जिम पर यह चलाई जाती है उसके माण लिये बिना वह नहीं रहती । इसी राक्ति के मरोसे हम कहते हैं कि आज हम अर्जुन के। जुरूर मारेंगे । अतएप हमात कोन-सर्जन वयार है। उसे आप व्यर्थ न समीमिए । आप आधाण हैं और दूब हैं। इसी हो आज आप इस तरह हमात अपनान कर सके हैं। नहीं तो, मजाल थी जी हमारे वियय में आप ऐसे शब्द कहते । परन्तु, स्वयंदार, फिर इस तरह के अनुचित शब्द आपने ग्रुँह से न निकालिएगा; नहीं तो हम तलवार से आपने जीम काट लेंगे।

श्रपने मामा कृमाचार्व्य के विषय में कर्ण की ऐसे कठोर वचन कहते सुन् महातेजस्त्री श्रद्यस्थामा ने तलबार निकाल ली श्रोर फर्ण की सरक दौड़े :—

हे नराधम ! अर्जुन ने तुम्हारी श्रांख के सामने डी जब सिन्धुराज जयद्रथ के। यमपुर पठाया तव तुम्हारा वल-वीर्य्य कहीं था ? कुछ भी हो, श्राज हम दुम्हारी इस श्रीराष्ट्रवा श्रीर मूद्रवा का फेल तुम्हें चहााये विचा न रहेरों ।

चरपरथामा की तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा :-

महाराज ! इस श्रथम और बुद्धिहीन ब्राह्मण का परित्याग की जिए । हम इसे श्रपना भुज-पल श्रमी दिराति हैं ।

तथ श्ररवत्थामा ने कहा :-

है स्तपुत्र ! हमने तुन्हें समा किया । अर्जुन ही तुन्हारा धमएड शीध बूर करेंगे।

इसके बाद हुर्योधन ने समामा हुमा कर सबको शान्त किया। तब पाएडवों के साथ करों का भीपण युद्ध आगम्भ हुआ। इस समय बहुत रात हो गई थी। गढ़ा-धोर अन्धरांग द्वाया था। इससे, ट्राण की आज्ञा के अनुसार, कौरवों के सेनाध्यक्षों ने मारे जाने से बची हुई सेना एकत्र करने एक व्यृह पनाया। तब आनान्ये ने कहा:—

े हे पैटल सेना के बीरी ! तुम लोग अपने अपने अक-शक्त रस कर उत्तती हुई मरालिं हाथ में लो !

यह देख कर पासकों ने भी वैसा ही किया। फल यह हुआ कि युद्ध का वह महामयंकर भीवान जरामगा चठा और वीरों के द्वाय में चमचमाते हुए तेव घारवाले इधियार विजली की तरह कृष्ण के वचन सुन कर गुधिप्ठिर भी रथ से चतर पड़े और कृष्णार्जुन की गले से लगा कर

नारा .— हे बीर ! सुन्दे विजयी और प्रविज्ञा से छूटे हुए देख कर हमें जो त्र्यानन्द हुआ है उसका वर्णन नहीं हो सकता । हे छुम्छ ! सुन्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जो न हो सके ?

इसके व्यनन्तर, पाएडवो की सेना में सब कहीं व्यानन्द ही त्यानन्द छा गया। सब क्षोग श्वानन्द-सागर में यहाँ तक मझ हो गये कि सायद्वाल होने पर भी युद्ध वन्द करने की किसी की भी

. इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज छूट गया। जनकी ऑसों से ऑस् वहने लगे। उनके चेहरे का रक्ष फीका पड़ गया। बहुत ही दीन-बदन होकर, दॉत उत्पाड़े गये साँप की तरह, बे ठंडी साँसे लेने लगे। कुछ देर में द्रोश के पास आकर उन्होने कहा :--

हे ब्याचार्व्य ! हमारी तरफ होकर लड्नेवाले राजाओं का विनाश देखिए ! जिन राजी ने हमें राज्य देने की इच्छा प्रकट की थी वे सब इस समय प्रथ्वी पर सोग्ने पड़े हैं। उनका यल-उनका ऐश्वर्थ- कुछ भी हमारे काम न व्याया। हाय हाय ! हमने व्यपना काम सिद्ध करने के लिए श्रपते इन्ट-मित्रा के। मृत्य के मुँह में क्रोंक दिया। अवएव हमारी बराबर कापुरुष—हमारी बराबर का नालायक— मतुष्य पृथ्वी की पीठ पर न होगा। गुरु महाराज ! आपही ने हम लोगो की मौत बुलाई है। हमारे कारण ये सब राजा लोग जय नष्ट हो गये, खौर छाप उनकी रखा न कर सके, तथ हमारे जीते रहने से क्या प्रयोजन । जीने की अपेचा हसारे लिए अब सरना ही श्रम्का है।

उत्तर में द्रोण ने कहा :--

है दुर्योधन ! श्रपने त्रचनरूपी वाणों से क्यों हमें व्यर्थ छेदते हो ? हम तो द्वमसे सदा ही से फहते आये हैं कि ऋजुन का जीव लेना ऋसम्भव है। तीनों लोकों में हम जिसे सबसे बड़ा योद्धा सममते थे वहीं भीष्म इनके प्रभाव से शर-शब्बा में पड़े मृत्यु की राह देख रहे हैं। फिर यदि हम तुम्हारी सेना की रचान कर सकें तो इसमें हमारा क्या अपराध है ? वेटा ! जुजा खेलते समय शकुनि ने जी पाँसे चलाये थे वही पाँसे इस समय अर्जुन के हाथ में तीक्ष्ण वाण वन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे हैं। अपमी का फल हमेशा ही बुरा होता है; उससे कोई नहीं यच सकता कुछ भी हो, पायड़कों के साथ पाञ्चाल सेना हम पर आफ्रमण करने के लिए आ रही है। अतएव, तुन्हारे वाक्य-वाणों से पीड़िय होने पर भी, हम, इस समय, प्राणों की परवा न फरके युद्ध करने जाते हैं। जहाँ तक हो सके तुम भी सेना की रक्ता के लिए कमर कसें।।

यह रह कर, मन ही मन दु:खित द्रोगा, पागडवो की सेना के मामने चले श्रीर गुर्धारित पर भाक्षमण किया। भीम और अर्जुन ने देखा कि आचार्थ्य के वाखो से हमारी सेना वे-तरह पीड़ित ही रही है। इससे ने दौड़ पड़े और कौरवो की सेना में घुस कर द्रोखाचार्य्य पर वाख वरसाने लगे।

महा-भीपण संग्राम होने लगा । असंख्य चीर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे । इस घीर युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते थे, अर्जुन के गाएडीव की टद्कार का शब्द उन सबसे श्राधिक क्लेजा कैंपाने गला था। भीमसेन धन्वा पर वास् रहा कर धृतराष्ट्र की सन्तान की, वन्न के ब्रापात से गिरे हुए पेड़ें। की तरह, जमीन पर गिराने लगे। महा-धनुर्घारी सात्यिक ने भी श्रपना वल-विक्रम दिसाने में केाई कसर नकी। उन्होंने व्यनेक प्रकार से शर-बुद्द करके बीरो के मस्तक, हाथियों वी सूँद, ब्रीर घोड़ों की गरहनें काट गिराईं। युद्ध की रात एक तो यों ही मयावनी होती है। घायल वीरों, घोड़ों श्रीर हाथियों की चीत्कार के कारण उसने और भी अधिक भयानक रूप धारण किया।

है मित्र-बस्मल ! देखो, इन्ट्र के समान पराक्रमी पाएडन और पाश्वाल लोग आनन्तित होकर किम सरह सिंहनाद कर रहे हैं। उस समय तुम्हीं हमारे पच के बोद्वाओं की रखा करो।

कर्ण ने यहा :---महाराज ! हमारे जीते जी दुग्हें रोह करने का कीर्ट कारण नहीं। पाएडवाँ के साथ पाञ्चाल, वेक्ट श्रीर यादव लोग जी ये सब इक्ट्रेटिस पड़ने हैं उनकी जीत कर श्रात हम तुन्हें भारत का एकच्छ्रप्रसारी राजा बनावेंगे।

यह बात कृपाचार्थ्य के। सहन न हुई । वे वोले :--

हे कर्छ ! बुरुराज दुर्बोधन के सामने तुमने अनेक बार अपने ग्रंह अपनी बहाई की है। परन्तु तुम्हारे पराहक का कल आज तक हमें देनने के जारों मिला। तुम्हें दींग मारने का रोग सा हो गया है। महावीर अर्जुन की गैरहाजिंगों में तो तुम बहुव पंतरे बरहा करते ही—बहुद वर्षा कर वो हो एक करते ही—पर अनेन नहीं सुनाई पर वाते पहा करते ही—पर अनेन नहीं सुनाई पर वाते पहा करते ही कि पर वाते पहा करते ही सुनाई पर वाते पहा करते ही सुनाई पर वाते पहा करते ही सुनाई पर वाते पहा के कि पर वाते पहा के स्वाप्त करते करा है।

धुपाचार्व्य की वात पर कर्ण के। हैंसी खाई । उन्होंने कृपाचार्व्य से बहा :--

हे साक्षण ! समर-पुरन्यर वारों के लिए क्यने मुँह क्यनी वहाई करना कर्मित नहीं । काप अर्जुन में। जितना ज्ञानयान और गुण्यान समक्ष्मी हैं, वे उतन या उससे भी अधिक हो सफते हैं। परन्त, याद रहे, हमें इन्ट्र ने एक ऐमी शक्ति ही हैं जो कभी निष्कल नहीं हो सकती । जिन पर वह चलाई जाती हैं उसके प्राप्त क्या वह चहाँ रहतीं । उसी शक्ति के अरोसे हम कहते हैं कि आज हम अर्जुन का जकरवा हमारा को कान्यक हमारा कार्यक हमारा प्राप्त हमारा कार्यक करता । परन्तु कार्यक हमारा कार्यक हमारा कार्यक हमारा कार्यक करता । कार्यक करता । परन्तु कार्यक हमारा हमारा कार्यक हमारा कार्यक हमारा कार्यक हमारा कार्यक हमारा कार्यक हमारा हमारा

श्रपने मामा कृपाचार्व्य के विषय में कर्ण का ऐसे कठोर बचन कहते सुन महानेजस्वी

श्मरवस्थामा ने तलवार निकाल ली श्रोर कर्ए की चन्फ दौड़े :--

है नराधम । ऋर्तुन ने तुम्हारी ऋोंच के मामने ही जब सिन्चुराज जयद्रथ के। यमगुर पठाया तब तुम्हारा बल-बीचर्य कहीं था १ कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस खशिष्टत। श्रीर मृद्रता का फेल तमहें चराये विना न रहेंगे।

व्यरवस्थामा के तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कर्ण ने दुर्योधन में कहा :--

महाराज ! इस व्यथम और शुद्धिहोन माद्याग का परित्याग कीजिए । हम इसे व्यपना भुन-यन व्यमी दिसाने हैं ।

तथ श्रश्वत्थामा ने वहा :--

हे स्तपुर्त ! हमने तुन्हें चमा किया । श्रार्जुन ही तुन्हारा धमगढ़ शीघ्र चूर करेंगे।

इसके बाद हुआँधन ने सममा हुमा कर सबके शान्त किया। तब पाएडवों के साथ कर्ए का गीपए। युद्ध खागमा हुखा। इस समय बहुत गत हो गई थी। महा-धोर खन्यकार छाया था। इससे, द्रोए। की खाहा के खनुसार, कीरवों के सेनाध्यकों ने मारे जाने से बची हुई सेना एकअ करके एक ज्यूह बनाया। तब झानार्य ने कहर:

हे पैरल सेना के वीरी ! तुम लोग अपने अपने अस्तराख रस कर जलवी हुई महाले हाथ में लो।

यह देत कर पारड़वों ने भी यैसा ही किया। फल यह हुत्या कि युद्ध का वह महाभयंकर मैदान जागगा उठा ख़ौर बीरों के दाय में चमचमाते हुए तेच पारवाले हथियार यिजली की तरह फाठ ३२ कृष्ण के बचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उत्तर पड़े श्रीर कृष्णार्जुन की गले से लगा कर

ह बीर ! तुन्हें विजयी खीर प्रतिद्वा से छूटे हुए देख कर हमें जो स्त्रानन्द हुत्र्या है उसका वर्णन नहीं हो सकता। हे कृपण ! तुन्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जो न हो सके ?

इसके श्रतन्तर, पारहवो की सेना में सब वहीं श्रानन्द ही श्रानन्द हा गा

व्यानन्द-सागर में यहाँ तक मग्र हो गये कि सायद्वाल होने पर भी युद्ध बन्द 😁 🗀 कार अपन्यता में हम कर्ण था रच्छान हुई।

इधर जयद्रथ के मारे जाने 🗟 दुर्वोधन का धीरज 🖓 ज्या हाल कृष्ण की मारहम था। लगे। उनके चेहरे का रङ्ग फीका पड़ गया। बहुन ही टीर वे ठंडी साँसें लेने लगे। कुछ देर में द्रोण के पास जा

के करना के बहुतार पान का सुन्तार हिंगा इस समय अध्हा मौका आया है। के अपना बहुत्व हिंगाने का सुन्तार हिंगा है। के अपना बहुत्व सुन्तार पान हो उससे काम लेकर कछा का मकलाना के अपना बहुत्व सुन्तार पान हो उससे काम लेकर कछा का मकलाना

करी जड़ा वक्षाण अस्ति । आपरी प्राक्षा से हम कर्छ के साथ प्राज नेसा युद्ध करेंगे करी के हिता! आपरी प्राक्षा से हम कर्छ के साथ प्राज नेसा युद्ध करेंगे कर्म के ब्रह्म निक्क बना रहेगा।

क्षा क्षा क्षा है। विशा श्रापरों क्षा को क्षा है। विशा है वा । नार्य संगो न बढ़ पर प्रतिश निशाचर घटोत्सच ने, इतना कह कर, कर्श पर श्राक्षमण सुर्गों के नारा में परम प्रतिश निशाचर घटोत्सच ने, इतना कह कर, कर्श पर श्राक्षमण मुख्यों के नारा भ पूर्व अवाद निर्माण प्रशासन मा, इतना फह फर, फर्या पर त्राक्रमण सुद्ध्यों के नारा भ पूर्व होने लगा। कर्या किसी तरह भी पटालक्य से पार न पा सके। तय क्रिया। रोतों में महानार युद्ध होने लगा। यह देख पटोलक्य ने उन्हारी स्थाप के दिया। दोनों में नहां भार थुंब थुंग पता। अन्य स्थला पत्त भा चटातकच से पार न पा सके। तथ दिया। दोनों में नहां भीता आरम्भ किया। यह देख घटोतकच ने राजसी माया गयी। यल भर में अन्येति विश्वास्त्रों है। काम तेना आरम्भ किया। यह वहत बढ़ा बल न सालक्ष्म कर्णों के

्राप्त हिस्सारी । कान लगा प्राप्त असन मुद्रा प्रदारचार न राजसा माया रची ! पल भर में कर्म हिस्सारी । कान लगा का कहा सहा बढ़ा वल न माइस कहाँ से अचानक उमड़ आया । असर राम प्राप्त किन हमाल कर उसने परवरों भी वर्षा आरक्ष्य कर की । भगर शत धारण १७९ पुर राज्या की वर्षों आरम्भ कर थे। उस समय दिन तो था नहीं, एटालय को बीच में डाल कर उसने पत्थरों की वर्षों आरम्भ कर थे। उस समय दिन तो था नहीं, पटोलन का बान में कर और भी प्रवत हो उठते हैं। अतएव इन राचनों ने फौरवों की सेना के भी रता ! और राज को राजम और भी प्रवत हो उठते हैं। था पर नामों दम कर दिया। सब बीर निकल हो उठे।

कर १९४१ । एवं नहीं घमराये । उन्होंने समक लिया कि यह सारी राजसी माया है। प्रताप्त अनेते कर्ण नहीं घमराये । बनल गरु पह निर्मा हो प्रतिष्व कि वह माया है। उन्होंने उस माया था। पर्वताल कार्य १ र प्राप्त माया प्राप्त माया था। क यह भाषाना युद्ध स काम ने पत्तेगा। तम उन्होंने कारों की जपो द्वारा कहा के संहार की चेटता की। व्यतन्तर शर, शक्ति, शृहा, गरा, पलेगा । तम जन्म न जन्म जी जाती है होश उड़ गये । बहुत सेना मारी गई, जो बची ब्रह माग गई। पक आदि की मार साकर बीस्वन्दीयों के होश उड़ गये । बहुत सेना मारी गई, जो बची ब्रह माग गई।

पक्ष आहर जान पर प्रति प्रवास कर वितर-वितर हो गये; पत्यरों की मार से रच चूर हो गये। तोई फट गये; हाथीं घ्यरा कर वितर-वितर हो गये; कर्ण की भी बुरी दशा हुई। राज्यों ने अल-राखों में उन्हें तीप दिया उटे ही रहें। उन्हें छोड़ कर कीरवों के पह का एक भी बीर युद्ध-रथल में न

उट हा के पूज व्याप्त के पटोकन को घड़ा कोच हुआ । उसने रातनी की । निकती। कर्ण को स्थिर देख घटोकन को घड़ा कोच हुआ । उसने रातनी की । त्तरुवा। कुछ का हिंद साथ मर कर खमीन पर शिर गये। कर्ण ने देखा कि हम तो इक्षर रवहीन साड़े हैं, उधर हमारी से कर्ण गण्या । प्रतास के मह में महत हो रहा है, अब क्या करना चा घटों कर जीत के मह में महत हो रहा है, अब क्या करना चा वदारम्य आर. कि चारो खोर से कीरवों का दल घड़े ही कातर स्वर से इस प्रकार लगा ' हे सत-नन्दन! जान पड़ता है, कौरवों की सेना का ऋ से

श्रताप्त रन्त्र भी में हुई सार्क चला कर तुम तुरन ही इस निशाचर का मंहार करों। यह घोर और भयद्भर रात बीत जाने पर श्रार्जन की परास्त करने के लिए हमारे बीरो को आगे बहुत मी के मिल रहेंगे। इससे इस श्रमीय शक्ति के उनके लिए व्यर्थ न रख छोड़ कर इससे इस राजस को इसी समय मार डालिए। इसे अब और श्राप्तिक हेर तक जीता न रिसिए।

परन्तु भीमसेन के पुत्र की सृत्यु के कारण पाग्रहा को शोक से ब्याउन हेटा कर भी छूटण श्रानन्त-प्रकाश करने लगे। उनके इस काम से पाण्डवों का हु.स्य दूना हो गया। उनके हृदय पर स्नीर भी व्यधिक बोट लगी। तय व्यजुन ने इच्छा से कहा .—

् हे वासुरेव ! पुन पटोल्कन की मृत्यु से हम लोग ना मारे शोक के विकल हो रहे हैं; आप क्यों पैसे इसमय में खश हो रहे हैं ?

छ्रप्ण ने कहा :—हे अर्जुन । इन्द्र की दी हुई सहाशित्त को क्षोड़ कर कर्ण ने आज बहुत ही अच्छा काम क्रिया है। कर्ण के पास इस महा-अर्क के रहते साचान बसराज भी उनका सामता नहीं कर सरते थे। महा-नेकरडी कर्ण ने अपना कवा और हवस्क देकर जिस दिन से इस शरित को अपना कवा और हवस्क देकर जिस दिन से इस शरित को अपना कर्ण के पास से इस शरित के उन्होंने हमें तुन्हारे मारने के लिए यहे बत से रात छोड़ा था। है पार्थ ' कर्ण के पास से इस शरित के जो आज से आज हम उन्हे-तरा हुआ समसी। उसी से तुन्हे रोक कर हमते निशायर घंटोरकच को कर्ण से बुद्ध करने भेजा था। यह शरित तुन्हारी मृत्यु का कारण थी। अवत्यु जव तक इससे चयन का जाय हमा तकी इस कर तक त हमें निग्ना आई और त हमें दिसी मृत्यु का हार्थ है हुआ। प्यां इमारा की शल सफल हुआ—आज हमारी युन्ति कारार हुई। इसी से इस समय आजन्द हो रहा है।

हुछ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है। जान पड़ता है, बीर-शिरोमणि द्रोण उस पर बड़ी निर्देशता से आजनस्य कर रहे हैं। अतएव, है अर्जुन! तुम द्रोण के आजनमा से उसकी रहा करो।

इस पर युधिरिटर ने प्रीस्त पर धावा करने के लिए अपनी सेना को उस्ताहित किया। सैनिक लोग मन ही सन द्रीस को जीवने का प्रस्त करके अर्जुन के साथ बड़े येग से दौड़े। यह देरा कर राजा हुयेंधन ने बड़े क्षीध से व्याकर द्रीसाचार्य्य की रक्षा के लिए यहत से कीए बारी को ब्राह्म थी। किन्सुदोनों तरफ के वीरों के बाहन—हाबी और घोड़े—सारा दिन बुद्ध करने के कारण बेहर थक गये थे; जीर राज अधिक धीत जाने से योद्धा-जनों को नींट भी आ रही थी। इससे वे लोग घेप्टाहीन काठ भी तरह युद्ध करने लगे। उनकी यह दशा देस सेनापित व्यर्जुन, ने जीर से पुसर कर कहा:—

है सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गई है । अँबेरा इतना हो गया है कि हाथ मारा नहीं सुमता । इसके सिना तुम लीग थक भी बहुत गये हो । अतम्ब थोडी देर के लिए युद्ध वन्द करके यहीं लड़ाई के मैदान में सो जार ।

कौरवों के सेनापति द्रोण न भी यह बात मान ली। इस पर कीरवों खीर पाएडवों के सैनिक

श्रपनी दीप्ति प्रकारित करने लगे । तब कर्ण श्रद्भल्यामा और श्रुपाचार्च ने वाण्-वर्ष करके पाएटवो भी सेता का नारा श्रारम्भ क्रिया । श्रपनी सेना भी तुरी गति होते देव ग्रुधिट्यर ने श्र्रार्जुन से कहा :---

भाई । देखो, इम डरावनी रात में महा धतुर्द्धर कर्ण सूर्य के ममान शोभित हो रहे हैं। हमारे पोद्धा जनके प्रवल प्रताप के। न सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इमसे इम समय समयोजित काम करना जाहिए।

थर्जन ने कृष्ण से वहा :--

२५०

बहुत पे क्रम्प पार्टी हैं। है बोहुदेव | सोप जीसे पैर फा स्पर्श मही मह सक्वा बैसे ही युद्ध-स्थल में हम कर्या का पराक्रम मही सह सकते | इससे बहुत जल्द हमारा रख कर्य के पास ले चलों !

इन्द्र ने जो निष्कल न अनिवाली शक्ति कर्ष के। दी थी उसका हाल छुप्ए के। मासूम था। इस बात की ध्यान में रस कर छुप्ए ने उत्तर दिया :—

हे चार्जुन ! कई कारण ऐसे हैं जिससे इस समय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना विचत नहीं ! तुम्हारा पुत्र निशायर घटोरकच कर्ण की अच्छी तगह खबर ले सकता है । अताप्य उसे ही यह काम निपर्य भीजिए ।

कृष्णें की त्राज्ञा के त्रनुसार अर्जुन ने घटोत्कच के। बुला कर कहा :--

बेटा ! युद्ध में अपना पराक्रम विसाने का जुन्हारे लिए इस नमय अच्छा मौका आवा है। राजसी माया आदि जो छुद्ध बल-पौकय जुन्हारे पास हो उससे काम लेकर करण का मुकाबला करो।

राजना माना आहं आ दुछ ज्यानाम्य पुरुष्टा भाव हा ज्यास काम तारूर केल का दुकानता करा । पटोहरूव ने बहा :—हे जिता ! ज्यादकी व्यक्ता से हम कर्यों के साथ आज ऐसा युद्ध करेंगे जिसना समस्य लोगों को बहुत विनों तक बना वहेगा !

राष्ट्रकों के नाश में परम प्रतीश निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कर्या पर आक्रमण किया। योगों में महान्यार युद्ध होने लगा। कर्या किसी तरह भी घटोत्कच से पार न पा सक। तम्र उन्होंने दिन्याओं से काम लेना आरम्भ किया। यह देरा घटोत्कच ने राससी माया रची! यल भर में भपद्वा राख धारण क्रिये हुए राससों का एक बहुत बड़ा दल न माल्यम कहाँ से आवानक उमड़ आया। घटोत्कच को शीय में बात कर उन्होंने पाया में बात कर उन्होंने पाया में बात कर उन्होंने पाया में बात कर उन्हों की भारती, अधि रात की राससे भारती मार्गी, भीर रात को राससे भीर भी प्रश्न हो उन्हों की अवल्य इन राससों ने कीरवों की सेना के लाकों दस कर दिया। सब बीर विकल हो उन्हों ने

व्यक्तें कर्ण नहीं परराये । उन्होंने समफ लिया कि वह सारी राज्ञसी नावा है। अताप्य उन्होंने उस मापा की दिन्यान द्वारा दूर कर दिया। गज्ञसों ने देखा कि वह मायावी बुद से काम न पक्तिगा। तय उन्होंने अतों की वर्षा द्वारा कर्ण के संहार की चेट्या की। अनन्तर हार, शस्ति, छूल, गग, पक आहि भी मार साकर क्रीसन्योंने के होश उन्हाये । बृद्ध सेना मारी गई, जो पत्री मुस्ता गई। पोड़े कर गये, हाथी अवग कर विवर-विवर हो गये; पत्थों की मार से रक्ष पूर हो गये।

कर्ण में भी बुरी दशा हुई। राज्यों ने व्यक्तराकों से उन्हें तोष दिया। तथाषि वे नेदान में हटे ही गई। उन्हें छोड़ कर बौरयों के पड़ का एक भी बीर बुद्ध-स्थल में न टिक सका। सब भाग निस्तों। कर्ण की सिरा हैंग पटीक्टब को बड़ा छोष हुआ। उसने शवायों की एक ऐसी बार की कि कर्ण के बारों भीड़े एक टी साथ कर कर वर्षीन पर गिर गये। कर्ण विना रथ के हो गये। उस समय कर्णों ने देशा कि हम तो इक्षर रयहींन एड़े हैं, उधर हमारी केना लड़ाई के मैदान में नहीं है। राहम घटीक्टब जीत के मद में सत हो रहा है, व्यव क्या करना चाहिए ? इस तरह से वे सोच ही रहे थे कि बारों और से कीरनों का दल बड़े ही कावर स्वर से इम प्रकार विनानी करने लगा !--

हे मून-नन्दन ! जान पड़ता है, कीरवों भी सेना का आज ही जड़ से नाश हो जायगा।

श्रतपन इन्त्र को टी हुई शक्ति चला कर तुम बुरन्त हो इस निशाचर का संहार करों। यह घोर श्रोर भयद्भर रात बीत जान पर अर्जुन को परास्त करने के लिए हमारे बीरो को श्रागे बहुत मौके मिल रहेंगे। इससे इस श्रमेश राम्सि के उत्तर्भ लिए व्यर्थ न रत होड़ कर इससे इस राज्स को इसी समय मार खालिए। इसे श्रम श्रीर श्राधिक देर तक जीता न रितर ।

परन्तु भीमसेन के पुत्र की इस्यु के कारण पायहवों को शोक से क्याइत देख कर भी छुण्ण व्यानन्द-प्रकाश करने लगे। उनके इस काम से पायहवों का दु:ख बूना हो गया। उनके हृदय पर खीर भी अधिक बोट लगी। तब व्यर्जुन ने छुण्ण से कहा:—

्रहे वासुरेव ! पुत्र घटोरकच की खुखु से हम लोग ना मारे शोक के विक्स हो रहे हैं। आप क्यों ऐसे छसमय में खुश हो रहे हैं ?

छप्प ने कहा :— है अर्जुन ! इन्द्र की दी हुई सहारास्ति को झोड़ कर कर्य ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। कर्यों के पास इस महा-अक्ष के रहते साचान् वसराज भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। महानेजस्त्री कर्यों ने व्यपना कच्च और ब्रुवश्त हेकर जिस दिन से इस शासित को प्राप्त किया था उसी दिन से उन्होंने इसे तुम्हारे सारने के लिए बड़े यज्ञ से रत डोड़ा था। है पारे! कर्यों के पास से उस शासित के नले जाने से आज हुस उन्हें-सरा हुज्या समको। उसी से तुन्हें रोक कर हमते निशायर पटोत्कच को कर्यों से युद्ध करने भेजा था। यह शासित तुन्हारी ग्रन्थ का कारण थी। अतराज, जाव तक इस्ती स्वयंन का ज्याय हमा नहीं कर सके तब तक न हमें नित्रा आई और न हमें किसी अक्ष का हमें ही हुआ। आज हमारा कीशल सफल हुआ—आज हमारी युन्ति काराग हुइ। इसी से इसे इस समय आजन्द हो रहा है।

फुछ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाअर करती हुई उधर उधर भाग रही है। जान पड़ता है, वीर-शिरोमिण जोण उस पर बड़ी निर्वयना से आक्रमण कर रहे हैं। अतएव, है धर्मुन ! हुम जोण के आक्रमण से उसकी रहा करी।

इस पर गुधिध्वर ने ट्रांण पर धावा करने के लिए व्यवनी सेना को उत्पाहित किया। सैनिक लोग मन ही मन ट्रांण को जीतने का प्रण करके व्यक्तन के माथ बड़े बेग से ट्रीड़े। यह देख कर राजा दुर्योधन ने बड़े क्रोध में व्यक्तर ट्रेंग्णानार्थ्य की रहा के लिए बहुत से कीरवायीरों की त्र्याता ही। किन्तु दोनों तरफ के बीरों के वाहन—हाथीं और घोड़े—साग दिन गुद्ध करने के कारण बेहद थक गये थे। और राज अधिक बीत जाने से योहा-जनों को नींद भी जा रही थी। इससे वे लोग चेप्टाईन कांठ की तरह युद्ध करने लगे। उनकी वह बशा देख सेनापति व्यक्तन ने चोर से पुनर कर कहां:—

हे सैनिक गोरो ! रात बहुत बीत गई हैं । खेंचेरा इतना हा गया है कि हाथ मारा नहां सुसना ! इसके सिवा तुम लोग थक भी बहुत गये हाँ । खतण्य थाड़ी देर के लिए युद्ध बन्द करके यहीं लड़ाई के मैदान में सो जाव ।

कौरवों के सेनापित द्रोश ने भी यह वात मान ली। इस पर भौरवों श्रीर पाएडवों के सैनिक

अर्गुन को अशसा करके बोर्ड स्थ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर और कोई जमीन पर लेट कर निरासरत लेने लगे।

इसके अनन्तर, नेत्रों को आनन्द देनेवाले पामडुन्वर्ण चन्द्रमा ने पूर्व दिशा की शोमा बढा कर धीरे धीरे सारे सतार की अपनी चाँदनी से सकेंद्र रंग का कर दिया । उजेला होते ही सब लोग जाग बढ़े और पिछली रात में किर युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब द्रोग्याचार्य्य के पाम जाकर दुर्योगन ने कहा:—

हे खाचार्य । पारड्यो हो मसल करने के लिए खापने शुनुओं की थनाउट दूर करने का गीजा दे दिया। आप पारड्यो की रचा कर रहे हैं। इसी से उनकी जीत होती जा रही है और हमारे वल-यौर्य का नाश। अब आप खाझा दें तो खाज हम हु-शामन, कर्ष और मामा शहनि के। लेकर खानुंन के। मारें।

महावीर ब्रीए की इस करह के विरस्मार-वास्य सहन न हुए। उन्होंने कीथ में श्राकर कहा:-

हे हुर्योधन । तुम बड़े ही निद्धर और निर्हेयों हो । जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई करने पी हम निरम्बर चेष्टा करत हैं। विस्त पर भी तुम सन्देह करते हो । सुद्ध भी हो, उस राष्ट्रवा के नूल कारख तुन्हीं ही। इतसे अर्जुन का सामना करना तुन्हारा टी काम होना चाहिए। राष्ट्रिन निरमेय हो बड़े थीर हैं। ये अर्जुन का गारेंग, इसमे आइचर्ण्य ही क्या है। हम पाञ्चाल लोगों के। मार कर अपना प्रतेष-पालन करी, तुम अर्जुन से युद्ध करो।

इसके बाद कीरने की सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्वोखात्वार्व्य के, दूसरा हुवेधिन श्रीर क्यों के अधीन हुआ। पाएडनो के क्ल की सेना से किर चीर युद्ध आरम्भ हो गया। तथ युधि-दिद से कहा:—

े हे केराव ! अभिमन्यु की कृत्यु के सन्यन्य में जयद्रय का बहुत ही थोड़ा अपराध था। किन्तु, अञ्चेत ने बन्दे सार कर करों की । हसारी समझ में तो यदि किसी प्रधान शत्रु की मारने की सबसे आपिक जरूरत है तो अञ्चेत को पहले द्वोश और कर्य के मारना चाहिए । इन्ही की मदद से दुर्घोधन अब तक युद्ध कर रहे हैं।

्यह कह कर शुधिष्ठिर ने होए। पर आक्रमण किया। और और बीरों के साथ अर्जुन बनरी रहा करने लगे। सबसे आगे दूपद और विराट द्रोण पर दौड़े। किन्तु द्रोण ने विना विरोप परिश्रम के ही क्नके चलाये हुए अल्ल-एग्नों के दुकड़े दुकड़े कर हाले। सब किराट ने एक सोसर और दूपर ने एक प्राम चलाया। इस पर द्रोण वेहत कृद्ध हुए और बन बोनों हिश्यारों के। खरह लगड़ करके अपने ती-रण वाग द्वारा दुपद और विराट दोनों के। एक ही साथ यस के दरवार में हािचरी देने मेज दिया।

यह देख कर द्रपद के पुत्र भृष्टबुझ ने प्रतिक्षा की :---

यदि द्रीस व्याज हमारे हाथ से बच जायँ तो हम मानो चत्रियों के लोक से श्रष्ट हुए।

तय एक तरफ से पाञ्चाल लोगों ने और दूसरी तरफ से अर्जुन ने द्राणाचार्य पर राख चलाना श्रारम्य क्या (\_परन्तु देवराज इन्द्र ने कुद्ध होचर जिस तरह दानचों का संहार दिया था, उसी तरह वीरेचर द्रोणाचार्य्य पाञ्चाल लोगों के प्रायुन्हरस्य करने लगे । तब पारहर्वों ने कहा :—

जब आचार्य्य पर हाथ उठाने के लिए किसी वरह ऋर्जुन राजी नहीं तब इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि रमें आचार्य्य से हार खानी पड़ेगी ।

· यह सुन कर स्ट्या ने क्हा :---

٦

हे ऋर्जुन ! तुम्हारे सिवा और किसी में इतना थल-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचार्व्य के। मार

सकें। श्रवप्य यदि श्रीर किसी के हाथ से श्राचार्य्य का नाश करना होगा वो विना कोई कौशल रचे काम न चलेगा। यदि श्राचार्य्य के कान में वह बात पड़े कि श्रश्तत्थामा मारे गये तो वे जरूर ही शांक से श्यासुल होकर निस्तेज हो जायेंगे। इससे कोई उनसे कहे कि श्रवत्थामा मारे गये ।

यह महान्दारुण समान्यार भ्रुन कर रोाक के मारे द्रोखाचार्क्य विकल और विद्वल हो वहे। किन्तु, अरराव्यामा ये। परम पराक्रमी समक्त कर पुत्र की मृत्यु पर उन्हें निश्वास न हुआ। इससे पीरल घर कर वे भृष्टभुत्र के साथ किर युद्ध करने लगे। उन्होंने मन में कहा कि चिद पुत्र के मरने की बात सम होगी था उसका समर्थन और भी कोई जरूर ही करेगा। यह दशा देख कर पृथ्या ने फिर युधिनिकर से कहा:—

हे राजन् ! यि क्रोध के वशीभृत होकर और आधा दिन आचार्य इसी तरह युद्ध करेंगे.
तो निरूपय ही तुम्हारी सारी सेना मारी जायगी। अतपत तुम्हें युरश्त्यामा के मरते का समाचार फिर द्वारा के प्रतासा के मरते का समाचार फिर द्वारा के प्रतासा वाहिए। विना तुम्हारे ऐसा किये सेना के जायनो और दोख के मारते का और क्षेत्र कराय नहीं। प्राप्त यचाने के लिए मुरु योलने से पाप नहीं होता। भीम की यात पर आचार्य्य के विद्यास नहीं। किन्तु यदि द्वार महोगी वो फहर विश्वास आ जायगा।

युधिदिद ने सेचा, भागी नहीं टलती—जाहोंने को होता है वह हुए विना नहीं रहता। कहोंने यह भी देखा कि व्याच्या धर्मी व्ययना व्यव्यमें का दिचार न करके बढ़ी ही निर्देशता से सेना का सहार कर रहे हैं। इससे सच बातो का विचार करके उट्ट के कहने के ब्युसार काम करने के ने तैयार हो गये। किन्तु जब वे द्रोस के पास गये तब भूठ वोलने से बेनतह वरे। चपर जीवने में प्रीनालापा भी उनके हृदय में बड़े जोर से कारी। प्रश्तम पाम के डर और जीव की इच्छा में भूले में वे कोजे रातने लगे। व्यन्त में डन्ड एक युक्ति स्मित्र। व्यर्त्यामा मारे गये—यह बात साक साक जीर से कह कर—हाथी शत्य उन्होंने और से कहा। पहला वारच तो द्रोस्य ने सुन पड़ा। इस तरह भीम की बात का युधिदिर के द्वारा समर्थन होने पर होयाजायन ने समस्त कि व्यवस्थामा सबसूच हो मारे गये। इससे पुत्र-गोक के कारण उनका सारा शरीर समस्त कि व्यवस्था ने समस्त कि व्यवस्था ने समस्त कि व्यवस्था ने समस्त कि व्यवस्था ने स्वस्था हो स्वयं। इससे पुत्र-गोक के कारण उनका सारा शरीर समस्त कि व्यवस्था ने समस्त कि व्यवस्था ने समस्त कि व्यवस्था ने स्वस्था हो स्वयं। इससे पुत्र-गोक के कारण उनका सारा शरीर सम्बा हो गया जीर वनकी चेतन। श्रीक प्रयास जाती रही।

ऐसा अच्छा मीना हाथ आपा देख तजनार को बुसाते हुए धृष्टवुक्त रस से कूर पड़े। उस समय अर्जुन को आचार्श्य पर दया आई। खबरदार, आचार्श्य पर हाथ मत होइना—-रवर्त्दार आचार्श्य का प्रत माना होइना,—-रवर्त्दार आचार्श्य का प्रत माना के कि प्रत होई। किर्यु उनके पहुँच ने के पहुँच को अर्ग दीई। किर्यु उनके पहुँचने के पहुँच के अर्ग देखें। इप्टबुक्त होणानार्थ्य के पास पहुँच नाथ और उनके सिर की घड़ से अन्य करते अमीन पर गिरा दिया। यह देश कर सुजा पर सुजा को मार भीनसेन ने घरती को कैंपा दिया। किर परमानिद्व होकर धृष्ट्युक्त को हृदय से लगा कर उन्होंने कहा:—

हे शत्रुमह्रन । कर्ज और दुर्योवन की भी वहीं दशा होने पर इम तुन्हें समस्तिजयी कह कर फिर गजे से लगावेंगे।

इसके श्रनन्तर प्रति दिन के नियम के श्रनुसार रात होने पर सञ्जय धृतराष्ट्र के पास गये श्रीर श्राचार्य्य के मारे जाने का हाल उनसे कहा । उस महा-सोककारक समानार के धुन कर धृतराष्ट्र के इतना हुख हुष्या कि उसका वर्षन नहीं हो सकता । वे बे-सरह कातर और विकल हो उठे । पुनो की जीत की आशा उन्होंने छेड़ दी । मानो उनके प्राण निकल से गये । बुद्ध देर तक वे काठ की सरह चेष्टा होन बैठे रहे । शोक का बेग बारा कम होने पर कैंपते हुए कछठ से उन्होंने पूछा ---

है सश्चय । ट्रोक्शचार्य्य नो बड़े विचित्र योद्धा थे। राख्य चलाने में जैसे थे सिद्धहरूत और प्रत्सील ये पैसा एक भी बोड़ा इस ससार में नहीं बेरा पब्ला। किर पृज्युक्त उन्हें किस तरह मार सके ? हमारे सूद पूरों के जिनके बल विक्रम का इतना भरोसा था उन्हीं इह रिरोमिक् उपक्रमां होताचार्य ने होना दुर्योधन के लिए प्राक्ष होड़ दिया। इस समय हम बल पौरप के ज्यर्थ और भाग्य ही के। प्रधान समक्ते हैं।

इसके इतर में द्रोणाचार्व्य के युद्ध और मृत्यु वा वर्णन बिस्तारपूर्वक करके सङ्क्षय ने कड़ा।

इस प्रकार महातमा द्रीणाचार्य ने हुर्योधन के कन्याण की इन्छा से पाएडमे की दी अभौधियों सेना के मार कर अनेक बड़े बढ़े योद्धाओं के यमपुरी भेजा, और कितने ही महारथी वीरों का मान मर्दन किया। ऐसे, न माद्धम बिचने, महा-कठिन काम करके, क्य लोगों है। बहुए दु र देकर, प्रलय काल के जलते हुए सूर्य की तरह परम प्रनाषी आचार्य द्रीण सदा के लिए इस लोक से अस्त है। गये। हमें धिक्कार है जो यह सब अपनी आँदों से देख कर भी हम अब तक जीते हैं।

## ५--श्रन्त का युद्ध

महा पराक्रमी द्रोखाचार्य ने पोच दिन तक घोर युद्ध करके, इस नारागर देह की छोड जब लोक का रास्ता लिया। दुवेशिन ज्यादि नरेश अखन्त दुसी है। कर शोक से व्याप्तल अरवत्यामा की घेर कर बैठ गये और उन्हें समकाने दुक्ताने संगे। इस तरह रोते घेते ज्योर यिलाप करते वह लम्बी रात बीत गई। तरनन्तर राजा दुवेशिन ने कहा —

हे युद्धिमान् नरपतिगरा ! जो हुछ होने के या हो गया । जर जाप लोग ज्यपनी जपनी राम वीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए ।

. फ़ुररान हुवेंधिन के मुँह से यह बात मुन कर सिहासनो पर बैठे हुए राजा लोगों ने ऋनेक तरह की बातें कह बर युद्ध जारी रखने की सलाह ही। किसी ने मौहें टेढी की, किसी ने मुजा उठाई, किसी ने श्रोठ करकाये। इस प्रकार श्रद्ध-भद्धी और बचन, दोनों, के द्वारा सबने यही सलाह दी कि युद्ध बन्द न करना चादिए। यह देस श्राचार्थ्य के पुत्र श्रश्वस्थामा ने कहा —

हे वीरी अपने प्रमुकी हृद्य से छुप-काबना करनेताले देनतुस्य जिन महारथी बारों ने हमारें वश में होकर युद्ध किया उनमें से अनेक चीर इस समय मर चुके हैं। तथापि, इस उतनी वात से जीत की आशा न होड़नी पाढ़िए। अब्दी नीति और अस्की बुक्ति से देव भी अपने अनुकूल कर तिगा जा सहता है। अन्यत, आहुए, हम लोग सर्वगुक्त सम्बन्ध, अखनिया के उत्तम ज्ञाता, महाचोद्धा कर के से सामित के यद पर निचुक्त करके शमुआ का नाश करें। विना परिश्रम किये ही वे युद्धस्थल में परद्धतों की परास्त कर सर्वें।

अरवस्थामा के ये वहें ही प्रीति-जनक वाक्य सुन कर दुर्योधन की परमानन्द हुआ। भीव्य श्रीर

त्रोत्पाचार्त्य की मृत्यु के बाद उनकी सारी व्याहाः—उनका सारा भरोसा—कर्ण ही के ऊपर रह गया था। व्यतपन व्यरम थामा के वचन सुन कर दुर्योधन का शोक बहुत कुळ कम हो गया। वे दोले :—

हे कर्ष ! हम तुम्हारे बलबीन्त्र को खन्छी तरह जानते हैं। हम यह भी खन्छी तरह जानते हैं। हम पर तुम्हारी िकानी श्रीति है। हमारे सेनापित महारथ मींप्स और द्रोत्पाचार्व्य मारे गये हैं। इससे इस समय तुम्हारी िकानी श्रीति है। हमारे सेनापित महारथ मींप्स और द्रोत्पाचार्व्य मारे गये हैं। इससे इस समय तुम्हें छोड़ कर हमारे लिए और कोई गिन नहीं। तुम बन लोगों की भी खपेना खिक वेगाय सेनापित होंगे। वे दोनों महा-पड़्तें चूड़े वीर पेट से खर्जुन का मला चाहते थे। पितामह होने के कारण भी प्रमान के कारण मींप्स ने इस दिन तक पात्रहवों की उन्हा को। उस ममय तुम युद से पराद्युरा थे—भीप्स के कोते हिपयार न उदाने की तुमने शपय साई थी—इसी से खन्त में वे मारे गये। गए इसे को खपना विषय समाम कर खानाप्त्री भी उन पर छुता करते थे।। हमें विश्वास है कि इस समय तुम्हारे ब्रारा हमारी जरूर जीत होगी। खतएब तुम सेनापित के पढ़ को स्तीकार करी।

दुर्योधन की बान सुन कर महाबीर कर्ण ने कहा:-

हे कुमरान ! हमने पहले ही तुम्हे कह रक्ता है कि पाखवर्षों का हम बम्यु-बान्ववो समेत परास्त करेंगे ! अवध्य तुम्हारी आज्ञा के अनुसार सेनापति के पर का हम इस समय जरूर ही ब्रह्म करेंगे । तुम अपने मन में अपने राजुओं को अब निरचय ही बरा हुआ समकें।

तब जीत की क्षिमलापा से उस्साहित हुए राजों का साथ लेकर हुयेथिन ने कर्यों का संनापित यत्ताने की तैयारी की। उन्होंने सेते और मिट्टी के कलरा, हाथी, गैंड और थैल के सींग, अनेक प्रकार के मुगंधित इन्य तथा और भी बहुत तरह की सामर्थी मेंगा कर, रेसमी बहुमूच्य पन्न पहने और ऊँचे आमत पर धेठे हुए महाबीर कर्यों के विधि-पूर्वक सेनापित बनाया।

इसके अनन्तर, थोड़ी रात रह जाने पर, सुरही ब्यादि बाने बजा कर कर्ण के कहने से उन्होंने सेना को सैयार होने के लिए ब्याझा दी। उस समय महाधनुर्द्धर कर्ण को बन्धकार का नारा करनेवाले सूर्य की तरह रथ पर बैठा देख कौरवों का भीष्म, ट्रेग्ण तथा और और दीरों के मारे जाने का दुःख भूल गया।

भीर अंदेऽ कर्ण ने बड़े खोर से शह बना कर बोखाओं के बत्साह की बहाया। वे लोग शीम ही बुद के लिए तैयार हो गये दिवा करायें ने मकर क्यूह —मारा के आकार का एक ब्यूह —याया शा हर ब्यूह के सुँह की जाह खुर कर्ण हुए, होनों जॉर्सों की व्याह राहुनि और उद्धक हुए; सराक की जगह अब जगह अपरायामा हुए। कार की जगह वई बोधें के अबने चारों तरक करके हुयोधन हुए, और गर्दन की जगह क्ष्तराया हुए। कार की जगह की जगह का जगह भूतराय के अन्याय पुत्र हुए। रहे चारों पैर, सो एक की जगह नारायणी सेना से निर कर इत्तरमा विराममान हुए। दूसरे की जगह दिखालय सेना लेकर इपाचार्य विराममान हुए। तैसरे की जगह महावीर जिल्हों की अपराया श्रम की सेना समेत विराममान हुए।

तर शेष्ट कर्ण के इस सरह युद्ध के लिए वैयार होने पर युधिष्ठिर ने श्रर्शुन की सरफ देख कर कहा :—

साई ! यह देखी श्रद्धन बीर कर्ण ने कीरवों की सेना को कैसे कौराल से राष्ट्रा किया है। कैसे चुने हुए बीर उन्होंने उसकी राजा के लिए नियुक्त किये हैं। परन्तु, कीरवों के श्रेष्ट योद्धा सब मारे जा जुके हैं; इससे तुम्हारों जीत होने में हमें केई सन्देह नहीं। तुम श्रव युद्ध करके श्राज वारह वर्ष से हमारी छाती में गई हुए कीट के निकालों। कीरवों ने जा व्यूह बनाया है उसके जवाब में पन्ते तुम्हें किसी श्रव्हें व्यूह की रचना करनी चाहिए।

वडें माई की बात सुन कर अर्जुन ने अधकटे चन्द्रमा के आकार का ब्युह बनाया। उसकी

वाई तरफ भीमसेन, दाहिनी तरफ महाभगुद्धर पृष्टयुष्न, बीच में घार्जुन से रहा किये गये धर्मागन, स्त्रीर पीछे की तरफ नकुल तथा सहरेव विराजमान हुए।

तय हाथियों, योड़ी और मनुष्यों का वह कुक-पाएटव-सेना-समुद्र उमड कर एरस्पर भिड़ गया। एक वीर दूसरे पर महान करने लगा। योड़ा लोग अनेक प्रकार के राखाखों द्वारा नर-मस्तक काट काट कर पृथ्वी के पाटने लगे। धीरे धीरे वड़े बड़े महारथी समर में एक दूसरे के सामने निकल आये और बहुत सगद के हैंट्य-युद्ध उन्होंने आरम्भ का दिये। अन्त में कर्ण इतने प्रश्त हो उठे और उन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि कोई भी उन्हें रोकने के। समर्थ न हुआ। उनके विषम वाणों से बिह कर हाथियों के समृद के समृद इतने व्याञ्जल हो उठे कि महाभीपण चिन्माइ मार बर चारों तरफ दौड़े हीड़े फिरने लगे। पैदल सेना की दुर्दशा नो कुड़-पूबिए ही नहीं। उसके तो उल के उल मर मर कर

अपनी सेना को ऐसी दुर्गीत देख नड़ल से न रहा गया। बन्होंने कर्ष पर आक्रमण करके वनके सारिथ को याण से बेथ दिया। इस पर बीर िंगोमिष कर्ष के केष की सीमा न रही। चन्होंने पहले की भी अपेका अधिक भयानक मूर्ति धारण की और सैक्हों हारों से नखुल का तीप कर उनके प्रमुख की का किए में का कि प्रमुख की का रामि अपेका अधिक भयानक मूर्ति धारण की और सैक्हों हारों से नखुल का तीप कर उनके प्रमुख की का हिए प्रमुख की का किए की सार्थ और राक्षों के के मार कर अफराक समेत उनके रामि के उनके इकड़े हुकड़े कर बलते। नखुल विनार पर और राक्षों के हैं। गये। इससे लागार होकर उनका पीछा किया और अपने पानु को उनके गले से डान कर राम्ब लिया। इससे नखुल भाग न सके; उनका गला युटने लगा, ये वहीं राहे रह गये। तब कर्यों ने उनसे कहा:—

हे साद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं। तुन्हें ऐसे साहत का काम न करना चाहिए था। और, अब लिउजत होने से क्या है; किन्तु महा-पराक्रमी कौरवो के साथ फिर कमी गुद्ध करने की पेटा न करना।

महाबीर कर्यों यदि चाहते तो नकुल के उसी इस सार शलते; परन्छु कुन्धी से उन्होंने जो प्रतिक्षा की थीं उसे यद्द करके नचुल को उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें छोड़ कर कर्यों ने पाञ्चाल लोगों पर आक्रमण किया और पक्र की तरह चारों तरक घूस चुन कर उसका- नाश करने लगे। छुद्ध ही देर में करी ने पाञ्चाल लोगों के उसे के की हों हों आप आप को सार्व को तीं हों हा ताड़ डाला। विच जीते वर्ष हुए रूपी लोगों के। उन्हों हुट रूपों में शाल कर उसके सार्व्य भगा ले चले।

इस प्रकार प्रचयड पगकमी कर्ण के वाणो की सार से पारड़ों की सेना के योदाओं भी हुर्गीत हो गई। अब तक अर्जुन दूसरी जवाह संनक्षक लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। पारड़क्यीरों को वेनारह सबभीत होकर भागते देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा :—

ह धनङ्क्य ! तुम यह क्या छेल साकरके समय के। ध्रथा नष्ट कर उहे हो । इन संसप्तक लोगों का बहुत जन्द नाष्टा करके कर्ल के बारने की चेष्टा करों ।

्राप्ण की वात तुन कर महावीर खार्जुन क्तोंकित हो उठे और दानमें के मारनेमाले इन्ह की तरह बल-विक्रम दिख्ला कर बचे बचाव मंत्रमक लोगों पर ट्ट पड़े! उन्होंने दल कुरती से उन लोगों का मानग खारम्म निया कि वच उन्होंने तरस से बाए ग्रांचा, कर पतुप पर चड़ाया, और वच होड़ा – यह सब क्यापा चुर्जुन के हाथ की क्या कि तर्म सा क्यापा चुर्जुन के हाथ की क्या विकास के किए की खार पर स्वा क्यापा चुर्जुन के हाथ की किया खार पर के किया के किया कि किया की खार पर पर की खार की किया कि किया की किया की खार पर पर कर किया की किया की किया की किया की खार की खार की खार की खार की किया की किया की किया की किया की किया कि किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया किया कि किया कि किया किया कि क

उसके खनन्तर वहाँ मी सारी भीरव-सेना के मारे जाने पर कर्म के वध का मन ही मन निरचय करके खर्जुन उनकी सक्त दीड़े। साने में खरवत्यामा खीर हुर्चोधन ने उन्हें रोकने की चेष्टा मी; किन्तु देखते देखते व्यर्जुन ने उनके सार्राय, चीडे और धनुष माटश्वट डाले। टमसे वे लोग प्रार्जुन के एक चए भर भी राह में न रोक सके।

होव से भरे हुए क्यू जहाँ पर पाएडवो की सेना का तहम नहस कर रहे थे वहाँ पहुँच कर अर्जुन ने हँसते हुए वाल-वर्ष आरम्भ कर दी। अर्जुन के वालो ने क्यू के वालो का वर्ष कर दिया। उन्होंने इतने वाल बरसाये हिं आक्षा में जिवर देगों उवर अर्जुन के वालो ही धाल देर पड़ते लगें। अर्जुन के वालो ने वीरे धीरे ऐसा विकसल रूप धारण हिया कि वे मुमल की तरह, परिच को तरह, को तरह, को स्थाप । उनने मैनिक मारे हर के आर्थ वरह करके इधर उधर भागने और अर्थाना कारे हिस करके हथर उधर भागने और अर्थाना किया किया कर है किया वर्ष अर्थ के स्थाप । उनने मैनिक मारे हर के आर्थ कर करके इधर उधर भागने और अर्थ हो कर विस्लान लगे।

इसी समय भगनाव भारतर अस्ताचल पर पहुँच गये। युद्ध के भैदान में इतनी घूल वज्ञी कि उसने सायहाल के अँबेरे के। और भी बना कर दिया, इद्ध भी न सुमाई पटने लगा। कौरवी के महा-गयी डरे कि कहीं किर भी रात के। युद्ध न जारी रहे। इससे अपने अपने वल के। लेकर करोने राकृप्ता से चल दिया। लाचार होकर सेनापति कर्षों के। युद्ध बन्द करना पटा। पाएडम लोग जीत की गुशी में शतुओं की हैंसी और कुम्यार्जुन की सुनि करते बसने अपने बरों में गये।

दूसरे दिन महायली कर्ण दुर्योधन के पास जारर बोले -

महाराज! आज हम सहायीर अर्जुन के साथ आखिरी युद्ध करेंगे! अनेक पामों में लगें रहने से आज तक हम होनों परस्थर एक दूसरे के सामने रच खावा करके द्वैरय युद्ध नारी कर सके। आज तक हम होनों परस्थर एक दूसरे के सामने रच खावा करके देख युद्ध नारी कर सके। आज या तो हम कर हो गांतों में पम है। इस पमी का हमें हम से समय स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्जुन का धन्या दिव्य है, उनते रोनों तरकत कमी खाली नहीं होते, सहा भरे ही रहते हैं, आदि का दिया हुच्या उनका रथ कभी हटन हों सन्ता, उनके घोड़े हवा की तरह तेज जाने गांते हैं, और उनके सार्य युद्ध करने में पदा भी अध्यमित नहीं। अतएत, रम हों ने पर्युन से कम होने पर भी हम उनके सार्य युद्ध करने में पदा भी अध्यमित नहीं। अतएत, रम हों ने में प्रचल की बाती करने ताल हिए सोरोमिंख महाराज में। हमारा सार्यि काम में की स्वाची में अर्जुन से व्यवस्थित हिला हा से पर से हुए हके हमारे पीछ़ पीछे पील हिला राजी की कि प्रजीत आही आही हम अर्जुन से अर्थिक हो जायेंगे, इसमें मन्दर नहीं।

राजा हुर्योघन यह सुन कर बडे असल हुए । कर्य का यथोनित सत्कार परणे जन्होंने पटा —

हे वर्गा । बुमने जो कुछ कहा हम वही करेंगे।

यह कह कर हुर्योधन, महारथी महराज के पास गये। उनके साथ बहुत सी ग्रीति पूर्ण बार्ते करफे बढ़ी नम्रता से उन्होंने कहा —

गटारान । आप सत्यात हें—सत्य के ज़िल्ह वभी अस्तव वा आसरा वहीं लेंगे । आपने सारे काम श्राप्त में के इत्लानेगले होने हैं । इसी से मारे बींगों में से वर्ष ने आपना के। एवं काम के लिए चुना है। वसी के गिया में हम आपसे निवेदन करने आप हैं । हम सिर मुना कर व्ययोननार्द्र के आपना प्रार्थन करते हैं कि हमारे कहने से, श्राप्त के निहान आप करें वा सार्थ्य करें—उन्हों के महार के निश्चित आप करें वा सार्थ्य करें—उन्हों पर हाँ के विश्वात आप करें का सार्थ्य करें—उन्हों । आपके इस बाम से हमारी अपस्य जीन होगी। सारिश्व का बाम करने में बनता आप ही इस्त वा सार्थिय करा से के वा सार्थ्य करने हाथ में हमारी अपस्य जीन होगी। सारिश्व का बाम करने में बनता आप ही हमारी अपस्य कि हमारी अपस्य कि लों। सारिश्व का बाम करने में बनता आप ही हमारी अपस्य कि लों। सारिश्व का बाम करने हाथ में हमारी अपस्य करने हाथ में कि लों। से बनायास ही अर्जुन की परास्त कर सकेंगे। पाएडन लोगों की सस्या पहुत योही होने

[ दूसरा खएड રષદ बाई भ

२९८ पर भी वरोडे स्मारी व्यक्तिकास सन्त नए कर से हैं। खब एसा व्यक्त काविए जिसमें उची हुई तारी चार। पारी चार। मार्गीर राह्य न मुसिश्चिर स जा प्रविज्ञा का भी जसका व ह स्मारख हो ज्याया। हुयो रेन क बहुत सार्था श्रह्म न श्रुविधित स जा श्रीक्षा का या उसका व ह स्मरण हा आया । हुयो रान क यहत सार्थार श्रह्म न श्रुविधित स जा श्रीक्षा कर लिया, प्राटम साथ ही उन्होंने एक शर्त कर 1 डान स उन्होंने काएँ का सार्थि होना नी स्वीकार कर लिया, प्राटम स्थाप ही उन्होंने एक शर्त कर 1 डान स उन्होंने काएँ का सार्थि होना नी स्वीकार कर लिया, प्राटम स्थाप हो।

ने वो । ने वो । वा जो त्य प्रच्या क बराबर समझते हो इससे हमे यही खुशी हुई है । तुम्हारी दे बुन्दान । सुन जानि होना हमें त्योकार है । एक्टर की गरी इन्हां है तो सत्तुन वन्न वा साथभ होना हम रशानार है। परन्तु एक बात है। सार्यि का का गरी की में आवेगा हम कर्ण की कहेंगे। ऐसा करने से वे हमे न रोक सकेंगे। काम करते समत जा मार की में आवेगा हम कर्ण की कहेंगे। ऐसा करने से वे हमे न रोक सकेंगे।

काम फरा राज्य था र वार या च जायणा रुव प यह शर्त मुक्ट घ्यीर क्या होना की माननी होगी । कर्मा और हुवायन न रास्त्र का त्रक रास्त्र त्रम्य त्रम्य त्रम्य ने—जय हो। — कह कर कर्मा और हुवायन न रास्त्र को इसे उनके पास हो आये। महाबीर करा ने उस रथ की कर्मा ना रथ तैयार किया और तुस्त्र ही इसे उनके पास हो क्या के क्या ने उस रथ की कर्यों का रथ तैयार किया आर अपन स्व किर सूर्य की उपासना करके पास ही रावे हुए मद्रराज की विधिपृषक पूजा और क्रिक्टिश की। किर सूर्य की उपासना करके पास ही रावे हुए मद्रराज की विभिन्नक पूजा आर प्राचला जा है। तब महातजस्मी राज्य इस रथ पर इस तरह जा बैठे इस पर सबार होने के लिए आजा दी। तब महातजस्मी राज्य इस रथ पर इस तरह जा बैठे र्थ पर सबार होन कालपू आजा था। यह वस्त्रप्रपत्ना राज्य उस गथ पर इस तरह जा वैठे रथ पर सबार होने क्ये पर्यत पर चढ जाता है। वीरवर कर्मा भी उस रथ पर सबार होकर असे सिंह क्सी उसे प्रकार क्यांच्या प्राप्त करें जिसे सिंह क्षिमा अर्थ २५० १ । अस्त १८०० १ । अस्त १८०० १ । अस्त १८०० १ । अस्त समय बुद्ध के लिए तैयार हुए उस श्रूरशीर से मैचा के बीच सर्व की तरह शोभायमान हुए। उस समय बुद्ध के लिए तैयार हुए उस श्रूरशीर से द्वयीधन ने कहा -

हे क्यों। महारथी भीवन श्रीर द्रोश से युद में जा वात नहीं हो सकी वहीं बात—वहीं महा ह क्या ' अर्थर जा जा जा जा जा जा जा जा हा सका यहा बात—यहां महा कठित काम—आज तुम, सारे घलुद्धीरियों के सामने, कर दिराजो । अङ्गराज । तुम्हारी जीत हा !

हुन्हारा महल हो। तुन्हारा प्रस्थान शुभदायक हो।

इसके अनन्तर, कौरवों की सेना में मेघों की गर्जना के समान हजार तुरही और दस हजार इसक अगन्तपु कारण का प्रशास का निर्माण के गणा है है। होने जाना कि कर्ण युद्ध के भेरी का महागम्भीर राष्ट्र होने लगा। इससे पायडवों की निर्माणह हुई। व होने जाना कि कर्ण युद्ध के लिए रवाना हुए । कर्ण ने शस्य से वहा

है मद्रराज । त्य चलाइए, अब देर न कीजिए, हम बहुत जस्द पाएडनो की परास्त करेंगे। श्चजन थे। हम अभी दिया हैंगे कि हमारी भुजाओं में कितना यहा है। दुर्याधन थे। जिताने के लिए आज हम ऐसे तेज थाएं। की वर्ष करेंगे कि पाएडव भी यार करेंगे।

क्र्म की बात सुनकर शस्य कहने लगे --

हे सार्ध्य के बेटे । प्रत्यव इन्द्र के। भी जिनके डर से कैंपकैंपी इटती है उन्हीं महाधनुर्धारी ध्यौर सब शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता पाएडवों की तुम किस विस्ते पर अवज्ञा करते हो रे युद्ध के मैशन में जब तम बन्न के कहाके के समान अर्जुन के गाएडीव की महाभीपण टहुार सुनागे जब तुम महावली भीमसेन धुन पर्या ने करियों के। कट कर कमीन पर मिरते देखोंगे, और जब नकुल सहदेव के। साथ लिये धन्मीपुत्र युधिष्ठिर में धनिमनत वाण धाकाश मण्डल में घन घटा की तरह ह्या जायँग, तब तुन्हारे मेंह से इस सरह की वार्ते न निकलेंगी।

मदराज की बात की सुनी अनसुनी करके कर्ण ने फिर डाड रथ शाँवन की श्राज्ञा दी। शत्य मद्रशंत्रकाका वात का कुछ जगानु का कुछ कर कर राहु के एक हा की आशा दा। रहने में नग्र की आहा पालन की। अवस्वतार का नाश कुछ सुर्व्य बीने बहित होता है उसरी नहर राज्य के हारा चलाया गया कर्यों का वह समेद पोड़ो गला एवं रानुआ का महार करते हुए टीडने लगा। तब महानीर फर्गा परम प्रसन्न होकर पागडव-वीरों से वहने लग -

हे बीर-गरा। तुम लोगों में से जा कोई हमे अर्जुन का दिया देगा वह जा हुछ मरिगा हम वही देंगे।

्रमधर यह बात परते हुए समुद्र से निरुता हुआ ऋपना अच्छे सुरवाला राद्व वजाने हर कुरूराज हुर्योषन के हुर्य का ठिकाना न रहा। वे कर्ष के पीट्टे पीट्टे पते। किस्सु उनका ट्या करने लगे। वे बोले :—

है सुत-पुत्र ! तुन्हें किसी को कुछ भी देकर घ्यपना धन व्यर्थ न फूँनना होगा। तुन्हें यहुत जहर है रागई हो । यह तुन्हारा लड़कपन घ्यथमा नासमध्मी है जो तुनने छरणार्जुन के मारने का सद्भल्य है। यथा तुन्हारा फेंद्र भी रष्ट-भित्र खीर क्लुन-पन एसा नहीं है जो तुन्हें इस स्वयर इस खान में रित देरा रोके ? जब तुन्हें भेज बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा वब निश्चल ही तुन्हारें जीवन के दिन थीत के । गले में पत्थर बॉध कर समुद्र पार काले, प्रथमा फाइड़ की चोटी से कुट कर उससे उत्तरें , के मान तुन्हारी यह कुष्णार्जुन के मारने की इच्छा महा धनवें करनेवाली है। यदि तुम घ्यपना भला चाहते तो खाने वेग्रहार्चों के रत्त का एक ब्यूह बनाखी और उनसे कही कि वे तुन्हारी रच्चा करें । इस मकार नहीं रिता हो कर तुम धनुने के सार बुढ़ करें। यह न समक्री कि हम तुमसे देप करते हैं, नहीं, गींधन के भले के लिए ही इस मुमसे ऐसा बहुते हैं।

कर्ण ने कहा:—हे रास्य! हमें अपने अजन्य पर पूरा भरोसा है। हमने अपने यल का क्वी तरह विचार कर लिया है। तब हम इस तरह अजुन के माथ बुढ़ करने चले हैं। तुम मित्रता के होने हमने रामुता करते हो। इसी से तुम हमें डराने की चेटा कर रहे हो। परन्तु हुन्कारी यह चेटा हो है। हमने अपने मन में जे। निरचय कर लिया है उससे मतुष्य वो क्या साजात् इन्द्र भी हमें नारी गा सकते।

शल्य के तो कर्ण का तेज हरण करना था। वे पहले से भी ऋथिक तीय्र धार्ते कहने

हे सूत-पुत्र ! खरगीशों के बीच में मैंदे हुए गीदड़ ने शेर को जब तरु जंगल में नहीं देखा तर इयह खपने ही को शेर नममन्ता है। जब तक धीर युद्ध में गाएडीव की दङ्कार बुन्दारे कान में नहीं , ,ती तब तक जो छुद्ध बुन्दारे शुँह से निरुद्ध कड़ समने हो। रे मृद्ध ! मृद्धे खीर विलार में, छुत्ते खीर याच में, गीड़क खीर शेर में, खरगोश खीर हाथी में जो खन्तर है तुम्हारे खीर खर्तुन के धीच भी बही खन्तर है।

ये यान्यस्पी वाण कर्ण के कलेजे में बिंद गये। उनसे उन्हें ददी व्यथाहुई। क्रोप से जल धुन कर वे फहने लगे:—

रे बकतादी। गुएआही के सिना गुएबान् का गुए और केहें नहीं जान सकता। अवस्य तुम किस तरह हमारे गुएअीए जान सनेगे १ और, अर्जुन के बत की बात भी तुम हमारे सामने क्या कहींगे १ हुन्हारी अपेवा हमें उत्तम द्वान अधिक है और हम इस बात के मबके मामने फरने के लिए मी सहस्रतापूर्वक तैयार हैं। अबने रोगों के बलनीयों जा अबड़ी तरह विचार करके ही हमने गाएडींच धना को गुद्र के लिए लाकारा है। इधिर वा प्यासा और विच वा बुक्ता हुआ एक नाने का नागान हमारे पास है। उससे हम ध्रमें कर मी का नागान हमारे पास है। उससे हम ध्रमें कर्यों के भी काइ सनवें हैं। इस सप्ति को बहुत दिन से हम अपने पास यत्रपूर्वक उससे हुए हैं। हम सब बहुते हैं, इस शर वे। आज हम इस्त और अर्जुन वो। होड़ और किसी पर न होड़ेगे। ह अपना किया श्री अर्जुन का विषय कर विचार के से प्राप्त अर्थों हुए हैं। हम सब बहुते हों। हो हो कुछ हो है जबियों में कुजाहार। शुन हमारे पत्त के होकर राष्ट्रों की जनहें हमे कर बलटा हुए होगा। है तुच्छ। है जबियों में कुजाहार। शुन हमारे पत्त के होकर राष्ट्रों की जनहें हमें कर बलटा हुए होगा। है तुच्छ। है जबियों में कुजाहार। शुन हमारे पत्त के होकर राष्ट्रों की जनहें हमें वर्ध के दिन हमें स्वत है। अपन बहुते हमारा विचार करें, चाहें के स्वत हमें सार हमें स्वत हमें सार हमें सार हम स्वत हमें सार हमें हमें सार हमें हमें सार हमें हमें सार हमें हमें सार हमे सार हमें स

[ gn .0

सचित्र महाभारव

260

हम श्रेर्नुत का, हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। इनसे झुन्हारा श्रीन श्रिफ बकराट करना न्यथ है। हमने दुर्वोपन से वादा कर लिया है कि हम झुन्हार्स वार्व चुपवाप सुन लेंगे। इसी से सुम श्रव तक जीते हो। परन्तु, यदि, कदायित किर तुमने ऐसी ही श्रद्यचित बाते रहीं तो हमारी गरा

तम्हारे सिर के सो दकडे कर देगी। शल्य ने कहा — हे कर्ण । जान पडता है तुम हाश मे नहीं हो । तुम वा मतराल की तरह वाते

कर रहे हो। वन्धुभार के कारण, हम तुम्हारे सववालपन का इलाज करने की चेप्टा में थ। विना गर्रा ११ न प्राप्तुक्षान क कारण, हम प्रत्यार भवपायमा का प्रयाण कारण का प्रप्ता माथा। वर्ता अपराव के ही तुम हम पर क्यो इतना गजनतर्जन करते हो ? हम तुम्हारे साराजि हैं, उससे हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि शतुत्रों के बली या निर्मात होने व्यक्ति के विषय में तुम्हें उपदेश हैं। जपना कतञ्च समभात ह ।क राजुधा क बला बा जिल्हा दूर जार पर प्रस्थ न पुरुष अपदर्श है। इसी से हम कहते हैं कि इच्छाजुन को जो तम हुच्छ सममते हो सो यह तुम्हारी नादानी है। जज तुम उन दोनो यीरो को एक स्थ में बेठा हुआ देखेंगे तब तुम्हारे मेंह से ऐसी बीतें न निक्लेंगी।

राजा दुर्योधन नि देखा कि कर्ण और शस्य का निमाद बढता चाता है। यह बात उरोने अच्छी न गजा दुवावन न वर्षा क्रिक्स को, और हाव जोड कर सामा राख को उन्होंने चुप किया। समसी। इसमें मित्र भाव से कस को, और हाव जोड कर सामा राख को उन्होंने चुप किया। सम्भाः । इसम् । मन मन्त्र स्व प्रत्ये ने अपने क्रोध को रोका और शस्य की क्रिसी बात का उत्तर न देकर हुनोधन के समझाने पर कर्य ने अपने क्रोध को रोका और शस्य की क्रिसी बात का उत्तर न देकर हँमते हुए उन्हें रथ चलाने की आज्ञा दी।

इधर कर्गा के भौरवों की सेना के त्रागे देख युधिष्ठिर ने शृतु सहारक धनलाय से कहा — इधर कथा ना नाराना जा तथा करें ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना की है। हे अर्जुन । यह देखो सूत पुत्र कर्ण ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना की है। ह अज़ुना यह दला ए.ए.उन रूप न पुष्ट का लाप कितन विकट व्यूह का रचना का है। इस समय तुम क्यों के साथ युद्ध करों, हम क्रप के साथ युद्ध करों। भीमसेन दुर्योधन के साथ नकुल बुपसेन के साथ, सहदेव शक़ुनि के साथ और सात्यिक कृत्यममा के साथ युद्ध करें। अज़ुन नकुल पुरसंत फ साथ, सहक्ष्य राष्ट्राग च जार जारा जारा का क्ष्या कर साथ युद्ध कर । अजुन ने धर्मसराज की वाल सुनकर—तथारतु—कहा । छन्होंने वडे साई की श्राक्षा के सिर आँखो पर रक्ष्या स्त्रीर क्षपने सेना-यल में उसी श्राक्षा के अनुसार काम करने के लिए हुक्स दिया । इसके बाद बे

कौरय सेना की तरफ बढ़े।

तय शस्य ने कहा — तथ शरूप गर्में है कहीं। दुम जिनकी तलाश में थे वहीं विकट बीर ऋर्जुन, छुट्य के द्वारा चलाये गये हे कहीं। दुम जिनकी तलाश में थे वहीं विकट बीर ऋर्जुन, छुट्य के द्वारा सेना के सनान परमाल्क्ष्य स्थ पर सनार, हमारी सेना के सनान परमाल्क्ष्य स्थ पर सनार, हमारी सेना के आधात से बस्ती क्ष बही है। इसी हुई बूल का चैंदी मामभीर शर्म सुनाई पडता है, स्थ के पहियो के आधात से बस्ती क्ष बही है। इसी हुई बूल का चैंदी मामभीर शर्म सुनाई पडता है, स्थ के पहियो के आधात से बस्ती क्ष बही है। इसी हुई बूल का चैंदी मामभीर शर्म स्थापन

गन्मार रा छुनार सा खाकारा में तन गया है—श्रवएव इसमें सदेह नहीं कि कृपणार्जुन श्रा रहे हैं। उनके सिवा और सा ष्राकारा म तन गया रू- अवस्य क्षण च ५६ गर्दा १० ४८ त्या जुन आ यह ६ । उनका विधा आर्य कोई नहीं हो सक्ता। देरा लो रात्रुओं के इदय में दर दलक करने राला, देराने में महा मयहर, सन्दर के चिद्याला अञ्जुन का ध्रताम फहराता चला आला है। खभी, चरा ही देर में, छत्या के साथ एक ही रय में वैठनेनाले उस शत सन्ताप कारी दुर्मेट वीर का प्रभाव मान्द्रम हो जायगा।

यह सुनते ही मोध से लाल श्राँसें करके क्या ने उत्तर दिया --

यह देखी, क्रोब से मरे हुए ससप्तक लोगों ने अर्जुन पर धाना किया श्रोर मेघों से थिरे सुरुव भी तरह उनमा रथ न मालूम कहाँ द्विप गया। जान पडता है, हमारे पास तर पहुँचन के पहल ही उन्हें इस बीर-मागर में हूच कर वहीं प्राण छोड़ना पड़ेगा।

शन्य ने वहा —हे कर्सा। हवा वा रोक रखना, समुद्र वा मुखा टालना श्रीर हैधन दात कर धाग के। युक्ता देना जैसे धमन्मा है, युद्ध में धर्नुन का महार करना भी वैसे ही

चसस्भव है। इसर बाद, व्यर्जुन के साथ : मद्रभा । शल्य ने फिर कर्ण से वहा — इसके बाद, व्यर्जुन के साथ युद्ध करने के पहल, कर्ण क वल का सब करने के निभिन्त,

हे क्यों। यह देखी, विकट से जिकट काम करनेवाले, जीव से जलने हुए, भीमसेन, कीरवो का यहत दिनों का बेर बाद करते हुए, युद्ध के मैदान में समेर पत्रत की तरह किस वीर-नेश मे निराज रहे हैं।

यह यह कर शत्य, कर्ण का स्थ शीघ्र ही उस जगह लेगये जहाँ भीमसेन गीरनो की सेना का सहार कर रहे थे। बुने कर और कर्ण दोनो परस्पर एक दूसरे के सामने हुए। क्ए को देखन ही भीम के तलना की कोधारिन मस्तक तक जा पहुँची । उन्होंने एक वहा ही पैना वाण छोड कर कर्ण के शरीर की वेध दिया। कर्ण कुछ कम न थे । उन्होंने भी एक फुफरारता हुआ शर ऐसा माग कि उह भीम के ठीक हृदय पर लगा । भीम के शरीर से कथिर की धारा वह निकली। भीम जंड ही उस योद्धा थे। क्रोय से उनकी आँख जलने सी लगी। उसी वायल अवस्या में उन्होंने एत पत्र के सहार के लिए अपने धनुप की कान तक सींचा और एक ऐसा वास उन पर छोडा जो मनुष्य के तो क्या पर्वत के भी फाड़ने की शक्ति रस्तता था। वह महा विषय बाख कर्ण की पूरा पूरा दाना। उसमें बचने की हजार केशिश करके भी वे वच न सरे। उसकी चोट से वे वेहोश हो गर्य खीर तथ पर बाठ ली तरह बैठे रह गर्य। मद्रराज शत्य उन्हें अचेत देख बुद्ध-भूमि से भगा लाये। इस प्रभार कर्ण दे। परास्त करके समर मूमि में भीमसेन इधर बबर बूम बूम कर कौरवो की सेना की दुवेशा और धृतराष्ट्र की सन्तान का सहार परने लगे।

कुद्र देर बाद कर्ण की मूर्च्छा जगी। वे फिर युद्र के मैदान में व्यक्तर उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि नद्रल और महदेव की रचा में घन्मीराज बुधिन्छिर मामने ही बुद्ध कर रहे हैं। अलगण हुयोधन की हित कामना से उन्होंने बुधिन्छिर पर आक्रमण किया और एन् के रूट एक ऐसे तीन बाया छोड कर उनके शरीर के। छेट दिया। युधिष्डिर ने भी ऋपने नाखों से कर्छ है वाडी स्त्रीर सार्धि में। बेहद पीबा पहुँचाई। यह देख महाप्रतापी कर्ण की प्रपार की । हुआ । उन्होंने एक रास्त्र से तो यिषिठर और नकुल के घोड़ी का मार निराया और दूसरे से युविष्ठिर का शिरस्ताग जमीन पर गिरा कर नज़ल के धनुष की क्षीरी काट ही। इस पर मद्रराज शन्य की दवा आई। युधिप्ठिर की यह कित वेस कर्या के। रोकने के इरादे से वे कहने लगे -

हे कर्ए। आज तुम्हे अर्जुन के साथ युद्ध करना है। तया यह तुम्हे याद नरी ? ता फिर क्यों भागल से होकर दोपहर होने के पहले ही अपना सारा बल रार्च किये देते हो ? युधिप्टर प साथ युद्र करने के बाद बचे हुए थोड़े से शक, ट्टा फटा करच और थरे हुए घोड़ लेरर अर्जुन के सामने जाने से तुम्हारी चरूर हँसी हीगी।

परन्तु, कर्णने शल्य की नात की कुछ भी परवान की। उन्होंने नडे ही तेज नाणों से तीनी पाएडो की पायल करने शुक्तिकर की गुड़ के मेरान में विस्ता होने के लिए विरास हिया। शहरा ने जब देखा कि शुक्तिकर की हुर्दशा करने पर कर्श जी जान में उनाक हैं तब उन्होंने एक स्वीर यक्ति निकाली । ये वाले —

क्फी अपने मित्र हुर्योधन का बड़ा प्यार करते थे। उन पर निपट आई देख उन्होंने युनिष्ठिर को तो छोड़ दिया, भीमसेन वे उपर बौडे। तब घायल युविष्ठिर सन ही सन श्रत्यन्त लिन्ति होरर नुकल में। लेकर सहवेन के स्थ पर सनार हुए और रण भूमि छोड़ कर हेरों में चले आये। बहाँ रथ से उतर कर उन्होंने-शब्या की शरण ली। अच्छे बैदा ने आकर उनके पानो की मरहम पट्टी की। परन्तु घान ऐसे गहरेथे कि उनसे उन्हें बडा क्ट मिला। बदुल खीर सब्देव की भीम मी सहायना रे लिए रग्मभूमि मे भेज कर युधिष्ठिर प्राय अचेत अवस्था में चारपाई पर पड रहे।

्रूप्त रायक इस समय बीर वर अर्जुन ने मसम्रकों के साथ बहुत देर तक युद्ध करके उन्हें पराल किया। तम व्यवस्थामा उनसे बतने आय और आमें बढ़ने से रोक्ने लगे। परन्तु अरतस्थामा की भी उन्होंन तम व्यवस्थामा उनसे बत्सत पाकर अर्जुन वहाँ पहुँचे जहाँ कुढ़ देंग वहा शुधिद्धर ने युद्ध दिया था। एक न चलने दी। उनसे दुस्सन पाकर अर्जुन वहाँ पहुँचे जहाँ कुढ़ देंग वहा शुधिद्धर ने युद्ध दिया था। पर वहाँ उन्हें ने देस अर्जुन केन वहा विस्मय हुआ। उन्होंन भीमसन से पृद्धा —

भीम बोल - आई। सूत पुत्र के शरों से अत्यन्त पीटित होंकर धर्मगराज टरों में चल गये साम बाल कार है। हम शीन ही जाकर उनकी वर्नीयत का हाल देखी। हाए के माथ युद करने हे। हम यहा युड करत ह, तुन शान हा जाकर उनका बनायत का हाल दरा। हाए के माथ युद करते भी उन्हें रण भूमि नहीं छोड़नों पटों यो। पर तु कर्ण के साथ युद्ध करने में, जान पटता है, उन्हें भागी चीट आई है, इसी से उन्हें रख से भागना पड़ा है। कहीं उनके प्राय्णु जाने का डर न हो।

बीट आई है, इसी से उन्हें रहा स भागना पड़ा हु। कहा उनके प्राया आन का बर न हा। विश्व आहे हैं, इसी से उन्हें खड़ाभ समाचार सुन कर हरणा ने अर्जुन को लकर हरा की सरक प्रख़िया अर्थ के स्वीत की स्वर्ध के बार अर्थ के लिए प्रक्रियान के पैर से रथ टीक्स्पा। वहाँ पहुँच कर वे दोनों बीर रंग से उनर पड़े आग अर्थल लटे हुए धर्म्मरान के पैर सुवे। सुविध्टर के वहाँने अपछी हालत में पाया। इससे उनकी विन्ता हुर हो गई। रण स्थल से हुव । धुवाच्या ना वरात्वाच्या राज्या ना वर्षा कार्या । वर्षा वर्षा हरा । वर्षा स्वतः से कृष्णार्जुन को चला जावा हैरस् युधिष्ठिंग ने समक्ताकि कर्णमार गर्य। व्यतस्य बहुत प्रसन्न ही कर रुषे हए कएठ से वे वहने लगे —

हे मधुसुद्वन । हे अर्जुन । कहो तुम अन्दे तो हो ? विना मेर्ड घान लगे और विना निसी तरह की विषय में पड़े जो तुमने वर्षों का महार किया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए । वह सदा ही तरह था। वर्ष प्रमुख्य हुए। यह तर्षा है। इतनी सेना के खान वह कर खपने पहानाएं की वहां और हमारे वहांनालों का नारा करता था, और ष्ठपना सना र आग १६ वर अपना पर्याता । २०१ वर स्थार पर्याता पर गरा वर्षा आहे जो हुर्योपन के श्विसाधन में सदा ही तत्पर रह घर हम लोगों वेर बेश्ट क्टट देवा था । भीष्म, होगा स्त्रीर हुर्प के हाथ से हमारी जो श्वा नहीं हुई वह दशा स्त्राज क्यों के हाथ स हुई। इसी से हम दसकी इप प नाम च रनार कर है। इस यही देर से तुरहारे झाने की राह उत्सुक्तार्युक हैस इत्सुकी त्यर निरोप करके पूछते हैं। इस यही देर से तुरहारे झाने की राह उत्सुक्तार्युक हैस रहेथे।

उत्तर में अर्जुन ने वहा -

ह धर्माराज! सम्प्रत लोगों के साथ हम युद्र समाप्त न कर पाये ये कि कौरवों की सेना के श्रापे सर्पार्य व्यवस्थामा हमे रिसाइ दिये । उन्होंने हमारा श्रापे यहना रोकने के लिए घडी ही भीवण प्राम् प्रापे वरणे हम पर आत्रमण किया। हमारे ठीक सामने श्राप्तर वे हमारे उपर ऐसे टटे जैसे शेर हाथी पर टूट पडता है। तब गुर पुत्र ऋश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्र होने लगा। इ होने पहता ता दिय के उमे, व्याग के समान जलते हुए, नीज्य वायों से हमे व्यार बासुदेव की इ. हान पहरा था। विचार पुराने पुराने के जार इसने उनके सारे आक राज्यों के व्यर्थ करके उन पर नेनरह पीदिन किया। परन्तु पीट्रे से जन इसने उनके सारे आज राज्यों के व्यर्थ करके उन पर सनातार निरुट बाग्यों की वर्षा आरम्भ बी, तन हमारे वासों की मार से कीव्य सेना का आवस्त रामाना । वर्ष का समाने हैं है । पर हु पीड़ित और रिपर में समाने हैं है । वर है क्यों की रथ सना में दुस गये। हम उनके पीट होड़े । पर हु राह में भीममेन ने तुम्हारी हार की व्यार मुनाई। इससे तुम्हारे हुशरा-समाचार जानने के लिए हम तुम्हार पास आये हैं। क्यों, क्यों ने साथ क्षत्र हमारा बुद्ध देखी। महाजली कर्ण के द्वारा परास्त रिय जाने में नुर्विष्ठिर का बेहद सन्ताप हुआ था। इसस

रहे प्रवासक जीविन सुन वे व्यवने व्यापरे। न सैमाल मरे-ये व्याप से बार्य हो गये ब्यीर व्यर्जुन

पा क्रीय करने कहने लगें -

हे अर्जुन । तुमने पार बार प्रतिशा की है कि तुम सूत पुत का अनेल हो मारोग । इस समय तुम्हार्ग सन प्रतिशा कहाँ गई १ वर्ष से हर कर भीशसेन के। अनेला छोड आप हम वैसे पले पारे १ केवल तुम्हारे ही भरोसे आप तेसह वर्ष से हम राज्य पाने की आशा कर रहे हैं। पर आज

हुमने हम लोगों के उपर उठा कर नहें जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हारे गएटीव का विकास है। तुम्हारे बाहुबल और कमी न चाली होनेनाले तुम्हारे वरक्स के विकास है। वर्तर के विकास ति जान और अपने के दिवे हुए हिल्य रब के भी विकास है। वृद्ध के मैदान में हमारी सेना के नाको टम क्रेनियाल स्त-पुत्र का यदि तुम नितारण नहीं कर सकते—यदि उन्हें तुम उचित कराउ नहीं कर सकते—यदि उन्हें तुम उचित कराउ नहीं दे सकते—तो उस गायडीव धन्या के क्यों तुमने हाथ मे. रस होडा है ? ज्यों नहीं उसे सेना के विकास के विकास के विकास के विकास के अपने से अपने से अपने से स्ता के दे हैं है ऐस्ता करने से लोग हमें की पुत्र श्रीन और राज्यक्ष प्राप्त की नहीं हैरेंगे।

युधिष्टिर की बात समाप्त न होने पाई थी कि ऋर्जुन ने तलगर ग्रींच ली। तय ष्टप्ण यहुत घवरा कर कहने लगे :---

हे प्रजुति । इस समय यहाँ पर तुम्हारा कोई रागु नहीं, फिर तुम्हारे इस तलनार निकालने से क्या मतलव ? धर्मराज के तुमने कुराल पूर्वक पाया है, अतएव तुम्के आनन्दें मनाना चाहिए, तलनार निकालना नहीं । तुम इस समय पागल को तरह क्यों काम रूर रहे हो ? इस तो वहाँ किसी को मानो देखते जिसे मारने की तुम्हें जलरत हो । फिर तुम किस पर नोट परना चाहते ही ?

महातेलस्वी अर्जुन ने युधिष्ठर की तस्क कडी नजर से देखा और चपेट में पड़े हुए मॉप की तरह जोर से सॉस लेकर कृष्ण से कड़ा —

हे जनाईन । जो इसारा श्रथमान करे यही हमारा राजु है । जो इसे दूसरे के हाथ में गारहीय होने के। कहे वही इसारे पथ करने थे। व्य है । इसी से इसने तलगर निराही है । इस निषय में मुक्तें और जो कुछ कहना हो कह हाजो ।

तब इच्छा ने कहा --हाब हाब। चिन्कार ई हुम्परी इम सर्बफ हो। तुच्छ और नागन आविमयों की तरह क्रीप के बसीकृत होकर तुन्हें खाज खबने जेठे भाई वें। सारंग के लिए तैयार देरर हम बहुत ही विदिमत हुए हैं। सुत पुत्र कर्छ की निर तर वालु-पर्या से घायल होने ने कार्या धर्मराज अय्यन्त निक्ल और दु दित हैं। इसी से क्रीय में खाकर तुन्हें उन्होंने ऐसे खतुषित पचन कहें हैं। इससे उत्तरा देनल इतना ही मतलब हैं कि कुपिन होकर तुम सीन डी कर्छ वा नहार करें।

इस पर प्रजुन ने नलगर के। मियान के भीतर कर लिया और युधिष्ठिर से इस प्रशार कठेंग

वचन कहना चारम्भ किया —

राजन् । तुम युद्ध भृमि से एक केस्स दूर अपने हेरो से हो। शुद्ध का हाल सुक्ते कुछ भी नहीं सादम । किर क्या समक्ष कर तुमने हमाय विरुट्धार हिया ? शुरुताशर भीमसेन राज्यों के माथ यूद्ध कर रहे हैं। वे चाहे तो हमार्ग निन्दा कर सनते हैं— केंद्रार चर्चामें से हमार्ग ताइमा कर सरते हैं। किन्तु तुम्हारों रहा तो हमार्ग ताइमा क्या कांग कर हैं, तुम्हारे इप्ट मित्र हो मन्त तुम्हें अनिष्ट से मचाने हिते हैं। इससे हमार्ग निन्दा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। आ, पुत्र, शारीर और प्राणा तक की परवा न करते हम तुम्हारों मलाई के लिए यह कर रहे हैं। तिस पर भी तुम वास्य नालों से हम भी तह से पाई मोने से न चुके। हुआ रिल कर तुम्हारों ने वह सार्ग यिपति तुमाई है और अब इन्द्रा सन्त रहे में में तो हुआ से सार्ग हो से सार्ग है से सार्ग है से सार्ग है से सार्ग हो का परवाच कर हम परवाच से सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग हो से सार्ग हो से सार्ग हो से सार्ग हो सार्ग

यह सुन कर सन्ताप से तपे हुए धर्मीराज शब्या से उठ पैठे और वटे हुए। सपरन तों '--

हे श्रर्जुन । हमने बहुत बुरा काम किया । इसी से तुक्हे इतना दु.स हुआ । हम यडे ही मुर्स,

उरपोक और कठेारवारी है। हमारे ही कारण हमारे कुल का नाश हुआ है। अकण्य तुम शीघ ही हमारा सिर धड से जदा कर हो।

, श्रपने जेठे भाई के मुँह से ऐसे नम्र वचन सुन कर श्रर्जुन प्रसम्र भी हुए और लग्नित भी। वे युधिष्टिर के पैरों पर गिर पढ़े श्रीर वार वार कहने लगे :---

हमने क्रोध में आकर जो दुर्वचन तुम्हें कह डाले हैं उन*ने लिए* रूपापूर्वक हमे<sub>.</sub> समा कीजिए।

्यर्जुन के। व्यप्ने पैये पर लोटने और रोते देख सुधिन्दिर ने नहें च्छा लिया और हृदय से लगा कर यदे प्रेम से जनके औसू पोछने लगे। इन तरह दोनो भाई बड़ी देर तक रोते रहे। अन्त में दोनों के मन का मैल दूर हो गया और ने किंग परस्पर एक दूसरे के अपर पहले ही की नरह प्रेम काने लगे। तब पर्माराज ने कहा:—

हे पार्जुन । हुमने जो जुझ कहा, बुरा नहीं नहा। बुन्दारी बात कठेार होकर हमारे लिए हितकर है खतएव हमने तुन्हें समा किया। जो न कहना चाहिए था वह हमने तुन्हें कह बाता। उससे हुम क्रोध न कमना। अब हम तुन्हें खाझा देते हैं कि तुम कही के मारो।

युधिष्टिर की घाझा पाकर युद्ध में जाने के पहले अर्जुन से कहा :--

महाराज । तुम्हारा पेर हुक्द हम प्रतिक्षा करते हैं कि कर्यों की मारे थिना श्रान हम युद्ध-भूमि से न तौटेंगे।

े टॉपहर के वाद, भीमसेन वी खाँखों के सामने ही, महावीर कर्यों ने सेामक-सेना का यहुत ही पीड़ित करना आरम्भ किया। भीम भी हुयोंधन की सेना में पुत्त पड़े खीर महा अद्दभुत पराक्रत विराने लगे। वे ऐसी निषम बार मारने लगे कि वीरयों की सेना का धीरज छूट गया। असकी हुगीत होते देख हुयोंधन, ख्रव्यवामा और हुशासन खारि वीरों ने, ख्रपनी सेना के बचाव के लिए, भीमसेन पर खाक्रमण किया।

सबसे पहले वीरराज हु:शासन ने वाय-वर्ष करके वहीं ही निर्भयता से भीमसेन के साथ युद्ध आरम्भ किया। होनों बीर एक दूसरे की मार डालने की जी जान से कोशिश करने लगे। वे लोग ऐसे तेज बाल छोड़ने लगे जिनमें देह को काट कर हुकड़े हुकड़े कर डालने को शांकि थी। इस तरह के बालों से उन्होंने परस्पर एक हुनरे के तीप दिया। इस पर महा पराक्रमी भीम की वहां कीभ हुजा। इन्होंने दुशासन पर एक पमक्माली हुई तीक्षण शांकि छोड़ी। हु:शासन ने देशन कि जलती हुई उस्का तरह बह हमारे कर हुजा हुई एका की तरह बह हमारे कर हुजा है। इस पर उन्होंने क्याने घनता की कान तक रार्नेंच कर दस बाख एक ही ताथ में सार कि वीच ही में वह हुकड़े हुन है होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह ऐस, कर कौरमें के वड़ी एसी हुई। के इस काम फे कारण हु:शासन की बार बार महास करने लगे।

वीरवा हु शासन ने समर के मैदान में आरचर्यकारक कौशल विराया। उन्होंने भीमसेन के शर्मा में अपने तीरंग रागें से छेद दिया, उनके धनुष को नाट टाला और सार्यक्ष के पायल किया। तब भीमसेन ने छुदे के समान तेज वो वाख मार्र कर हु.शासन के धनुष और ध्वजदरह के टुकड़े उछ इस हाल और उनके सार्यक के मार्ग निर्मा । इस कारख, राजकुमार हु:शासन के घोड़ों में राम खबने ही हार्य में लेनी पढ़ी। उनने पोड़ों की बसा में रास कर एक नया पनुष प्रहण किया। इस एग उनने वे बक्त समान एक महा भीषण सर सन्धान करके भीमसेन पर छोड़ा। यह वाण भीम की दे कि पुत्र कर तिरत नया और वे दोनों हाथ फैला कर रथ पर गिर पड़े। परन्तु ज्या ही देर में वे कि उस के और हामान से बहने लगे:—

हे दुरात्मा ! तू तो इस पर चोट कर चुका; अब हमारी इस गदा का श्रापात सिर पर ले। यह कह कर महावली भीमसेन ने एक बड़ी ही दाकल गरा चलाई। चलाने ही वह बड़े तेन से दु:शासन के सिर पर लगी। उसकी चोट से दु:शासन स्थ से कोई वीस गज़ की दूरी पर जा गिरे।

, उनमा स्थ चूर चूर हो गया श्रीर घोड़ा की भी चटनी हो गई। हु:शासन में उठने की शक्ति न रही।

उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा। वे उसी दशा में खमीन पर लोट गये।

उस महाधोर संधान भूमि में दु.शासन थे। गिग देग, भीमसेन को ध्वराष्ट्र की सन्तान के किये हुए सारे ऋत्याचार थाट हो आये। वनपास का क्लेश, द्रीपटी के केशों का सींचा जाना, और वस्त्र हरण् श्रादि सारी विपत्तियाँ उन्हें श्राज हुई सी जान पड़ने लगी। भीमसेन फोन से लाल हो गये। वे रथ से कृद पड़े और कुछ देर तक दु.शासन की देखने रहे। फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए छन्होंने एक तेज धारवाली चलनार निकाली। जमीम पर पड़े हुए दुशासन पर पैर रख कर बसे छन्होंने छन्ही हाती में पुसेद दिया। पाप से कथिर की चारा वह निर्माशी। इस तमर एक निर्माशिक होने अपनी श्रोती में पुसेद दिया। पाप से कथिर की चारा वह निर्माशी। इस तमर रुपिर के। उन्होंने अपनी श्रोतुली में मर कर, पास ही चित्र के समान चित्रत रहे हुए बीग्रे से कहा:—

हे कौरव-गण ! पापी दु:शासन का यसपुरी भेज कर खौर उसका रुधिर पीकर आज इस अपनी प्रतिज्ञा से छट गये । यह बहा संप्राम एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें द्व:राग्सन-रूप एक पड़ा का बिलदान हो चुका। दुर्योधन रूप दूसरे पशु का बिलदान बार्का है। उसके भी हो जाने पर यहां समाप्त

हो जायगा ।

इस समय, रिघर से तर बतर और लाल लाल ऑर्डें किये हुए महा-भयहूर-वेरावाले भीनसेन के युद्ध के मैदान में श्रानन्द से इघर उपर घूमते देख किसी किसी कौरव-योदा के हाथ से हथियार छूट पड़ें, किसी किसी में खाँखें बन्द करके गुँह फैला दिया; केई कोई दर से धीरे धीरे विस्लाने लगा। दुछ हेर में सैनिकों ने भयभीत होकर भागना शुरू कर दिया।

इसी व्यवसर पर युधिष्ठिर के पास से व्यर्जुन युद्ध-भूमि में व्या रहुँचे। इधर से वे क्रीर उपर से कर्या रातुकों का संहार करते करते एक दूसरे के सामने व्याने के लिए व्याग यहने लगे। इन दोनों वीरो की मार से दोनों पत्तों की चतुराह्रनी सेना विकल हो कर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के सुगढ़ की तरह, चारों तरफ भागने लगी । हाथी के चिह्नवाला कर्यों का और वन्टर के चिह्नगला अर्जुन का स्थ नेपर पररावहरू करते हुए एक हुन्दर की तरूप नहें बोग से बिन्दे लगा। यह हुन्दर कर राज्य हुन्दर की तरूप कर हुन्दर की तरूप कर हुन्दर की तरूप कर हुन्दर की तरूप कर हुन्दर की तरूप लगा हुन्दर की तरूप लगा लगा है। इस हुन्दर कर राज्य लगा है। इस हुन्दर कर राज्य हुन्द कीत्वों ने पारों और से मारू बाजा यजाना आरम्भ किया। यह देत रर पाएडनों ने भी अर्जुन की बत्तेजना के लिए सह और तुरही आदि बना कर पृथ्वी और आनारा एक कर दिया।

इसके अनन्तर, बड़े बड़े दाँतोंवाले भववाले हाथी जिस सरह रिमी इधिनी को पाने के लिए परस्पर टक्करें मारते हैं उसी तरह कर्ष और अर्जुन एक दूसरे से मिह गये। पहले महानीर वर्ष ने दस वार्षों से अर्जुन को छेद दिया। तर अर्जुन ने मी हैस कर यहे ही तेज धार-गांव रस वार्षा कर्षों की द्वाती पर मारे। तदन्तर उन दोनों विख्यात वीरों ने अनिगनन वार्षों से परस्पर को घायल किया ।

इस समय द्रीण के पुत्र अश्वतथामा ने दुर्वोघन का हाब पम्रुट कर कडा :—

सहाराज ! यस जय बुद्ध यन्द्र करो । जिस बुद्ध में महाराजी भीयम और ज्ञात-रिया के सर्वीतम् ज्ञाता हमारे पिता ने प्राप्त औड़ने पड़े उस बुद्ध को चित्रकार है ! हम और हमारे मामा प्रपापार्थ्य सिर्फ इसलिए जीते हैं कि हम अवस्य हैं—किसी के हाथ से हम मर नहीं सकते । कर्ष के मारे जाने वे जुम भी

न वच सकोंगे। अतएव, हे कुरुपन ! सुम श्राज्ञा दो तो। हम श्रर्जुन से बुद्ध यन्ट करने के लिए प्रार्थना वर्षे । हमें विश्वास है, वे निरुचय ही हमारी बात मान लेंगे।

यह सुत कर दुर्योधन कुछ देर तक मन ही मन विचार करते रहे। उसके अनन्तर उन्होंने

**क्दा**:---

मित्र ! जो बात तुमने कही वह चरूर सच है । किन्तु सिंह की वरह भीमसेन ने हु:शासन के।

मार कर जैसी वार्ते कही हैं वे तुमसे कियी नहीं हैं। किर किस प्रकार हम युद्ध बन्य कर सकते हैं?

गर्म की भी बहुत दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने रख पर बैठ कर अर्जुत से युद्ध करें। से। वह

ममय अब आ गया है। इससे उन्हें इस युद्ध से रोकना जीनत नहीं। हे गुरू-पुत्र ! उरने का कोई कारण हमे

मही देश पहता। हवा का प्रचल्ड बेग जैसे मेह पर्वत के। नहीं निश् सकता यैसे ही अर्जुन भी महाबीर

हमीं नी प्रस्त कर सकते।

इधर कर्ण चौर खर्जुन में महाग्रोर खुद्ध जारी था। एक दूसरे की मारने में खपना सारा यल-विक्रम चौर सारा अल-जौराल सर्चे कर रहा था। घट्य का इक्कर यार बार कस्पात के समान हो रहा था। इतने में अत्यन्त अधिक सीची जाने के कारण अर्जुन के धनुष की डोरी महा भयानक प्राव्य करके वहाक से हुट गई। बाण चलाने में कर्ण के हाथ की सकाई चौर दुर्जी तारीफ के लायन थी। अर्जुन का भन्न पेकार हो गया देख करण ने नाना प्रकार के अन्तर्गनत बाणों से अर्जुन को तोप दिया। जो योड़ा अर्जुन की रक्ता करते थे बन्होंने बनके पास आकर बहुत कुळ चंटा की, परन्तु कर्ण के वार्णों को वे काट स सके। फ्ला वह दुक्ता कि फुट्या और अर्जुन होनो के-तरह बायल हुए। उनके शरीर लोह से लद पर हो गये। यह रशा हेखा, औरकों ने समम्बा हमारी जीत हुई। इससे ने लोग आनन्द-ध्वनि और सिंतनार करने लगे।

इस पर महावीर अर्जुन के कोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने धगुप को मुक्ता कर फिर उस पर हांरो चढ़ाई और कर्जी के सारे वार्जों को ज्यार्थ कर दिया। उनके अस्तो से यहाँ तक आकाशमंहल परि-पूर्ण हो गया कि पश्चिमों के बढ़ने के लिए भी जगह न रह गई। अर्जुन के वल्य-तुस्य बार्फों ने कर्जा ने इरोबि कर हाली। अपने लोगों में से वितनों ही की गत्ते दे रह, जनते रहनों ने मागना, आरक्त कर दिया। किय्तु रचकों के भाग जाने पर भी कर्जी निहर होकर अर्जुन पर श्राक्तस्य करने लोगे।

इस मकार बल, वीर्य, परामम श्रीर बुद्ध-फौराल के प्रभाव से कभी कर्ण ऋर्जुन से बढ़ गये, कभी श्रुर्जुन कर्ण से 1

बहुत देर तक युद्ध करके भी जब कर्ष में देखा कि अर्जुन से किसी तरह पार नहीं पा सकते, इलटा उनके धनुप से हुटे हुए शारों से हमीं पायल हो रहे हैं, तब बहुत दिन से यमपूर्वक रमखे हुए विष के तुमें उस नागाओं की उन्हें बाद आई। अर्जुन का मत्तक होदने के लिए उसी ब्याला के समान कराल शर की प्रन्या पर राज कर कर्जुने खोर से खींचा। महराज शरू ने देखा कि अर्जुन पर अप बोर निवह अपान पहिती है। इससे उन्होंने बाहा कि कर्ष को दुचित्ता करके निशाने को चुका हैं। इसो यतला में वे नाने लो! :—

े हे कर्ए ! यह शर कभी श्रमुन का सिर न काट सकेगा। श्रमण्य श्रीर कोई इससे अच्छा गर निकास कर धतुप पर पदाश्रो।

फर्स ने कहा :—हे शस्य ! एक शर धतुष पर रख कर उसे छोड़े बिना कर्स कभी वृसना शर शथ से नहीं छते !

यह यह कर, बहुत वर्षों से जिसनी छन्होंने पूजा की थी उस मयङूर शर की उन्होंने उसी हण छोड़ दिया और एडा :— श्रर्जुन ! इस दुषे तुम सारे गये।

हे अर्जुन ! क्यों तुम चुप हो ! क्या तुम होश में नहीं ! वैरी के दुर्वल होने पर भी उसे मारने के लिए परिष्ठत और समक्दार बादमी कभी समय की प्रतीका नहीं करते !

कृष्या के उपदेश के अनुसार अर्जुन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर घतुप पर माण चढ़ाया। इस सीच में कर्ण की होशा हो आया। किन्तु पोंझा के मारे परजुराम के सिसलाये हुए सक-राज चलाना के भूल गये—उनकी याद ही जन्हें न आई वे बहुत ही अधीर और विद्यत हो उठे और हाथ पठा कर इम प्रभार आवेश-पूर्ण क्या कहने लगे:—

थरमाला लोग कहा करते हैं कि धर्म्म धार्मिक जनों की रत्ता करता है। हमारी तो धर्म्म में हद भक्ति है। फिर धर्म्म हमें क्यों छोड़ता है ?

यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए और वड़ी बे-परवाही से युद्ध करने लगे। युद्ध में र्जनमा जी न लगने लगा। उनके हर काम में शिधिलता होने लगी। स्त्युत्र की यह दशा देख छूटा ने कहा:—

हे खर्जुन । कर्ए के। सेहह हो रहा हैं। उनके होरा-इवास ठिकाने नहीं। उन्हें संहार करने का यही अच्छा सीता है।

किन्तु, अर्जुन की धाण-वर्षा से करी के किर कोष हो काषा। वनका बस्ताह किर यहा और वन्होंने ब्रह्माल ड्रीइना अस्टम्म कर दिया। वे किर प्रश्त हो बड़े। इसी समय बनके स्थ का हाहिना पिद्या की पढ़ में अचानक केंस गया। करी का स्थ वसमें धेंस गया; वह आयो न यह सका। यह अपस्था देरा करी की आर्रियों से ऑस्ट्रिय हु चले। वन्होंने अर्जुन से कहा :—

हे पार्थ ! दैय-योग से हसारे रख का पहिया घरती में पैंस गया है। श्वतएन घरा देर के लिए युद्ध धन्द रक्ती; हम उसे कीचह से निकाल लें। ऋतुंत ! तुमने यह इल में जन्म पाया है और इतियों के पर्म्म की तुम श्रन्दही तरह जानते हो। इसी से हम कहते हैं कि इस समय कायर की तरह हम पर चीट म करता।

कर्ण की प्रार्थना के उत्तर में कृष्ण वीले :-

हे सूत-पुत्र ! यह हमारा ऋहोभाग्य है जो तुन्हें इम समय धूम्मै याद था गया ! मीच घ्याद्रमियों ' पर जय विषद आती है तत्र वे ध्यपने दुष्ट कर्म्म मट भूल जाते हैं और माग्य की निन्ता करने लागे हैं। इस समय तुन्हारा ठीक यही हाल है। तुन्हारी सलाह से जुष्मा-धर में जब द्रौपदी का खरमान दिया गया था तब तुन्हारा धर्म्म कहाँ या ? मोले माले धर्म्मैरात जब शकुनि के द्वारा जुए में श्रन्यायपूर्वक जीते हमारा भी जी नहीं चाहता। जिस पुरूप के साथ जुष्या रहेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, किन्तु उसे न माद्रम कितने कर भी श्रियं, वह नया हमारे सन्धि के सेंदेरों पर कभी ध्यान दे सकता है ? श्रमिमन्यु के मारे जाने से श्र्युंन भी महा रोकाग्रल ही रहें हैं। श्रवप्य ने भी क्या कभी हमारी हित चिन्तना कर सकेंगे ? भीमसेन का रमाव तो श्राप जानते ही हैं कितना जम है। इस से सिवा उन्होंने महाचोर प्रतिज्ञा करें है। वे मर जावेंगे, पर हमें बना न करेंगे। फिर, पाएडवो के साथ सिव्य होने की आपप कैसे आशा करते हैं? सन्धि करने पर वे कभी राजी न होगे। एक श्रीर बात का भी निधार भीजिए। अपने ही मुद्धि बल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भोग किया वसी के हम सुसरे के श्रव्यक्ष से से ले सकते हैं? श्राप्त जावें के हम राज्य की कमर सूर्य की तरह तपते रहे, श्रव प्रतिप्तिर के द्वास हम करने की हम सकते हैं? श्राप्त का अधित अध्यक्त हम राजी लोगों के कमर सूर्य की तरह तपते रहे, श्रव प्रतिप्तिर के द्वास वन कर कैसे रह सकेंगे ? इसकी अधेता युद्ध में प्राप्त देकर स्को जाना हम सीगुना अधिक अच्छा सममन्ने हैं। हमारे ही कारण हमारे पत्त के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धर्म के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धर्म के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धर्म के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धर्म के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धर्म के सारे राजी की हार हुई है। श्रवण्य, धरमों के श्रवसार युद्ध सरकें हुं है। श्रवण्य,

हुर्योधन के बुँह से यह बात सुन कर सारे चत्रिय 'बाह । बाह ।' कह कर उनकी प्रशसा

'करने तगे। फिर वे सत्र लोग एकत्र होकर दुर्योधन से बोले -

महाराज । श्राप किसी कें। सेनापति बना कर शुनुत्रों के साथ बुद्ध कीजिए । तब दुर्योधन ने श्ररवत्थामा का नाम लेकडू उनसे कहा :—

हे गुरुपुत्र ! श्रव किसे सेनापति बनाना चाहिए, इस विषय में त्राप ही वपदेश दीजिए । इस समय हमें परू-मात्र त्राप ही का भरोसा है ।

उत्तर में अश्वत्थामा ने कहा :--

महाराज ! मद्र-नरेरा में बल, बीर्च्य और यश खाबि सभी गुण बात करते हैं ! में श्रापक इतने छतक्ष हैं कि श्रपने भानजे युधिष्ठिर को छोड़ कर शापकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं ! अतप्य, उन्हीं का सेनापति बनाने से हम लोग जीत जाने की खाशा कर सकते हैं !

अरवत्थामा की सलाह दुर्योधन को बहुत पसन्द आई। वे सुरन्त ही शस्य के पास गये और

हाथ जोड़ कर कहने लगे .-

हे मद्रराज ! खाप हमारे धहुत वडे बित्र हैं । राजु और मित्र की परीचा विपद-काल ही में होती है। ज्याज वहीं समय वपस्पित हुंजा है। यदि ज्याप हमें ज्यवना क्रवापात्र सममते हैं—यदि हम पर ज्यापना कुछ भी रतेह हैं—तो इस समय ज्याप हमारे सेनापित हुजिए। इन्द्र ने दानयों का जैसे नारा किया था वैसे ही ज्याप भी पायडवो जीर पाठ-वाल लोगो का नारा कीजिए।

शस्य योले .—

है छुरुराज । आपकी आझा हमें स्वीकार है। हमने सेनापति होना मजूर किया। पाएडगे फी तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो, तो हम उनके भी साथ युद्ध करने में खरा भी आगा पीछा न करेंगे।

मद्रराज के बुँह से ऐसे क्लाइ-पूर्ण वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए और उनके। शाम की रीति से सेनापति के पद पर नियत किया। इसके अवन्तर सब लोगो ने मिल कर यह नियम किया कि कोई मनुष्य पाएडवों के साथ अडेले युद्ध न करें, किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव का यत्र करके युद्ध नरें!

प्रात काल हुआ। प्रमल प्रताणी महराज ने सर्वतीम्प्र नाम के व्यूह् की रचना की श्रीर महदेश के वीरों को साथ लेकर खुद ही उसके मुँह पर जा विराजे। कौरव-लोगों से पिरे हुए महाराज दुर्जीभन न्यूह के बीच में, ससप्तक लोगों को लेकर कृतवर्ग्मा वाई चरक, यान-सेना के साथ कृपाचार्च्य दाहिनी तरफ और कान्योज लोगों को अपना रज़रु यना कर अवल्लामा पीछे की फ्रोर लड़ने के लिए तैयार हुए। पाएडवों पर आक्रमण करने के लिए. सवारों का टल लेकर राक्रीन और उद्धुक सर्वसे स्वाने बंदे।

इसके अनत्तर, महराज शस्त्र अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचण्ड धन्या मी लंगावार टक्कार करते हुए राजुओं का नाश करने के लिए वड़े वेग से दौड़े। वह देर हुर्योधन के निराश मन में फिर आशा का उदय हुआ। इघर पाएडवों ने भी कौरतों के न्यूह के जनाव में एक विकट स्पृष्ट बनाया और सौरों के स्थाकनाम की रोकने लंगे। भूष्ट्युम, शिखवड़ी और सात्यिक शस्त्र की सेना क माथ बुद्ध करने चले :—कृतवस्मा के ह्यार राज्ञ किये याथे संसक्ष्य होकों से लड़ने के लिए अर्जुन राजा हुए; सामक लोगों को साथ लेकर भोगसेन ने कुपाचार्य की सेना से विवर्ध के लिए भेरी बजाई, नहल और सहदेव चपनी चर्मा सेना-समेव राजुनि और सहदेव चपनी चर्मा सेना-समेव राजुनि और सहदेव चपनी हुन

कुछ देर में रास्य का बल-विकास असहा हो गया। उनकी भीपण मार से पाएडवों भी सेवा में हाइकार होने लगा। राल्य अपने ही पाएडवों की मानो सारी सेना के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने रागें से युधिष्ठिर के होरा उड़ा दिये—उनकी उन्होंने वेनसह क्याकुल कर दिया। इस पर महाराधी धर्माना को पे से लाल हो के। उन्होंने प्रकृति क्या कि या तो आज हमी मारे जायेंगे या प्रकृति के। सार कर युद्ध से निद्धत्त होंगे। यह निश्चय करके उन्होंने कुटण और अपने मात्र्यों से इस प्रकार युक्तपार्थ भरे हुए सचन कहें:—

हे कुट्या ! हे भाइयो ! भीष्म, होख, कर्या आदि जिन सब बीरों ने हुयेथिन की तरफ होकर युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाना बन सबको तुम लोगों ने अपने अपने हिस्से के बातुसार मार गिराया। शस्य को जब तक बन रहे हैं उन्हें, इस समय, हम अपना दिस्सा समयारे हैं। इससे हमी उन्हें मारिंगे। नकुल और सहदेव हमारे बाक की रखा करें, सात्यिक और धृष्टचुन्न हमारे वाहिन और याथे भागा की। पनक्तम हमारे पीहे यह और भीमसेन आगे। हम सच कहते हैं, चाहे हार हो चारे जीत, आज हम चहियों के धर्म के अनुसार चरूर हमार राहिन जीत, आज हम चहियों के धर्म के अनुसार चरूर ही मामर शस्य के साथ युद्ध करेंगे।

किन्तु गुधिष्ठित का सिंहनाट और उनके साथी पाएडवाँ भी धानन्द-ध्यिन राल्य से न सहीं गई। दूसरे रम पर सवार होकर वे शीव ही लीट धावे और गुधिष्ठिर के मामने आकर उपिथत हुए। उस समय पाएडवे, पारूचाल और सामक लोगों ने उन्हें वारों तरफ से घेर लिया। यह देग दुवोधम भी कौरतों के लेकर उनकी रहा के लिए पले। इतने में महराज शाल्य ने गुधिष्ठिर की हानी में अपातक एक बाए मारा। इससे गुधिष्ठिर वे-तरह उत्तेजित हो उठे और तमतमा कर ऐसे येग में शाल्य पर एक शर चलावा कि जमकी वोट से शाल्य पर स्त्र मूर्वित होकर रथ पर गिर पड़े। इम पर मुधिष्ठ रो परमानन्द हुआ।

िवया; किसी की ख़ाती काड़ कर जमान पर गिरा दिया; किमी का खौर किसी तर्ग प्राए-नारा किया। अनेक तरह के अन्त्रों द्वारा उन्होंने एक एक करके सबके बमन्तीक भेज दिया। इम प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वे जोर जोर से आनन्द स्वनि करने लगे।

च्या तक कैरातों की बहुत सेना कट चुकी थीं। कुछ ऐसी ही धोड़ी सी रह गई थीं। से। यह

भी बेन्तरह पवराई हुई थी। उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा :--

हे श्रजुन । श्रनिगनत राष्ट्र सारे जा खुके हैं। इसीरे बोह्याओं के जो पाम दिया गया था उसे करके वे लोग श्रपने श्रमने बत में इस समय श्रानन्द से आराम कर रहे हैं। वची हुई थोड़ी सी सेना का व्यूह बना कर उसके बीच में उन्हें हुए दुर्योधन इघर उघर देरा रहे हैं। श्रपना एक भी श्रमदा महायक इस ममय उन्हें नहीं देख पहता। इस कारण उनके चेहरे पर दीनता मज़क रही है। जो होरण बीर मारे जाने से चच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त करने का पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त करने का पास नहीं। इस साप्त करने का पास नहीं। इस माप्त करने का पास नहीं। इस माप्त करने का पास नहीं। इस माप्त करने का स्वास करने सार कर बहुत करने का स्वास करने का स्वास करने का स्वास करने का स्वास करने सार कर बहुत का से अस करने सार करने सार करने का स्वास करने सार करने का स्वास करने सार करने सार करने का स्वास करने सार करने सार

उत्तर में अर्जुन ने कहा:--

मिन्न । भीनसंग ने युत्तराष्ट्र के और सारे पुत्र के संहार किया है। यत्तराव हुयीधन का भी उन्हों के हाथ से भारा जाना उचिव है। इस समय कोई पाँच सा पोड़, वो सी रथ. एक सी हाथी और तीन हजार पैदल सेना कैरवों को यानों है। वह इतनी सेना व्यवत्यामा, क्ष्याचार्य, जितानांगज, उद्धक, रक्कित और स्ववस्मी के बचीन है। ये लोग भी व्यत तक जीते हैं। किन्तु आज ये भी सेना-ममेरा काल के गाल में पढ़ी जायों। बचने के नहीं। हम प्रविद्या करते हैं कि आज हो हम पर्माराज को रिना स्तु का कर होंं। वे लाग पर चलाइए। यदि दुर्योधन भाग न नायों। वे वनकी भी मृत्यु जान हमारे ही हाथ से होगी।

यह सुन कर कृष्य से श्रार्शन का रथ दुर्शिधन की सेना के सामने चलाया ! इस समय प्रारल प्रराज्यी सहदेव की व्यपनी प्रतिज्ञा वाद ह्या गई ! वे शह्मिन पर दीड़े और वार्षों से टन्हें बेन्तरह पीढ़ित किया ! इतने में शक्किन के पुत्र बढ्क उन्हें सामने देख पड़े ! उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगे :—

हे सबल के पुत्र ! चत्रियों के धर्म्म के अनुसार स्थिर होकर युद्ध करो । जुन्ना-पर में सुर्शी के

मारे जी नाच नाच चठे थे उसका फल इस समय भीग करी।

ू वीरवर सहदेव यह कह कर बड़े कोध से शङ्कि पर श्राप्त-प्रत्न चलाने लगे। श्रपने ही सामने पुत्र के मारे जाने के कारण श्रारों में श्रांस भरे हुए शक्कि को विदुर का दिया हुआ वह उस समय का हितोपदेश याद ही खाया। पर यह समय रीते वैठने का नथा। इससे चल्हे भर रीतक करके ये सहदेव के सामने क्षप श्रीर उनके चलाये गये राखों से बचने की पेय्टा करने लगे।

किन्द्रा, क्रीप से भरें हुए माद्री-तनय सहदेव का बेग बनसे किसी तरह म सहा गया ! उन्होंने देदा कि वाएए-युद्ध में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते ! इससे वे गदा और तलगर आदि हथियार चलाने लगे । परन्तु उनको भी सहदेव ने बीच ही में दाउड उराठ के के दिया । अन्त को राद्धि ने सीन से मेंड्रा हुआ प्रास्त नाम का एक राज हाव में लिया और उसे सहदेव पर फेंकने लगे । यह देग कर क्षोप से सहदेव जल उठे । उन्होंने उस प्रास-समेव राद्धि को दोनों सुत्राय काट डाली और यह चोर से सिह्ना इस काट डाली और यह चोर से सिह्ना दिला ! इसके वाद एक वेच बाए पत्रुप पर चढ़ा कर उन्होंने सार्थ अनीव और सारे अन्याय की जह राह्मी का मत्तक भी काट मिराया।

शहुनि को भारा गया देख कीरवों की सेना का फलेजा क्षेप करा। यह फिर चारों सरक भागने लगी। इधर पायडवों के पश्चनालों ने बड़े खोग से शदु बनाया। उसी समय इपर उपर मागनी हुई १ इस बाए-वर्षा से शस्य पवस कहे; जनके होता जह गये । वे-पोड़ों के स्थ से वे स्वर पड़े र टालसतारार लेकर युधिद्विर भी तरफ दीड़े । वे छुळ ही दूर आगे वह होंगे कि भीमसेन ने उन्हें ता । वे समक्ष गये कि अब युधिष्टर पर आकत आहे । इससे उन्होंने शस्य की टाल-तवार य ही में अपने तीक्ष्ण वरणों से बाट खाली । महा-चेजारी भीमसेन के। ऐसा अर्द्भुत काम बरते य गाउळ जोग आनन्द से एक बठे और बार बार सिंहनाड करने को।

परन्तु, हिथार पास न रहने पर भी भद्रराज ने बुधिष्ठिर पर आक्रमण करने का विचार न इहा वि दाली हाय ही उनकी तरफ दौड़े। इस पर चर्म्मराज क्रोच से जल उठे। उन्होंने एफ प्रचरड फि हाय में लेकर उसे बड़े अवन से शस्य पर छोड़ा और हाय उदा कर खब गरजने हुए कहा :—

हे मदराज ! इस दके तुम्हारे प्राप्त गये।

यह शक्ति शस्य की छाती काइती हुई मीतर तक चली गई। वससे वनके सम्मेश्यल वट ये। कियर से वनका सारा शरीर भीन गया। दोनो सुजायें कैला कर वे भूमि पर गिर पड़े। होम हो वने पर शान्त हुई व्यग्ति की तरह महारथी शस्य ष्टण्यों पर सदा के लिए से गये। सेनापित के ारे जानें से कीरयों की सता में हाहाकार होने लगा। सेना तितर वितर होकर भागने लगी। पबरा कर निगें से भागने से युद्ध के मैदान में इतनी भूल वड़ी कि कुछ भी न दिखाई देने लगा। सब तरफ त्यार हा गया।

पाएडपों ने जो देखा कि कीरको की सेना धवरा कर इधर छवर भाग रही है तो उनका उत्साह ना हो गया। वे बड़े प्रसन्न हुए और उसका मंहार करने के लिए हैं।डे़। तब दुर्योधन ने अपने रिप से कहा:—

हे सूत ! पतुर्जारी व्यर्जन हमारी सेना पर कारुमण करने की चेप्टा कर रहे हैं । इससे हमारे को, इस समय, सैनिकों के पीछे ले चला । युद्ध-भूमि में हमें युद्ध करते देख सैनिक होग परूर ही विद कारेंगे ।

हुयोधन ने यह धात वीरो के बेगय ही कही। इससे सार्यथ ने चनकी आज्ञा का तत्काल गतन किया। पेडल सेना ने राजा को अकते युद्ध करते देख, उन्हें अमहाय अपस्था में होइड जाता उधित । ममका। इससे बह लीट आई और फिर युद्ध के मैदान में बट गई। हुयोधन ने जो बात सोची थी वह नय निकली! कैरिय-पन के बोद्धाओं ने जोने भी आता होए कर किर युद्ध आरस्भ किया। अर्जुन के उत्तर केत्र पाए नम्म किरा । किन्तु नाएडीन की वरीलत अर्जुन ने उन लोगों के सारे अस्तरास सहम ही में क्यें पर दिये। उनकी एक भी न चली।

ऋर्जुन के बन्न समान वाए व्याकाश से मिरी हुई जल-पारा की तरह कीरवों पर बरसने लो । उन्हें वे लोग फिसी वरह न सह सके। कोई बेन्ख और बेन्योंड़े के हो गये; किसी के व्यवस्थात टुकड़े टुस्डें हो गये; फोड़े गहरी पोट लगने से मूर्ण्डित हो गये; और कोई कोई फिर माग निकले। कुछ बीरों ने ट्रॉ में जाकर रथ और हथियार व्यदि युद्ध का सामान लिया और फिर युद्ध करने चले।

इम समय घृतराष्ट्र के सिर्फ बारह पुत्र वन रहे थे । ज्वेंने मिल कर एक ही साथ भीनसेन पर श्राक्रमख किया । वीर-दिरोमणि भीमसेन ने कोच में श्राक्त व्यपने पैने वार्खों से किसी का सिर कट

लिया; किसी की छाती फाड कर जमीन पर गिरा दिया, किसी का और विसी समः प्राण-नाश किया। श्रमेक तरह के अस्त्रों द्वारा उन्होंने एक एक करके सबके। यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार श्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वे जोर जोर से श्रानन्द-व्यनि करने लगे।

अय तक कैरियो की बहुत सेना कट चुकी थी। कुछ ऐसी ही थोड़ी सी रह गई थी। सा यह

भी वे-तरह घबराई हुई थी। उसकी दीन दशा देख कृपण ने अर्जन से कहा :-

है अर्जुन ! अनिगतन शत्रु मारे जा चुके हैं । हमिरे वेदाओं के जो काम दिया गया था उसे करके वे लोग ध्यने ध्यने बल में इस समय ध्यानन्द से ध्यापाम कर रहे हैं। वसी हुई थोड़ी सी सेना का च्यूह बना कर उसके बीच में खड़े हुए दुर्वीवन इचर चयर देखे रहे हैं। अपना एक भी अन्द्रा महायक इस समय उन्हें नहीं देख पढ़ता। इस कारण उनके चेहरे पर बीनता मलक रही है। जो वैगरव भीर मारे जाने से बन गये हैं उनमे से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त करने का यहीं अच्छा अपतर है। इस मीके के हाथ से न अने हो। हुर्योपन की नार कर बहुत काल से जलती हुई श्रवतहरूपी आग को सुम्कोन में खब देर न करी।

उत्तर में अर्जुन ने कहा :--

मित्र ! भीमलेन ने चुतराष्ट्र के और सारे पुत्र की संहार किया है। चतण्य हुर्योधन का भी उन्हीं के हाथ से मारा जाना उचित है। इस समय कोई वाँच सी घोड़े, दो सी रय. एक सी हाथी और तीन हजार पैवल सेना कीरवो जी वाति है। यह इतनी सेना च्यत्वयामा, छ्याचार्य्य, जिल्लंगन, उत्हर, राक्ति और फ्तयमां के अधीन है। ये लोग भी जन उस जीते हैं। किन्तु आज ये भी सेना-समेत काल के गाल में चले जावेंगे, बचने के नहीं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चाज ही हम प्रस्तात को दिना शातु का कर देंगे। आप रथ चलाइए। यदि दुर्योधन भाग न जावेंगे दो चनकी भी मृत्यु आज हमारे ही हाथ से होगी।

यह सुन कर छच्छा ने अर्जुन का रथ दुर्वोधन की सेना से सामने चलावा। इस समय प्रनल प्रराक्तमी सहदेव के। व्यपनी प्रतिक्षा बाद था गई। वे राङ्गि पर दीडे और बाएमें से रुट्टे वेन्तरह पीड़ित क्या। इतने में राजुनि के पुत्र बल्क्स उन्हें सामने देख पड़े। उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगे :—

हे सबल के पुत्र ! चत्रियों के धर्म्म के अनुसार स्थिर होकर युद्ध करी । जुन्ना-पर में ख़ुशी के

मारे जो ताच नाच उठे थे उसका फल इस समय भीग करी।

ूबीरवर सहदेव बह भह कर बड़े कोध से शहिन पर अफ़-रख़ चलाने लगे। श्रपने ही सामने पुत्र के सारे जाने के कारण श्रांकों में ऑसू मरे हुए शकुनि को बिदुर का दिया हुचा वह उस समय का हितोपवेरा बाद हो श्राया। पर वह समय रोते वैठने का न था। इससे चल भर शांक करके वे सहदेव के सामने हुए और उनके चलाये गये हाकों से बचने की बेच्टा करने लगे।

किन्तु, क्रोध से भरे हुए महोन्तनय सहदेव का वेग उनसे किसी तरह न सहा गया । उन्होंने देता कि वाए-गुह में हम सहदेव से पार नहीं पा सक्ते । इससे वे गदा और ततवार आदि हथियार चलाने लगे । परन्तु उनकी भी सहदेव ने बीन ही मे तराइ तराइ करके फेंक दिया। अस्त को शहदि में मोने से मेंहा हुआ प्रास नाम का एक राम्न हाम मे लिया और वह देदे पर फेंक को । यह देप कर कोच से सहदेव वला उठे । उन्होंने उस प्रास-मोन शहिन की देलों सुनायें काट डाली और वहे चौर से सिरान हिन्या। इसके वाद एक तेज वाध मनुष पर चढ़ा कर उन्होंने सारी अनीति और सारे अन्याय की तह शहुनि का मस्तक भी काट गिराया।

शकुति को मारा गया देख कौरतों की सेना का फलेजा फॉप चठा। वह फिर चारों तरफ भागने तमी। इसर पायडनों के पच्चालों ने बढ़े खोर से शक्ष बजाया। इसी समय इसर कम भागनी हुई १ है।रबसेना पर भीय श्रीर श्रदुनि दोनों एक ही साथ ट्रंट पड़े। कुछ ही देर में वह सारी की सारी सेना गारी गई। यो चार मतुष्यों की छोड़ कर समुद्र के समान लम्बी चौटी उम ग्याग्ट श्रदीहिगी सेना में में कीर्ड भी वोद्धा उस समय युद्ध-भूमि में जीला न रहा।

राजों में से अनेने दुर्थोधन जीते रह गये। उन्हें इस समय दसो दिशाये सूनी देख पड़ने गर्मा। पारड़ों की आनन्द-स्विन और अपनी यह गति देख युद्ध के मैदान से भाग जाना ही उन्होंने अपने दिए अब्हा ममका। अवण्य, निर्फ एक गड़ा हाथ में लेकर, बिहुर का उपदेश याद करते करते, मार मन ही मन विन्ता के समुद्र में हुनते उत्तराते, वे पैटल ही पूर्व की तरफ चले। एक बहुत यह तालाद में उनका तैयार कराया हुआ पानी का एक स्वस्थ था। उसी में हिए रहने के हरादे ते वे हीहे।

इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पच के लोगों से विसङ्क्त ही खाली था। ऐसे कौरव शून्य मेनन से सङ्ग्य पर जा रहे थे। राह में उन्हें श्रचानक हुयोंधन देख पड़े। हुयोंधन की उस समय पुरी दशा थी। वे वेहर वयराये हुए थे। उसी दशा से वे सञ्जय के पास आवे और उनने रारीर पर यार तार हाथ रख कर वड़ी बड़ी खाँलों से उन्हें देख देख कहने लगे —

हे सख्यय ! इस समय हुम्हे ह्यांड कर खरने पत्त के किसी मनुष्य को हम जीवा नहीं देपते । हमारे भाइयों भी श्रीर हमारी सेना की क्या दशा हुई, सो मल्ड्रम है १

सञ्जय ने कहा —महाराज। श्रापके माई श्रापकी सारी सेना-समेत मारे गये, यह हमने श्रपती श्रोंगों देखा है। सुना है कि फौरवो के पन्न के सिर्फ चीन श्रादमी जीते बचे हें।

दुर्योधन ने लन्यी साँस सीच कर पहा -

हे सच्चय ! पिता से फहना कि आपका पुत्र तुर्वेधिन वे-तरह घायल होकर समर-भूमि से चला आया है और तालान में क्षिप कर प्राण्-रत्ता कर रहा है । हाय । हाय । विना यन्त्रु-यान्धवों के होकर अव हम पिस तरक जीवन पारण कर सकतें। ।

हुस्राम दुर्गोधन यह पह पर पास ही वालाव के किसारे गये और उसके बीच में बने हुए जल-सम्भ के भीतर पुत कर वहीं किए रहे। कुछ ही देर के चयल कुपाचार्य, अश्वरायामा और छल-वक्ता अपने यने हुए वोडों-समेत वहीं आ पहुँचे। उन्होंने सच्चन के। दूर से देरते ही बड़े नेग से बोडे शैंडाये और सजय के पास आकर कमते बोड़े

हें सक्षय ! हमारे वड़े भाग्य थे जो त्र्याज हमने तुन्हे जीता देखा । कहिए हमारे राजी दुर्योधन का क्या हाल है । जीते को हैं ?

तय सञ्जय ने दुर्योधन के तालान से छिप रहने की वात बही । दुर्योधन की यह गति हुई सुन सन लोगों ने वहीं देर तक निताप किया । फिर सञ्जय की कृतवस्मी के रस पर सवार करा कर उन्हें जितिक में भेज दिया ।

नीरव-सेना का सहार क्षे गया देख धृतराष्ट्र के पुत्र युवुत्सु सोचने लगे 🕳

महारती और महापराज्यी पाएडमों ने हुर्योधन को हरा कर बचे हुए कौरव बीरो और हमारे भारवों को मार हाला। इस ममध साव्य से अध्वेत हमीं जीतित हैं। डेरों से जितने नीकर-पायर ये सभी भाग गये हैं। इससे राज कियों की माथ लेकर इस समय हमें हस्तिनापुर लीट जाना चारिए।

बट सौन पर युवुन्तु मुचिन्दिर ने पास गये और उनसे अपने मन की घात नहीं। गुपिटिर ै ता पड़े बयाउंथे। उन्होंने पुबुन्तु को इदब से लगा कर उसी चाम बिदा विचा। युवुन्तु ने राज कियों की अच्छी तरह रज्ञा करके उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा दिया। कौरवों के मन्तियों को भी वे त्रपने साथ लेंवे गये। परम युद्धिमान् विदुर ने युयुरपु को देख कर उनकी वढी प्रशस्ता की। वे वीले :—

चेदा। कीरकों की क्षियों की रक्षा करके और उन्हें हरिसनापुर पहुँचा कर तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस समय सुम्हें यहीं सुनासिन था। सुमने अपने छुल के धर्मों का पालन किया। यह हमारा ऋतिमाय है जो हम सुम्हें बीरों का नाश करनेवाले इस युद्ध से सहशाल लीट आया देरते हैं। सुन्हारे पिता पुतराष्ट्र वट ही अदूरदर्शी और हामाडील चित्तमले निक्को। उनका राज्य-सोम ही लीरों के नाश का कारख हुआ। इस समय इस अधामी अन्ये राजा के बुद्दार्थ की लक्की होने के लिए एक सुन्हीं बच रहे हैं।

## ६--- युद्ध की समाप्ति

कियों के एले जाने और नौकरों के भाग जाने से कौरवों का रिविर—एन ने रहने के ढेरे— पिलकुत ही सुने हो गये। इससे सञ्जय-सहित धच हुए वे बीनों कौरव बीर वहाँ न रह सके। वे फिर उस तालाब के पास गये और किनारे पर राडे होकर जल के भीतर क्षिपे हुए दुवींधन की पुरार कर कहने लगे:—

महाराज । जल से निकल कर हमारे पास आईए और राज्ञ्जों के साथ युद्ध करके या तो राज्य ही प्राप्त कीजिए या सुरलोक ही का रास्ता लीजिए। पायडवों के पास बहुत ही थीड़ी सेना रह गई है। यदि हम लोग मिल कर एक ही साथ उन पर व्याकमस्य करेंगे ते। निरचय ही वे लोग गारें जायेंगे।

उत्तर मे राजा दुर्योधन ने कहा :--

है महारथी महारायो। हम इसे अपना अहोभाग्य सममते हैं, जो इस नर-नाराकारी युद्ध से सुम जीते बच गये हो। हमारा एक भी अह ऐसा नहीं किसमे घाव न हो। तुम भी बहुत थर गये हो। तुम अव बहुत थर गये हो। तुम अव बहुत थर गये हो। तुम अव बहुत थर गये हो। तुस की किस के हो। हसते, हमारे हित-माधन के लिए, युद्ध करने का उत्ताह दिखाना तुन्हे उचित ही है। परन्तु, हमारी समफ में यह समय पराक्रम दिराने का नहीं है। आज रात अर आराम की जिए और थकारट मिटाइप। कल तुन्हें अपने समय रिक्ट इस मिटाइप।

सद महाबीर अरवत्थामा ने कहा .--

महाराज । तुम तालाय से निकल व्यायो और निश्चित होकर यैठो, हमा राज्यो का नाश करेंगे । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि शत्रुओं का सहार किये बिना हम शरीर से कटापि कत्रच म वतारेंगे।

इसी समय छुछ ज्याघ उस अगह से चा निरुत्ते। वे मास जाटि लेरर पाएडवों के शिविर को जा रहे थे। थक जाने के कारण वे वहीं तालाय के किनारे बैठ गये। उन्होंने से बातें सुन ली। इससे उन्हें मालुम हो गया कि राजा दुर्गोधन जल के स्रोतर हिए हुए हैं। इसके पहले ही निरोप रूप में दुर्गोधन की लोग आने जाते जो उनसे दुर्गोधन का पता लगाने के लिंग कहा जाता था। यह बात इन ज्याघों को भी मालुम हो गई थी। इससे, बहुत सा वन पाने भी आशा से ये लोग प्रिपिटर के डोते को करफ जी शीवता से चले। वहाँ पहुँचने पर हारपालों के मना करने परे ये लोग प्रिपिटर के डोते को करफ जी शीवता से चले। वहाँ पहुँचने पर हारपालों के मना करने परे छुद्र भी परवा न करके वे तुस्त ही युधिष्टिर के पास उपस्थित हुए और उनसे सारा एतान्त कह सनाया।

हुयोदन का कुछ भी पता न पाने से पारड़व लोग कस समय बदास बैठे थे। सारे महाड़ की जड़ हुयोधन ही थे। उनके इस तरह लापता हो जाने से पारड़व बहुत निराश हो रहे थे। चारों श्रोम भेने गये दूत लीट लीट कर यही उहते पले जाते थे कि कुरुराज हुयोधन का कुछ भी पता नहीं चलता। इस द्वारा में च्या में के मुँह से दुयोधन की रावर मुन कर पारड़वों के वहा श्रानन्द हुआ। उन्होंने उन द्वारा में श्री बहुत सा पन देकर सम्बुष्ट किया और उन्हें निदा करके तत्काल ही उस तालाव की श्रीर श्रामन किया।

इस समय महा भीपण सिंहनाद खौर कलकल-शब्द होने लगा। दुवोधन का पता पाने से 'पाएडरसेना के बीर चोर कोर से स्वानन-भानि करने लगे। यह वेग से दीवते हुए रखें। की परपराहट से धरती कॅपने लगी। यूटयुम, शिक्सकी, उत्तमीजा, युधानन्यु, साल्यकि, द्रीपदी के पाँची पुत्र, स्वीर बचे हुए पाञ्चाल लोग चुदुराइनी सेना लेकर पास्टवों के साथ बुधिन्डिर के पीड़े पीड़े बसे।

क्रपाचार्य्य, श्रश्वत्थामा श्रीर कृतवन्मी यह केालाहल सुन कर दुर्योधन से कहने

लगे :--

महाराज ! युद्ध में विजय पाये हुए पायडर लोग यहाँ आ रहे हैं; आजा हो तो अब हम यहाँ में चल हैं।

बहुत अच्छा—कह कर हुयोधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर खुषचाप बैठे रहे। वहाँ से कुछ दूर पर बरगर का एक पेड़ था । छपाचार्य्य ने उसके नीचे जाकर घोड़ो की खोल दिया और वहीं ठहर गये।

इतने में पाएडव लोग उस तालाब के तट पर खा गये । वहाँ जल-स्तम्भ देख कर धर्म्मराज ने रूप्ण से कडा:--

हे छप्पा! इस तालाव से हुर्योधन के। निकालने की क्या तरकीव करनी चाहिए। हमारे जीते रहते यह पापारमा कभी चुप बैठने फा नहीं; एक न एक पहुंचन्त्र रचा ही करेगा।

ष्ट्रप्ण योले :— हे धर्म्मराज ! इस समय कोई कौशल करना चाहिए । दुवेशिन के साथ उस्ताई। किये जिना काम न चलेगा । हुम ऐसी कड़ी कड़ी बातें उसे सुनाओं कि कोश से उसेंजित होकर वह जल के पाहर निकल खाये ।

स्य जल के भीवर हिपे बैठे हुए दुर्योधन के पुकार कर युधिष्टिर इस प्रकार जोर जोर कहने तर्गे:—

है हुरुराज ! हुमने अपने पच के सारे चित्रयों का नाश कर दिया । यही नहीं, किन्तु तुन्हारें कारण तुन्हारें देश का भी कोई मनुष्य जीता नहीं बचा । अब क्या समक्ष कर दुम अपनी जान बचाने के लिए जल के भीतर बित्रे केंदे हो ? सब लोग सुम्हें बहुत बड़ा बीर बतलाते हैं; पम्नु आज सुम्हें प्राण जाने के दर से पेंचे केंद्रे दस तुम्हारी बीराता को बात जिलहुल ही सिप्या मान्स्म होती है । इससे सुम्हें पाहिए कि दुम सुरन्त ही जल से निकल आवो और हमें मार कर याता राज्य प्राप्त करों या हमारे हाथ से परास होकर दर्मा की राह ली।

यह सुन वर हुर्योधन ने जल के भीतर ही से कहा:---

महाराज ! जितने प्रार्शी हैं सभी के। व्यपना व्यपना प्राप्त प्राप्ति ! व्यतपत्र, प्रार्श जाने से यदि केटि टरें तो व्यारचर्य ही क्या है ? परन्तु, हम प्राप्त चचाने के लिए नहीं भाग व्याये । रश व्यौर व्यवस्थान पाम न रह जाने से हम बहुत यक गये हैं । इससे, हम यहाँ सिर्फ त्रिवाम कर रहे हैं— सिफं यकायट दूर करने के लिए हम यहाँ आ वैठे हैं। तुम चरा देर ऋपने साथियो-सहित टहरों। हम बहुत जस्ट जल से निरुल कर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे।

युपिन्टिर ने फहा:—दुर्थोधन ! हम ख़न व्याराम कर चुके हैं । तुन्हें हँड़ते हमें बड़ी देर हुई । इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करो ! व्यधिक देर तक हम नहीं ठहर सकते !

तय दुर्योधन ने उत्तर दिया:-

महाराज ! अपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी स्वर्गवामी हो चुने हैं । इस समय हमें यह चित्रय-सून्य ब्लीर धनहीन राज्य पाने को चारा भी इन्छा नहीं । हम इस समय मो सारे पाएडवां ब्लीर पानाल लोगों को मारने में समये हैं । किन्तु भीन्म, द्रोरा ब्लीर कर्यो आदि के मारे जाने से हम अब ब्लीर खुड नहीं करना पाहते । अनप्य, तुन्हीं इस धन, धान्य, हाथी, पोड़े और ब्लु-बान्धवाहीन राज्य का भोग करो । हमारे सहरा राजा इस तरह का राज्य पाने की इच्छा नहीं सरका । इसके सिवा, अपने च्यारे पुत्र ब्लीर भाइयों के न रहने से हम अब जीते भी नहीं रहना चाहते । इस तो अब सुराह्याला लेकर बन का रास्ता लेगे ।

युधिष्ठिर ने फहा:--

हे दुर्योधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम र्व्यार्थ बिलाप कर रहे हो । हुन्हारे ऐसा करने से हमें जरा भी दया आने की नहीं । राज्य दे जालने की जो दुम बात करते हो सो हुन्हारा वक्त्यार-मात्र है । जसले इन्द्र लाभ नहीं । राज्य-दान करने का इन्हें अधिकार ही कहीं ? और, हुन्हारा दिया हुंजा राज्य हम लेंगे क्यों ? जब हम और तुम होनों एक साथ जीते नहीं रह सकते । या तो तुम्हीं जीते रहींगे, या हमीं । इससे दूसा बातें सब बताजी । या तो राज्य ली, वा स्वर्त की राह्य । दो में से एक बात करी । देर सब करी से

पुधिष्ठिर के तिरस्कार-पूर्ण बचन दुर्योधन से और नहीं सहे गये । वे तुरन्त ही जल से तिकल कार्ये कीर कोले :—

है छन्तीनन्दन ! कुन्हारे पास स्थ हैं, हाथी है, चोड़े हैं, बन्तु-बान्यव हैं, सेना है। हम अनेले हैं और थके हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास हथियार हैं। फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध करेंगे। एक मतुष्य का अनेक मतुष्यों के साथ युद्ध करना वस्में की बात नहीं। है पाएडव ! यह न सममना कि हुन्हें देरत कर हम बर गये हैं। यह सुमसे से एक एक व्यादमी हमसे युद्ध करेंगा तो हम समना कि हुन्हें देरत कर हम बर गये हैं। यह सुम में से एक एक व्यादमी हमसे युद्ध करेंगा तो हम सबको प्रमाज के पर भेज हों।

दुर्योधन के मुँह से यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :—

है हुयोधन । श्रहोभाग्य ! ओ तुम श्राज चृत्रियों के धर्म्म का स्वर्य करते हो । किन्दु जिस समय अनेक महारिययों के साथ तुम लोगों ने बालक अभिमन्यु का बच किया उस समय तुन्हारी अदि कहाँ गई यी ? तय न तुन्हें चृत्रिय-धर्म याद श्राया ! विषति पड़ने पर समी को पर्म्म याद श्राता है; परन्तु सम्पत्ति के समय परलोक का दरवाजा बन्दे देख पड़ला है, खेर, इन बातों से अब क्या लाभ है ? तुम क्वय पड़न कर जो हथियार चाही लेकर, इस में से जिसके साथ तुन्हारा जी चाहे, बुद्ध करां। हम लोगों में से यदि तुम एक को भी मार सको तो यह सारा राज्य तुम श्रपना ही सममो। हमारी इस बात को सच मानो; इसमें बरा भी बनावट नहीं।

यह सुन कर दुर्योधन बड़े ख़ुश हुए। उन्होंने लोहे का कवच पहना, केरोां को कस कर सिर

पर बाँधा श्रीर गदा हाथ में लेकर कहा :-

हे पर्मराज ! तुमने हमें एक खादगी के साथ युद्ध करने की खतुमति ही है । इससे, तुमर्मे से जिसका जी चाहे हमारे साथ गदा-बुद्ध के लिए निकल खाते । तुम सेगो में कोई भी ऐमा नहीं जो गदा- युद्ध में हमारी बरावरी कर सके। जिसकी इच्छा हो, हाथ में गदा ले खीर हमारी बात के भूठ-सच होने की परीना कर देखे ।

हुर्योधन के मुँह से इस प्रकार धमग्रड की वार्ते सुन और उन्हें वैतड़ा बदलते देख कृष्ण का वड़ा

कोध हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:-

महाराज ! हुर्योधन के द्वारा एक ही आहमी के मारे जाने पर तुमने किस वल पर—िकस साहस पर—सारा राज्य ले जाने की अनुमति वी १ वह दुरावमा बिंद तुमको, वा अर्जुन को, या नजुल-सहदेव को गदा-युद्ध के लिए ललकाराजा वो तुम्हारी क्या दशा होती १ गदा-युद्ध में तुममें से कोई भी जमकी यरीवरी नहीं कर सकता । सीमसेन अधिक खलवार खल्द हैं; पर हुर्जोधम का अध्यास बहुत यदा चदा है। और, दुरा सुद्ध में अध्यास ही प्रधान है। इस समय, निश्चय जान पड़वा है, कि पाएडवो के साथ में राज्य पाना विलाजुल लिखा ही नहीं; विधावा ने चन्हें बनवास करने और भीख मौंग कर पेट भरते ही के लिए पैदा किया है।

यह सन कर महावेजस्थी भीमसेन ने मुस्करा कर कहा :--

हे मञ्जूद्दन ! आप क्यों ध्यथे हुउछ फरते हैं ? दुर्थोधन को मार कर खाज हम निरुपय ही बैर की खाग बुक्ता देंगे ।

इस पर क्षम्या को धीरज हुन्ना। भीमसेन की प्रशंसा करके वे वीले :--

हे बीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुन्हारे ही वाहुवल के प्रभाव से धम्मीराज श्रृतद्दीन होंगे । इस समय यही सावधानी से तुन्हें युद्ध करना चाहिए ।

यादव-श्रेष्ठ वलराम इस समय तीर्थ-वात्रा करने गये थे। वहाँ से लीटने पर वन्तें पुत्र का हाल मालम हुआ। इसले पुत्र-कायनची सारी वार्त जावन के लिए वे वहाँ आकर वनस्थित हुए। वन्तें राकर सव तोग सह पर वर्ज के की और आगो वह कर वन्तें लिया। वनके पैर प्रकर सवने वनका पृत्रेट आरर-सकरा किया। वनकाया। वलराम पृत्रेट आरर-सकरा किया। वनकाया। वलराम प्रेत का सारा हतान्य वलराम से कह सुनाया। वलराम प्रेत की सारा की का प्रतान की प्रकार के सारा की का प्रतान की प

हे बीरी ! तीर्थ-यात्रा फरते हमें बयातीस दिन हुए । किन्तु व्यवांतक तुम लोगों का युद्ध संमाप्त नार्रा हुव्या । हमने मन में कहा था कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार शामिल न होंगे । परन्तु, व्यपने बोनों शिष्यों का गदा-युद्ध देराने की व्यक्तिशाया इस समय हमारे यन में हो रही है । यह स्थान युद्ध के लिए व्यन्ता नहीं । इसो व्यक्ते व्यवस्था युक्यतीर्थ कुरुक्तेत्र ही युद्ध के लिए व्यक्ति व्यवस्थानी है । व्यतस्य, व्यक्तिय नय लीग को वर्षों ।

लव शाग यहा चल

यलराम के कहने से सब लोग कुरुचेत्र गये। वहाँ गदा-युद्ध के योग्य एक अच्छी जगह चुनी गई। पंतत्रेय मध्यस्य बनाये गये। वे योच में वैठे। ऋौर लोग युद्ध देखने के लिए उन्हें घेर कर उनर्सा पारों तरक बैठ गये।

भीमसेन फरा पहन कर और एक बहुत बड़ी गरा लेकर अस्ताह में उतर पहें। हुधीयन ने भी सोने का काय पाराए किया, और एक महा भयद्वर गड़ा हाय में लेकर उनके नामने आ रहें हुए! इसके पननार, वर्ष जोर से बरव कर महाभली हुयीयन के हारा युद्ध के लिए लानकार जाने पर भीममेन ने पहा:—

हें हुर्योपन ! त्यान वक सुमने जितने हुफर्म किये हैं--जितने पाप किये हैं--सबका स्मरण कर को । इस समय हम तुर्वे वन सबका संचित दख्ड हों। इसके उत्तर में दुर्योधन योले :--

रे कुलाधम ! धृथा वक्बाद करने की जरूरत नहीं। कुँह से जो फहने हो उसे फर दिनाच्यो।

यह मुन कर सेना के लोग दुर्वोधन को प्रशंसा करने लगे। इससे दुर्योधन बहुव खुरा हुए। भीम जल भुन गये। ने गदा क्या कर दौड़े। दोनों परस्पर निङ्गये। एक दूसरे का हराने की इच्छा से श्वद्भुत श्रद्भुत दॉक्पेंच खेलने जगे। चीर बुद्ध होने लगा। गदावें तड़ातड़ एक दूसरी पर गिरने लगों। कनकी रगड़ से पिनगारियों निकलने लगों। वन चिनगारियों से बुद्ध-सूमि श्याप्त हो गई।

दोनों बीर प्र्याना ज्याना कराड़े करके परस्तर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने की जी जान से कोशिशा करने लगे। कभी वे थीड़े हट जाते, कभी जाने बढ़ जाते, कभी ऊपर बद्वल जाते, कभी पैतड़ बदल कर एक सरफ हट जाते। कभी बदन सिकोड़ कर खड़े ही जाते, कभी चमकर काट कर गदा की चोट बचा जाते। धीरे धीरे युद्ध ने बड़ा ही भवड़ार रूप धारण किया। दोनों के धाड़ी युद्धत चोट लगी। बदन में जगह जगह से खुन बह तिकजा।

अन्त में दुर्योधन दाहिनी तरफ हुए और भीमसेन याई तरफ। दुर्योधन ने मीम के पेट और पीठ के बीच बाजू में गदा मारी। उसके लगने से भीम के वहां कोच हुआ। उसका वदला लेने के लिए उन्होंने अपनी वज्रतुत्य भीपण गदा उठा कर चलाने के लिए उसे धुमाया। पर हुर्योधन उस गदा पर अपनी गदा मार साफ बच गमे। यह देखे कर लोगों के वड़ा विसम्य हुआ। सपने आक्षर्य से दाँतों तले उताली दमाई। धीरे धीरे छुठराज हुर्योधन अनेक प्रकार के गदा-युद्ध-सन्वन्धी कीराल दिखाते हुए अब्बाई में चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इस पर सब लोगों के निक्षय हो गया कि गदा चलाने में वे भीम की अपनेक अधिक निद्युल हैं। उनके गदा धुमाने के वेग की देख कर पायडवों के मन में हर का सञ्चार हो आया।

इसके अतन्तर, हुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गहा की एक चोट मारी। उससे भीमसेन धयरावे तो नहीं, पर कोध से उनकी आँखें लाल हो गई और हॉड फरकने लगे। उन्होंने भी हुर्योधन के मारने के लिए गहा पर्लाई। पर हुर्योधन गहा-सुद्ध में इतने प्रचीध के उद्युव कर एक उरक हो गवे और भीम की यह गहा ज्यर्थ गुई। इतने में हुर्योधन के लो लो की मिलत को उन्होंने भीमसेन की हाती पर अपनी गहा का एक ऐसा, प्रचेधक आधान किया कि आधान के वहीं चीट आई। वे प्राय: वेहेग्र हो गये। तथायि, इतने पर भी ने धवराये नहीं—उन्होंने धीर नहीं छोड़ा। हुर्योधन ने सममा था कि लगे हाथ भीम के एक और गहा नारिंगे। परन्तु भीमसेन के शारिंर पर घवराहट के कोई चिह उन्होंने ने देशे। उल्लाह भीमसेन के शारीर पर प्रचराहट के कोई चिह उन्होंने न देशे। उल्लाह में मीमसेन के शारी पर प्रचराहट के कोई चिह जन्होंने न देशे। उल्लाह मिससेन के शारीर पर प्रचराहट के कोई चिह जन्होंने न देशे। उल्लाह करने के आगे का मिसना ।

इसके बाद, बरा देर में, भीमसेन की तबीयत जी फिर पहले की तरह ठीक हुई ती उन्होंने श्रपनी गदा सेंमाली और नदे कोच में आकर हुआँभन पर मसटे। उन्होंने उत्हराज हुआँभन के पेट श्रीर पीठ के बीच बड़े बोर से गदा मारी। उसकी चीट से हुआँभन का शरीर थोड़ी देर दक सुन्न हो गया श्रीर गाँठों के बल वे बमीन पर आ रहे। यह देख पाएडवों के पचवाले सिंहनाद करने तंगे।

इस प्रकार की गई भीमसेन की प्रशंसा हुवैधिन से न सही गई। वे वेनगह उत्तेतित हो उठे और गदा-युद्ध-सन्वन्धी नई नई करामार्ते दिखलाते हुए भीमसेन पर वार वार चोटें करने लगे। भीमसेन ने रातीर पर जो कवन पारण किया या वह टूट कर हुकड़े हुकड़े हो गया। वड़ी कटिनता से वे धैर्ष्य धारण कर सके। और केई होता वो इतनो मार राते पर कभी का खराड़े से भाग गया होता। परन्तु भीम महावली थे। इससे इतने पर भी वे वहाँ हटे रहे। इस समय छुप्या के। वर्डी चित्ता हुई। ये छुर्जन से कहने वर्षे:—

मित्र ! दुर्योधन के बहुत बड़े बोद्धा होने में कोई सन्देह नहीं। अतएव, इसके साथ न्याय-पूर्वक युद्ध करने से भीमसेन कभी जीतने के नहीं। दुर्योधन राठ है; इससे इसके साथ राठता किये किना काम न चलेगा ! ख़ुद इन्द्र भी छल-म्यर करके किसी तरह व्यपना काम सिद्ध करते हैं! भीमसेन ने जो दुर्योधन की बहा तोड़ने की प्रतिद्धा की है चली प्रतिद्धा को पूर्ण करके उन्हें दुर्योधन की मारता शाहिए। ऐसा किये बिना धर्म्मांख पर जरूर संकट व्यावेगा। तुम्हारे केटे आई वड़े ही नादान और कम समक हैं। स्था सोच कर हममें से एक का भी पराज्य होने पर उन्होंने राज्य दे देने की प्रतिक्षा की ?

यह सुन क्षर्जुन ने अपने बावें युटने पर थपेहा बार कर भीमसेन की उशारा िकया। भीत-सेन इस इशारे के समस्म गये। उन्हें अपनी प्रविक्षा याद ही आई। गरा उठाकर वे दुवींघन की वाई तरफ हो गये और उन्हें मारने का क्षयत्तर हुँदने लगे। दुर्योधन के घोखा देने के लिए वे इस तरह युद्ध करने लगे मानों उन्हें अपन्यों तरह गदा चलाना आता हो नहीं। जान बुक्त कर उन्होंने दुर्योधन के अपने द्यारेर पर बार करने का भीका दिया। भीमसेन के फन्दे में दुर्योधन का गये। वे भीमसेन पर अपने हारते में भीमसेन ने एकाएक दुर्योधन पर आक्रमण किया। दुर्योधन उड़ल कर वच को गये। परन्तु बढ़लने के साथ ही भीमसेन ने उनके रोन्यें युटनों को ताक कर नियम के विकद गया मारी। गया पढ़े जोर से लगी। उर्योधन की अंधा की हड़ी हट्ट गई और वे पड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। तब भीमसेन कोण के बशीभूल होकर पागल की तरह दुर्योधन के पास गये और उनके महत्वक पर बार वार लात मार कर कहने लगे।

रें हुराला ! सू ने के। हमारी दिल्लगी श्रीर द्वीपदी का अपसान किया था खसी का यह फल है । भोग कर।

भीमतेन का यह नीय काम किसी के। खच्छा नहीं लगा। सव लोग उनकी निन्दा करते लगे। भीम के। खपने मुँह खपनी बहाई करते देख धर्म्मराज उनका तिरस्कार करने लगे। में बोले :—

हे भीमसेन ! शत्रुता के ऋग्र से हान बढ़ार हो गये। नीति से हो या बनीति से हो, किसी तरह हुनने व्यपनी प्रतिका पूर्ण कर दिखाई। श्रम शान्त हो जाय; और अधन्में मत करो। इस भीर की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र ब्यादि सभी मारे जा खुके हैं; कोई भी जीते नहीं। श्रवरव इसके दरा इस समय बड़ी हो शोचनीय है। इसके सिखा वे खुकराज हमारे भाई हैं। फिर क्यों हुम इनके साथ ऐसा श्रमुचित और श्रममानकारक व्यवहार करते हो।?

इसके अनन्तर वे बड़े ही दीन भाव से दुर्वोधन के पास गये और ऑखों में ऑसू भर कर कहने तरों :--

माई ! श्रवने किये कम्मों' का तुमले बहुत ही चोर फल वाया । इस समय श्रव ऋषिक रोक फरने से चेर्ड लाभ नहीं । सुखु ही श्रव तुम्हारे दुःख के दूर करेगो । इस लोग वड़े श्रभागी हैं; क्योंकि हमें वन्धु-बान्यवों से श्रन्य राज्य करना श्रीर अपनी.मौजाइयों के शोक से सन्त्रम देखता पड़ेगा ।

इधर, श्रथममं से हुर्योधन के। मारा गया देखा गदा-युद्ध में परम प्रवीस महात्मा बलराम बढ़े जोर से बिल्ला कर कहने लगे:—

शास्त्र में लिखा है कि नामि से नीचे किसी जगह गदा मारना मना है। यह वात सभी जारते हैं और इस नियम के सारे योद्धा मानते भी हैं। किन्तु ग्रहामूर्छ भीमसेन ने इस नियम क संग परके मनगानी की है। यह कह कर हल के आभार का अपना शख्य चटा कर बलदेव सीमसेन पर महरटे :— तब कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बंतराम की रोक लिया और कहने लगे :—

नन्नना से भरे हुए कृष्ण के ऐसे वचन झुन कर यलराम रूक गये। परुषु कृद्ध होतर कहने लगे:—

हे कृष्ण । इस समय सम्बन्ध और हानि-लाम को वाठ कहना वृधा है। वर्ष और वाम, यही दो वातें, भने के नाहा का प्रधान कारण हैं। तुम चाहे जितनी युक्तिरूष्ट बातें कही, हमारे मन से यह धारणा कभी नहीं जा सकती कि भीमसेन ने अवन्यं किया है। लोक में भी सब कोग यही बहेगे कि भीम कृद-धोद्धा हैं; बुद्ध में वे इल-कपट से काम लेते हैं।

यह कह कर बलराम मारे रिस के रथ पर समार हुए और द्वारका के। चल दिये। जेठे भाई बलराम के तिरस्कार अस्य सुन कर ष्टप्ण का चित्त पञ्चल हो छठा। ये सुधिष्ठिर के पास गये और पुछते लगे—

हे धर्म्मरात्र ! तुम धर्म्म की गृढ बातें जानते हो । खतपत्र हमसे बतलाको, यया समक्त कर— किस चर्कि के अनुसार—तुमने भोमसेन को इस क्षपर्मासंगत काम के लिए पन्हें चना विचा ।

युधिटिंदर बोले:—है बासुदेव ! भीससेत का यह काम हमे पसन्द नहीं। किन्तु धुनराष्ट्र की सन्दान की राठता और युदे ब्याहार के कारण हमारे आई तह आ गये हैं—उन्हें न माद्दम कितने कष्ट भीग करते पड़े हैं। इससे बैर भी आग युम्प्रते के इरादे से, बीच बीच में किये गये उनके अधर्कपूष्णे कानो पर भी हम भूल डाल दिवा करते हैं।

इस बात से फुष्ण के किसी तरह सन्तोप हुया । वे प्रसन्न ही गये ।

इधर, दुवैधिन ने। कमीन पर गिरा देख गरहनों के पत्त के पाठपाल और सङ्जय ब्यादि यादा कपने कपने हुपट्टे हिला कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धतुप की टहार की, किसी ने सूर बजाया, किसी ने दुन्दुभी बजा कर ऋपनी प्रसन्नता प्रकट की। केहि कोई हंसकर कहने लगे :—

हे सीस ! गदा-बुद्ध में प्रनीण शृहराज हुयोंधन का गिरा कर आज तुसने पहुत बड़ा शास किया ! श्राज हुसने सौभाज्य से वैर-मान की आग सुका दी; परम धार्म्मिक धुधिष्ठिर का ऋदित करनेनाले पापी हुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया ।

इस पर कृष्ण ने कहा:—

हे भूपाल वृन्द ! प्राय: मरे हुए हारू को हुर्षचन कहना उचित नहीं। जिस समय इस निर्कंशन हुर्योधन ने लोभ के कारण अपने हित्यिन्तकों और मित्रों का उपदेश न सुना था उसी समय हमने इसे मग हुआ समक्ष लिया था। इस समय यह नराधम नाठ की तरह जड़ सू ८ मीन पर पहा है; इसकी गिनती न राष्ट्र हो में हो सक्ती हैं, न मित्र हो में। इससे, इसकी अब और कहुवाग्य कहना सुनासिव नहीं। चलों, स्थ पर सवार होकर हम लोग वहाँ से चल दें।

कृष्ण के ये तिरस्कारपूर्ण वचन दुर्वोधन से किसी तरह नहीं सहन हुए। दोनों हाथों का

मा० ३६

खमीन पर रस कर बड़े कष्ट से अपने शारीर के। उन्होंने साधा और किसी वरह उठ बैठे। उठ कर दुर्धेयेवन ने छुटण के। इस तरह कोतपूर्ण आँखों से देखा माने। वे उनके। जला देना चाहते थे। इस समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था—पीड़ा से माने। उनके प्राप्त निकल रहे थे। तथापि किसी तरह उस पीड़ा के। दाय कर वे बोले :—

रे इंस के दास-पुत्र ! कुन्हारे ही कहने से भीम ने हमारी जंबा तोड़ कर अपम्मे-पुद हारा हमें निराया है। उत्या इससे तुम्हें लग्जा नहीं आती ? इस युद्ध को धम्मे-पुद समक कर लड़नेवाले अतिनित्तत राजे तुम्हारी ही शठता और दुष्टवा के कारण प्रति हिन मारे गये हैं। तुम्हीं ने शिख्यद्वी के आगे करके अन्यायपूर्वक मीप्म पितामह का संहार करावा है। तुम्हीं ने अध्यत्यामा के मारने की मूठी कदार वहां कर शक्कीन द्रोसपापार्थ्य का वध करावा है। तुम्हारे ही आग्रह से हाथ कटे हुए और मारा के हे हुए सूरिसवा का सिर काटा गया है। तुम्हारी ही हुए-तुद्धि की ग्रेरणा से, रथ से बतरे हुप महाबीर कर्युं का अर्धुन के हारा अपताय अवस्था में नारा किया गया है। तुम्हारे वरावर पापी, नितृत और निर्तेज क्या और भी कोई है ?

उत्तर में कृष्ण ने कहा:--

हे गान्यारी के पुत्र ! बाल-पन ही से हुमार्गमामी होने के कारण ही तुम अपने कछु-यान्यवों सहित मारे गये हो । जिन कुकम्मों के लिए तुम हमें दोषी ठहराते हो, तुम्हारा लोभ और राज्य भेग करने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी अमीति ही चनका एक-मात्र कारण है। इस समय उसी का फल • तुम भेगा रहे हो ।

सय राजा दुर्योधन घोले :---

है फ़र्प्या । सागर-पर्व्यन्त इस इतनी वड़ी पृथ्वी पर हमने राज्य किया, व्यप्ते शानुकों के सिर के उत्तर सदा सिहनाद किया, जो सुरा सम्भाग तथा ऐरवर्ष कीर राजों को तुर्लभ हैं ने सब भाग किय, कीर अन्त में, धर्मभरावप्य जीवन लोग जिस उत्तम गति की शब्दा रखते हैं उस गांति के प्राप्त हुए। इस समय अपने भाइयों कीर वन्यु-वान्यमों सहित हम स्वर्ग चलते हैं, तुम अब इस शोकपूर्ण सूरे राज्य की आगन्द से ले सकते हो।

हुवोधन के झुँह से ये वचन श्लुन कर पागड़वों के चेहरे पर खरासी, छा गईं। छन्हें चिन्तित देख क्रुप्य ने कहा :---

भार्यो ! भीम्म आदि वीर युद्ध-विवा में अव्यन्त निपुण् थे । धर्म-युद्ध करने से हुम कभी वनसे न जीत सकते । हमने केवल सुन्हारे हित के लिए अनेक युक्तियों से उनका वध-साधन किया है । अपनी रक्ता के लिए इल-अप्टपूर्वक युद्ध करने में फेर्ड दोष नहीं । अवध्व भीमसेन ने युद्ध का निवम को भक्त किया दें उस विषय में और अधिक साच विचार करने की चक्त्रत नहीं । जिस मतलब से हम लोग यहाँ आये थे वह सिद्ध हो गया है, और इस समय सायंकाल होने में भी थोड़ी ही देरी है । इससे प्रतिए किसी अपन्धी जगह चलें और वहाँ युद्ध के समाप्ति के आनन्द में आवश्यक महल-कार्य का अद्युख्तान करें ।

चुपिन्दिर पोले :—हे पायहवों के मित्रसर 1 सुम्हारे ही प्रमाद से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ है। इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिन था; पर आपकी छूपा और सहायता से वह हमें मिल गया। अब हम निप्टेंटक हो गये। यदि तुम अर्थुन के सारधि न होते तो कभी हमारी जीत न होती। हे जनार्दन ! सुने हमारे फरएए गदा, परिष आदि म मान्स्स फिबने रहकों को कितनी चोटें सहीं। और, - करोर तथा फरु यातें जो सुने हंसहीं भूषी दनकी सो निमती हो नहीं। आब दुर्योधन से मारे जाने से वह सब सफ़्त हो गया।

इस प्रकार बातें करते करते कृष्य और पायडव सात्यकि को साथ लेकर पथित्र-जल-पूर्ण नदी के किसारे गये। कृष्ण के डपदेश के अनुसार वहाँ उन्होंन मङ्गल-बाय्ये सुमाप्त करके यह रात वैहीं विताने की ठानी।

इधर, ट्रीपरी के पाँचों पुत्रों के। लेकर ऋानन्द से सिंहनाद करते हुए पाञ्चाल लोगों ने कैरवा के शिविर की और प्रस्थान किया। वहाँ इन्छ देर ठहर कर वे हुर्योधन के टेरों में घुसे। उनके भीतर दास, दासी, सोना, चाँदी, मिंश और मोती आदि जी खनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने कब्जे में करके वे लोग मारे ज़ुशी के केलाहल मचाने लगे।

महाबीर प्रश्तकामा, छ्याचार्व्य श्रीर क्रवनमां ने हुर्योधन की जंवा टूटने का जो हाल सुना तो तुरन्त ही वे दुर्योधन के पास दौड़े श्राय । वहाँ श्राकर क्ट्रोने देखा कि बायु के बेग से गिरे हुए एक बहुत बड़े पेड़ की तरह महाराज हुर्योधन कमीन पर पड़े हुए हैं। बनके सारे शरीर पर धूल लिपट रही है श्रीर भावे पर भी है कोघ से टेवी हो रही हैं। यह हमा देख इन बीनों शीरों का कलेजा शोफ से कटने तमा । वे श्य से बसर पड़े शौर हुर्योधन के पास जाकर बमीन पर बैठ गये । तहनन्तर, श्रांखों में ऑस भरे हुए होए-पुत्र श्रायकामा कें बेहण करछ से हुर्योधन के पुत्रक कुछ बिता :—

हे राजेरवर ! भूल में लिपटे हुए तुन्हें चभीन पर पड़ा देख मन में वही धारणा होती है कि संसार के सारे पदार्थ तुन्छ हैं; किसी में कुछ भी सार नहीं । हाव ! हाव ! इन्द्र के तुस्य पराक्रमी होने पर भी अन्त में तुन्हारी वह गति हुई !

ष्याचार्व्य के पुत्र श्रद्यत्यामा के। इस प्रकार बिलाप करते सुन हुर्चोधन ने हाथ से श्राँखें पोड़ों और इस प्रकार कहना आरम्भ किया :—

हे भीर-वर! जगत् की रचना करनेवाले विधाता ने महुष्य के जीवन का ऐसा ही एखामंतुर बनाया है। वराम होफर सबको एक न एक दिन बह लोक होड़ जाना पड़ता है। वहाँ के सारे सुरत धोड़े दिन के लिए हैं। सम्पत्ति के बाद निपत्ति का जाना स्वामाधिक है। हम भी निधना के हनीं निसमों के ज्ञाहार जाज इस बरा। के प्राप्त हुए हैं। हुइ भी हो, हम इसे ज्ञपना ज्वहों भाग्य सममते हैं जो विषद में भी हमने युद्ध से हुँह नहीं मोहा। यह भी हमारे लिए कम मान्य की बात नहीं जा पापी पायहब बिना झल-कपट किये हमारा संहार करने में समर्थ नहीं हुए। इस बात के भी हम ज्ञपने सीभाग्य का कारण समझने हैं कि ज्ञपने बन्धु-बार्ग्या जीर भाइयों के साथ हम युद्ध के मैगत ही में मारे गये। यरनु, सबसे जारिक सीभाग्य की वाल हमारे लिए यह है कि हम दीनों बीर हम किया। परनु, साथ के के से बच पाने। जहाँ कह तुससे ही सका दुसने हमारे पढ़ में नितान का यह किया। परनु, भाग्य के फेर से लुन्हारा प्रयत्न निष्कत गया; उसके लिए तुम होगी नहीं ठहराये जा सकते। तुससे ने छुड़ बना बुनने किया। सफलाता न हुई तो इससे लुन्हारा एका वोष ? नियाता ने ले। वाल करके मान्य में लिसर थी है उसे मोई नहीं मेट सकता। ज्ञप्य हमारे पारे जाने के विषय में जी एक करना बया है। यदि वेट-वालय सत्य हैं तो हमें अपन्य हिर्म गिता होगा। में कि विषय में की राज करना बया है। यदि वेट-वालय सत्य हैं तो हमें अपन्य हरिन लिसा होगा।

यह कहते कहते मारे पीड़ा के हुर्योधन श्रत्यन्त कावर श्रीर विदल हो चर्छ । कुरुरान हुर्योधन की यह दशा देख महान्तेजस्वी श्रप्रत्यामा कोघ से प्रलय-काल की श्राम्न के समान जल उठे। हाथ मलते हुए रुँघे हुए कराउ से वे कहने लगे :—

महाराज ! पाएडव लोग महा नीच है । उन्होंने ख्राधम्मं से हमारे पिता का नाग रिया। परन्तु पिता की मृत्यु से भी हम बनने दुसी नहीं हुए जितने कि तुन्हें इस दशा में देस हो गहे हैं। होर, खाज तक हमने जो कुछ दान-मुख्य, घर्म-कर्म पूजा-गाठ खीर सत्याचरण ख्रादि किये हैं इन

268 सबके मानी करके हम शपथ करते हैं कि चाहे जैसे हो आज हम इन सब अन्यायों का बरला लिये

थिना न रहते । कृपा करके तुम अब हमें ऐसा करने की आजा दो ।

त्रश्वत्थामा के ऐसे वचन सुन कर दुर्शोधन बहुत प्रमन्न हुए। ऋषाचार्य्य के। उन्होंने श्राहा थी कि एक जन पूर्ण कतना लाओ। उसके लाये जाने पर उन्होंने क्षप से कहा:—

हे प्राचार्त्य । श्राप गरि हमारी मलाई चाहते हों—यदि हम पर जापका छल भी प्रेम हो— तो श्ररवत्थामा के। सेनापित के पद पर नियत करो ।

क्रपाचार्य्य ने इस बात के। प्रसन्नवापूर्वक मान लिया श्रीर उस समय ऋश्वत्थामा की शास्त्र की रीति से सेनापनि बनाया । तब द्रोणपुत्र व्यक्तत्वामा ने दुर्योधन के हृदय से लगाया श्रीर भीपण सिहनाद करके दसों दिशाओं के। कॅपा दिया। इसके अवन्तर व तीनों वीर वहाँ से खाने हए। किंधर में डूने हुए दुर्शेभन ने वह घोर रात वहीं पड़े पड़े काटी।

क्रपाचार्यः. अश्वरक्षामा श्रीर कृतवर्म्मा ने वहाँ से चलकर पाएडवो के। त्रानन्द से कीलाहल करते सना । तद उन्हें वह शङ्का हुई कि पाएडव लोग कहां उनका पता न पा जायें श्रीर उनके पीछे दौड़ त पड़े। इससे दे लोग छिपे छिपे पूर्वकी श्रोर चले। कुछ देर में उन्हें एक घना वन मिला। उसके पेड़ा पर चारों श्रोर से लतायें छाई हुई थी। वहाँ वरगद का एक दृत्त बहुत पुराना था। उसकी हजाों डालियाँ दूर दूर तक चली गई थीं। उसी के नीचे उन लोगों ने स्थ खड़ा करके चोडे स्रोत दिये और रात भर वही विश्राम करने का विचार किया।

हुछ ही देर में रात ही गई। मह श्रीर नहन्न निकल श्राये। उनसे श्राकारा बहुत ही शोभाय-मान देख पड़ने लगा । निशायर लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब कहीं आने जाने लगे । छपाचार्य्य श्रीर कृतथरमां के शरीर पर श्रमेक पान थे। थक भी वे बहुत गये थे। इससे लेटने के साथ ही उन्हें नींद था गई। परन्तु ऋश्वत्थामा क्रोध से पागल हो रहे थे। इससे बहुत शके होने पर भी उन्हें नींद न आई। विना पतार्के कप्रकाये ही वे पाएडवों से बदला लेने का उपाय से। वने लगे।

उनके सामने ही एक पेड़ पर बहुत से कौबे रहते थे। वे श्वपने श्वपने घोसलों में सुरा से सो रहे थे। इनने में बादामी रझ का एक बहुत बड़ा चल्छ वहाँ आया। उसने धीरे धीरे एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर एक एक कीवे का सहार आरम्भ किया ! किसी के पह चरराइ डाले, किसी का सिर काट लिया. किसी के पैर तोड़ दिये। इस अकार उस उल्छ पद्मी ने सारे की ने हो। मार डाला।

यह घटना देख कर महा-तेजस्भी व्यश्वत्थामा यन में साचने लगे :--

यह पत्ती हमें ऋपने शत्रूत्रों का नारा करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने दुर्वीधर्म फे सामने बरता लंने की प्रतिज्ञा की की हैं; किन्तु पायडव लोग वलवान् हैं, अरु शरू भी उनके पास हैं, श्रीर जीत के मद से मनवाले ही रहे हैं। श्रवएव उनके सामने होकर युद्र करने से हमें जरूर ही श्रपने प्राण देने पड़ेंगे, हम बचने के नहीं। हाँ, यदि, हम रात की चुपचाप उन पर श्राक्रमण करें ती काम सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं। ये पाएडव महानीच हैं। पर पर पर उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। ये लोग राठता और अनीति करने से कभी नहीं सकुत्रे । अत्राप्य इनके साथ जैसा ज्यवहार भरना हमने निचारा है वह कदापि अलुचित नहीं। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इसी के पात्र हैं।

इस प्रकार भन में साच कर श्राश्वतथामा ने कृपाचार्थ्य और कृतवर्म्मा की जगाया। परन्तु श्वरवस्थामा भी बात सुन कर उन्होंने खज्जा से श्रपना सिर नीचा कर लिया; उनकी बात का कुछ भी उत्तर उन्होंने न दिया। इस पर द्रोरापुत्र श्रस्तत्थामा आँसों में आँस मर कर किर द्वापायार्थ से महते लगे :--

मामा ! जिनके लिए हम लोग युद्ध में शरीक हुए उन्हीं महावली हुर्योधन का नीच भीमसेन ने याज बड़ी ही निर्देयता से मार कर उनका अपमान किया है। यह मुने, जीत से पृत्ते हुए पाञ्चाल लोगों का सिंहनाद, शङ्ग आदि बाजों की ब्यान, और हॅसी-विस्त्वणी की बात हवा के चोर से दस्ते दिशाओं में पूर दूर तक मुनाई देती हैं। इस समय कैस्बों के पद्म से हम लोग केवल तीन आदमी जीते हैं। अतराय, मोह के काराण यदि तुम्हारी बुद्धि अष्ट न हो गई हो तो इस बात का निरचय करो कि इस समय हमें क्या कराना चाहिए।

कुपाचार्य्य ने कहा :—बेटा ! हमने तुन्हारी बात सुन ही; अब तुम हमारी वात सुने ! टुर्याधन ने दूर तक सोच कर काम नहीं किया । जिन लोगा ने बसे वसी के मले के लिए हितोरदेश किया वनका तो वसने निराहर किया, और जो महामूर्ख ब्योर निर्वृद्धि ये चनका कहना मान कर सर्वेगुण-सम्पन्न पाएडयां के साथ व्यर्थ वेर सोल जिया । इसी से बड सारा गया ख्येर खाज उत्तर्का यह गति हुई । उस पापी के कहने के खानुसार काम करने ही ये खाज हमारी भी यह दुदरा। हुई । टुर से मारे दस समय हमारी खुदि दिकाने नहीं; इससे हम अच्छी सलाह देने में असमर्थ है । जो मनुष्य मोह से खन्या हो रहा हो वसी चाहिए कि वह खनने इस्ट मिनो से सलाह लें। अतप्य चिलाए हम लोग पुरराष्ट्र, गान्यारी धौर विदुर से उपदेश देने के लिए प्रथंना करें।

यह सुन कर श्रारवत्थामा कोय की श्राग से जल डठें । वे कहने लगे :—

हे रोनो बीर ! जितने मनुष्य हैं सवकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की होती है। सभी श्रपनी खपनी खुदि को श्रेष्ठ समक्रते हैं और क्सी के अनुसार वें काम भी करने की लाचार होते हैं। हमने अपनी बुद्धि का हाल खापने कह सुनाया । हमारी समक्त में वसके खुद्धार कार्रवाई करने ही से हमारा सोक दूर होगा । राजुओं के देशों के सुन कर और नाएडवो का प्राप्त लेकर आज हम सानिक्साभ करेंगे । पाक्वल लेगों के मार कर आज हम पिता के ऋत्य से छट आयेंगे !

अरबत्यामा के। अपनी कात पर इस प्रकार हुद देख कृपाचार्य्य उन्हें धर्म्म-मार्ग में लाने का बार बार बार करने लगे। वे बोले :--

वेदा! बैर का बदला लेने के लिए तुम अपनी प्रतिका से जी नहीं हटना चाहते, यह सीभाग्य की थात है। किन्तु हारीर से कवप खोल कर और हथियार स्व कर इस समय थकावट तो दूर कर लो। रात भर वहाँ विश्राम करो। कल हम तीनों एक ही साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सच पहते हैं, कल पाठचाल लोगों का नाहा किये विना हम युद्ध के बैदान से कदापि सौटेने के नहीं।

त्रभ द्रीपापुत्र अरवत्थामा ने फिर क्रोध से झाँखें लाल लाल करके छूप की भोर देखा स्त्रीर कहा:---

सामा ! पिता भी मृत्यु भी बात याद करके हमारा हृदय हिन रात अला करता है । फिर, जंघा तीड़ी आते के कारण जमीन पर ज्याकुत पड़े हुए दुर्गाघन ने हमारे सामने जैसा विलाप किया है उसे सुन कर किसकी छाती न फट्टेगी ? तथ, कहिए, आज रात के हमे निद्रा फैसे था सकती है और विशास भी हम कैसे से सकते हैं ? अर्जुन और क्रप्ण के हारा पाएडवो की रण होने से लुर इन्द्र भी कटने नहीं जीत सकते । इससे हमने जो वात करने का निश्चय किया है उसे छोड़ कर और कोई समय गती।

कुपाचार्य ने कहा :---अपने आस्मीय का---अपने सित्र के।---पाप-कर्म करते देग्र चुप नहीं रहा जाता। इससे हे द्रांक-पुत्र! हमारी बात सुनो। क्रोघ का रोक का जी तुम हमारी बात न मानेगे तो तुम्हें पींद्रे से पहताना पढ़ेगा। सब लोग जानते हैं कि तुम युद्ध-विद्या में बड़े निपुण हो। इससे प्रात:काल होने पर कल तुम सबके देखते राजकों का जीवना। आज कक तुमने रसी भर भी पाप नहीं क्या । व्या यदि तुम यह निन्स कृम करोगे वो वह सफेट कपड़े पर ,खून के धव्ये की वरह सारी हुनिया की क्षाँकों में स्टब्सेसा ।

तव त्यश्वत्थामा वोले :--

प्राप्ता ! श्रापने जो हुळ कहा सच है। परन्तु, हम्मी के पुल के। पायडव लोग एक जगह नहीं, मी जगह, परले ही तीड़ चुके हैं। मूठी ज्ञार सुना कर हमारे पिता के हथियार स्व देने पर उन्हें मार हाला; रंग का परिया कीचह से निकालते समय कर्ण का सिर काट लिया; श्रीर, श्रन्त में, श्रयममैनुद्ध करके हुकराज दुर्योधन की जंगा की हड़ी तीड़ दी ! सामा ! श्राज ही रात के। हम श्रपने पिता की हत्या करते जाता का नाश वरेंगे। इस काम से श्रमले जन्म में यटि हम पञ्ज या जीड़े भी हों तो भी हुछ परना नहीं। उसे भी हम श्रम्बा हो सममेंगे।

इतना कह कर महा तेजस्वी अरवस्थामा रख में चाड़े जोत कर रायुष्टों के शिविर की तरफ यत पड़े। इपाचार्व्य और इतम्मी लाचार होकर उनके पीछे पीछे वीड़े। कीघ से मरे हुए अरवश्यासा ने सिविर के पास पहुँच कर रथ के नेग की कम कर दिया। उम समय पाएडव और पाञ्चाल लोग शिविर के भीतर सुख से सी रहें थे।

शियिद के द्वार पर पहुँच कर कुपाचार्व्य और छतवन्मा ने जब यह देखा कि अरवत्थामा भीवर यसने के। हैं तथ ने वहीं ठहर गर्वे । वह देख अरवत्थामा प्रसन्न हो कर बोले '—

हे डोनो बीर ! हम इस समय शुश्रुओं के शिविर के भीतर जाकर काल की तरह श्रमण करेंगे। हमारी ज्यान से इतनी ही प्रार्थना है कि इस जगह से कोई जीता न जाने पाने। जो कोई जापका यहाँ इस द्वार पर मिले जसे मारे थिना न रहना।

इतना मह धर थही बड़ी सुजाओवाले होएए-पुत्र ने शिविर का सहर दरवाजा होड़ दिया। संदरी तोगों मी नज़र बचा धर हिमे हिमे ने एक और ही रास्ते से शिविर के भीतर पुते। पुण्चाप धीरे धीरे पर रसते हुए सबसे पहले ने धृष्टयुग्न के हेरों में गये। दिन भर बुद करने के कारण पान्चाल लोग वेद यक गये थे। इससे में अपेत से। रहे थे। यह देरा अस्वत्वामा की नहीं, खुरी हुई। वई, फुरती से ने पृष्टयुग्न के सोने कें कमरे में पहुँचे। चन्होंने देखा कि दिक्य सेज पर सुन्दर विद्योत विद्या हुआ। है और सुगीर्थित एल-मालाओं से उसकी शीभा दूनी हो रही है। उसी पर धृष्टयुग्न सुत्र से मोये हैं।

श्रद्भाव्यामा ने लात मार कर अस सीते बीर की जगाया। पृष्ट्युम्न के छठते ही श्रद्भाव्यामा ने उनके बाल पकड़ लिये श्रीर जमीन पर पटक दिया। सीते से श्रयानक उठने के कारण धृष्ट्युम्न का प्रारीर शिथिल हो रहा था; वह क्षात्रू मे न था। एकाएक श्राक्षमण होते से वे हर भी गये थे। श्रतप्र, श्रद्भाया से फिसी तरह ने श्रयना बयार न कर सके। धृष्ट्युम्न की हाती श्रीर करह पर लावो की मार, मार कर श्रद्भाया पश्च की तरह जनका पश्च करते लगे। धृष्ट्युम्न ने पड़े पड़े नालूनों से सुर्य कर श्रद्भाया पश्च की तरह जनका पश्च करते लगे। धृष्ट्युम्म ने पड़े पड़े नालूनों से सुर्य कर श्रद्भाया के शरीर से, लून निकाल लिया। पर श्रीर क्ष्य उन्होंने कहा बना। बोला हो उस ममय उनसे साफ साफ जाता हो न या। धीम स्त्र में किसी तरह उन्होंने कहा:—

हे श्रारवत्थामा ! हथियार से हमारा वध करो; जिसमे हम वीर-लोक की प्राप्त हो ।

इस पर क्रीय से जल भुन कर श्रश्वत्यामा ने उत्तर दिया :---

रे हुलाक्षायार ! श्राचार्य्य की हत्या करनेवालों को वीर-लोक सो क्या श्रीर भी काई लोक पाने का श्रधिकार नहीं ।

यह कह कर चौर चौर से लानों की मार देकर उन्होंने घृष्टवम्न के प्रारा हो लिये। इनने

में घृष्टयुम्न के हुःख से भरे हुए चिल्लाने से क्षियाँ और संतरी जाग पड़ें । उन्होंने अध्तत्थामा की भूत समक्ता। इससे गारे ठर के वनके सुँह से शब्द तक न निकला। किसी की सुँह से बात निकालने का भी साहम न हवा।

इसके खनन्तर और शत्रु मों को मारने के लिए अरनत्यामा शृष्टगुन्न के शिविर से धाइर निकले । नव वहाँ ये-तथा, चित्लाहट मची—चोर खोर से रोने की खावाज आने लगी । उसे सुन कर प्रयान प्रयान पाञ्चाल गीर जाग पड़े और उसी तरफ को टौड़े। बहुतों ने अरनत्यामा को देश कर मह पट कचच पहने खीर उन्हें पेर लिया। परन्तु अरनव्यामा जात-शुख चलाने में घड़े प्रग्नेश थे। उन्होंने रहास-द्वारा उत्त सब वादाओं के बात की बात में मार गिराया।

इसके बाद जन्होंने नत्त्वार निकाल ली और काल की तबह चारो खोर यून यूम कर सोते हुए कौर काथज़में पाञ्चाल लोगों का एक एक करके मंहार कर डाला। सारा बदन रुधिर से सरायोर होने के कारण उनका उस समय का खुप चहुत ही भयानक माद्युम होता था। इससे बहुत लोगों ने उनकी राइस सममा। उन्हें दूर ही से देख कर वे भागे परन्तु, द्वार पर कुपाचार्य और कुतवर्मा के शिकार हो गये। उन्हों से खारी न जा बके। वहाँ उन्हें प्राथ देना पढ़ा।

पायुड्यों के शिक्षर में फिरते फिरवे करवत्थामा को द्रौपन्नी के वाँच पुत्र देख पड़े। उन वाँचों ने सुरन्त ही हथियार उठा कर करवत्थामा से व्यपनी रक्ता करने की बहुत कुछ चेप्टा की । पूरन्तु करवत्थामा से वे पेरा न पा सके। कन्होंने पाँचों भाइयों को व्यपनी तलवार से बड़ी ही निवयतापूर्वक मार डाला।

ह्वर चारों जोर भीपण कोलाहल होने से डर के मारे हाथियों और चोड़ों ने अपने पन्धन तोड़ डाले और सारे शिविर में बे-नहाशा दौड़ने लगे। उनके पैरों के नीने पढ़ कर सैकड़ें। वाडा कुचल गये। उस समय एक तो रात का चार अन्यकार, दूसरे हाथी-पोड़ों की अगदर। इस दशा में सोते से एकाएक जगे हुए सीरों ने अपने ही पड़जालों को अपना शत्रु सममा। उन्होंने एक दूसरे को पहचाता ही नहीं। अतपय उन्होंने परस्पर मार काट आरम्भ कर दी। कल यह हुआ कि हजारों धीर अपने ही पड़जालों के हथियारों की मार से जमीन पर लीट पोट हो गये। मानो काल ने उनसे ऐसा कर। कर अरवस्थाम

इस समय फुलकरमी के भी मन में खाया कि अरवत्यामा की सहायता करनी चाहिए । इससे कन्होंने शिविर में जगह नगह खाग लगा हो। बाग घाय धार्य धार्य जलने लगी। सारा शिविर खिमनय हो गया। तब कृतवरमी और कुणाचार्य भी खरनत्यामा से खा मिले। फिर इन दीनों योद्धाओं ने पायड़वें के पन्न के एक एक भागते हुए बोद्धा के। काट काट कर वसीन पर विद्या दिया। एक भी मतुष्य भय कर नहीं 'जाने पाया।

श्वन्त में, श्वरशत्यामा के पुरान के समय शिविर में जैसा सन्नाटा हाया हुया था, प्रातःकाल वैसा ही सन्नाटा फिर ह्या गया। तब अश्वत्थामा ने श्वपनी प्रविद्धा पूर्ण रामकी श्वीर पिता के मारे जाने से जो हुन्स वन्ते हुश्या था वह भी दूर हो गया। वतन्तन्तर किए से तह्मकर हुए और तलनार की मुठ को हाथ से पकड़े ने शिविर से वाहर निकली। कृष्ण के कौराल और अञ्चन के अुनावत की सहायता न पूर्व के साम कि हम होता हो। स्वाप के कौराल और अञ्चन के अुनावत की सहायता न पूर्व के साम हो। या। वित्त कृष्ण श्वीर श्रात्व प्रवृत्त की साम को साम कि साम के साम के साम कि साम की साम के साम हो। या। वित्त कृष्ण श्वीर श्वात्व सी श्वीर में होते तो अश्वरायामा का यह कृष्ण स्वीर अभी सम्बल न होता।

उसके श्रमन्तर उन तीनों कीरवों ने एक दूसरें के। यत्ने से लगाया । फिर ने परसर एक दूसरें का मुँह देख देख ख़ुशी मनाते मनाते और श्रपने सीनान्य की प्रशंसा करते करते श्रीम ही रथ पर सनार हुए और कुरुनेत्र के मैदान में पड़े हुए राजा हुयोंघन के पास गये । वहाँ रथ से बता कर उन्होंने देखा कि दुर्गोधन अनेत पड़े हुए हैं, रागीर से रुधिर की धारा बह रही है, और सन्ते में अब थोड़ी ही कसर है। मेहिब, गीदड़ और कुता ने उन्हें पेर रबसा है और जीते ही उन पर आक्रमण करना चाहते हैं। यदापि दुर्गोधन का अन्तकाल पास है और अह शिथिल हो रहे हैं, स्थापि बड़े कट से हाथ ठठा कर वे उन हिंख जीनों का निवारण कर रहे हैं। यह दशा देख उन तीनों नीरों के शोक की सीमा न रही। मारे दुर्ग्य के वे व्याकुत हो उठे और दुर्गोधन को घेर कर बैठ गये। कुता और गीदहों आदि के भाग जाते ही कुतराज दुर्गोधन विलक्षत ही अचेत हो गये। तर वे तीनों सीरान्त्रीर मारे दुःग्य के जीर जीर रोने और हाथ से दुर्गोधन के मुँह की घूल पोड़ कर विलाप करने लों:—

हाय ! काल की लीला वहीं विचित्र है। जो राजराजेश्वर थे—जिनके सामने वहे बहे राजे सिर मुकाते थे—वहीं इस समय वहाँ चूल से लियटे हुए अनाय की तरह एड़े हैं। भारत के असंख्य भूपाल नारे बर के जिनके पैरों पर अपना मसक रखते थे वहीं ज्ञान ज्यनेत अवस्था में कमीन पर एड़े हैं और उन्हों के रापेर का मांस नोच राजे के लिए कुचे जीर गीरड़ इच्छूत है। इस गदा के प्रेमी बीर की गदा, त्यारी भार्त्यों की तरह, इसके साथ अनिसा शब्दा में सी रही है।

इसके अनन्तर दुर्योधन के त्यारे मित्र अरवत्थामा, अचेव पड़े हुए दुर्योधन की पुकार कर,

कहने लगे :--

महाराज ! यहि जीते हो तो कानो को सुख दैनेवाला समाचार सुनी । इस समय पारहर्वों के पणवालों में से पॉप पारडब, छुट्या, जीर सात्यिक, इन सात ज्ञादमियों को द्वोड़ कर जीर फोई जीता महीं । गत रात के। पायडवों के शिविर में घुस कर बची हुई सारी सेना, तथा द्रौपदी के पॉच पुत्र, घृष्टचुम्म, शिसपडी व्यदि पाञ्चाल लोगों का मारा करके हमने पैर का ज्ञब्छी तरह बदला ले लिया ।

द्रोण-पुत्र के गुँह से ऐसा आनन्ददायक और प्रीति-वर्दक समाचार सुनने से दुर्योधन के रण

भर चैतना ही श्राई। वे धीरे से बीले :-

है बीर ! महावली भीम्म, फर्स श्रीर तुम्हारे पिता से जो काम नहीं हुन्ना वह तुमने भोजराज फुतवर्म्मों श्रीर फ्रपाचार्न्य के साथ मिल कर कर दिखाया । महानीच पाञ्चाल लोगों के मारे जाने का ममाचार सुन कर श्राज हम श्रापने की इन्द्र-तुत्य भाग्यवान् समफते हैं । अगवान् तुम्हारा महाल करें ! हगों में तुमसे हमारी किर मेंट होगी।

'''' इतनी पात कह कर हुवोंधन ने कुपाचार्य्य, कुरवर्क्सा खौर खरवत्थामा के हुर्दय से लगाय और प्राय दोड़ दिये। उससमय उन दोनों वीयें का नो शोक हुजा उसका वर्षन नहीं किया जा सकता। कुरुराज दुर्योधन का बार बार खाती से लगा कर वे खोग अपने खपने स्थ पर सवार हुए और नगर की तरक पत्रो।

तरक पण

## ७--- युद्ध के वाद की वातें

जिस दिन दुर्थोधन मरे उसके दूमरे 🗊 दिन सबेरे सहस्या सखब हसिनापुर के। गरे। शांकापुरत निच से नगर में पहुँच कर वे दोनों हाच उठाये और काँपते तदा—हा महाराज! हा गरा राज!—कह कर रोते हुए खुरवाष्ट्र के महल की तरफ होहै। स्त्री, वालक, मुख सभी नगर-निवासी मन्नाय का हंग देख कर असली बात समफ गये और हा महाराज! हा महाराज! कह कर रोने फिलाने लो। इसके बाद शोक से ज्याकुल सञ्जय घृतराष्ट्र के घर गये। हुत्रोधन के मरने और दोनों तरफ की सन सेना नष्ट हो जाने का हाल उन्होंने क्यो ही छुद्ध राजा से कहा त्यो ही वे बेहारा होकर प्रमीन पर गिर पड़े। उस समय घर में जिननी किबाँ थीं वे सब और महात्मा बिहुर मी सूमि पर लोट कर बिलाप करने लगे। कुछ हैर तक राजवराने के सभी लीय काठ की तरह जमीन पर पड़े रहें।

होरा होने पर अन्धे राजा धृतराष्ट्र के मान्द्रम हुआ कि हमारे पास इस समय केई नहीं है। इससे बहुत कातर होकर वे कहने लगे:—

है विदुर ! हम पुत्रहीन और अनाथ हो गये । इस समय तुम्हारे सिया हमारा केहिं नहीं है ।

यह कह कर वे फिर बेहीरा हो गये और अभीन पर गिर पड़े। तब आहुवस्सल विदुर बड़ी ज्याकुलता से उट बैठे और जल हिड़क कर तबा पखा मल कर महादुस्ती बूढ़े राजा प्रताप्त की सेवा करने लगे। उचर क्रियों के किर एक-इम से री उटने से घर गूँज उटा। अन्त में जन भूतराष्ट्र के होगा हुआ तब भी वे मोह के कारण गूँगों की तरह चुपचाप जमीन पर पड़े रहे। तब महात्मा पिद्द कहने लगे:—

महाराज! आप धीरज धर कर चठिए। इस संसार में कोई बीज सदा नाहीं बाती रहती। कन्नति के बाद पदन, मिलने के बाद विद्वुङ्गा, जीन के बाद मरना हुआ ही करता है। जो लोग युद्ध नहीं करते के भी मरते हैं। चहुत लोग युद्ध करके भी बच जाते हैं। काल आने पर कोई नहीं बच सकता। किर अपने धर्म के अनुसार चत्रिय लोग क्यों न युद्ध करें ? जब सभी के। सरना है तब मेर हुओं के लिए शीक करते से क्या लाभ ? आप जान तो ही हैं कि सब लोगों ने सन्युद्ध युद्ध में प्रत्य हंकर स्थानीक मान किया है। देशवें इस समय आपको हु ता करने का कोई विशेष कारवा भी नहीं।

थिदुर के इस तरह घीरज देने खौर समक्तने पर भी धृतराष्ट्र का रोक कुछ भी कम न हुया । इससे महारमा सञ्जय ने कहें काम में लगा कर उनका मन यहलाने के इरारे से कहा :—

हे राजन् ! जाप ही की तलागररूपी गुद्धि ने जापके। काटा है; इसलिए शोक करना व्यर्थ है। जानेक देशों के राजा गुरुकेन जाये थे। जापके पुत्रों के साथ वे भी पिरुलोक पथारे हैं। इसलिए जय प्रथा शोक न फरके वनका खुतक कर्म कीनिए।

इस क्टोर वात से धृतराष्ट्र के अरुचकाया हुआ देख विदुर ने फिर कहा :--

हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए आप शोरु करते हैं उन भीरो ने मुक्ति-लाम किया है । इससे उनके लिए क्षेत्रच करना खित नहीं । अब आपको चाहिए कि उन लोगों की पारतीकिक किया सम्पादन करें ।

इस पर धृतराष्ट्र कुछ शान्त हुए। उन्होंने निहुर से कहा :--

तुम सवारी लाने को आजा हो और गान्यारी, कुन्ती तथा धन्य क्रियो के ले आजो। जय चलने की तैयारी हो गई तब विदुर ने बुद्ध धृतराष्ट्र और रोवी हुई रानियों के रयों पर सनार कराया। सब लोग नगर से विकल कर लड़ाई के मैदान की तरफ चले। जिन रानियों का ग्रँह पहले देवलाओं ने भी न देखा था उन धनायों को ध्वस सामान्य सतुष्य भी देखने लगे। ने सारियों के सामने भी लड़जा से तिर कुमाने यहती थी वे शोक से विद्वल होनर वहाँ के सामने भी एक हो वक्ष पहने निक्ली। यह धार्मवर्षकान रूप देख कर नगर-निनासी यहे दुखी हुए धीर छोर छोर से रोने लगे।

इस तरह कुदुम्वियों के साथ धृतराष्ट्र के एक केंग्स जाने वर कृपाचार्य्य, छतनमां श्रीर

फा० ३७

ष्रश्वस्थामा बनसे मिले। राजा के रोते हुए देख कर तीनों बीरों ने ठएडी सॉस ली श्रीर गद्गद स्तर से कहने लगे :—

महाराज ! जड़े बड़े दुस्तर काम करने के बाद खापके पुत्र नौकरों समेत इन्ट्रलोक का गये हैं ! इस तीन खादमियों के छोड़ कर इसार्ध सब सेना नष्ट हो गई !

इसके श्रतन्तर महावीर कृपाचार्व्य ने पत्रशाक से व्याकुल गान्धारी से कहा :--

देवी ! तुम्हारे पुत्र निर्भव होकर वीरों की तरह लह कर रातुओं के मारते हुए मरे हैं। इस समय वे निश्चय ही स्वर्गलोक में देवताओं के साथ विहार करते होये। आपके पुत्रों के रातु सहज ही में वच कर नहीं निरुत्त गये। जब दुष्ट भीमसेन ने दुर्वोधन के अधर्म-युद्ध में मारा तथ डती रात के। हम लीगों ने पराइजों की तरफ के बच्चे हुए बीरों के। एक एक करके मार हाला। पुत्र-रोकि के कारण पाएडन लोग इस ममय पापल से हो रहे हैं और हमें हूँ दृढ़े किरते हैं। इसिएए यहाँ देर तक टहरने का हमें साह्य नहीं होता। जब हमें जाने की आजा दीजिए। आप अब और रोकि न कीलिए। हफ्देवेज जाइए और वहाँ देशिए कि चत्रियों के प्रम्में का कहाँ तक पालन हुआ है। आपको चात्र धर्मों की पराकार्श देशों की मिलेगी।

यह कह कर उन तीनों बीरों ने फुतराष्ट्र की परिक्रमा की श्रीर गङ्गाजी की तरफ स्थ हॉक दिया। किन्तु बोड़ी ही दूर गये होंगे कि वे घवरा कर छत्ता श्राता हो गये श्रीर तीनो तीन रास्ते है भागो। छपाचार्य्य इस्तिनापुर, छतवन्यां अपनी राजधानी श्रीर श्रप्यत्थामा व्यास के आश्रम के गये।

इभर घृतराष्ट्र के हिस्तापुर से चलते की जबर पाकर युचिध्वर कमसे मिलने के लिए छन्य, सात्यिक, युयुख और अपने भाइयों के साथ चले। डीपदी भी शोक करती हुई पाञ्चाल-स्त्रियों के साथ भग्मीराज के पीसे पीसे चली।

कुरुचेय के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शोक से दुखी भूतराष्ट्र कियों से पिरे हुए चा रहे हैं। कियों का विलाग सुन कर सुक्तिकर बड़े दुखी हुए। इसिलए उन सबकें। जरही से पार करके वे भूतराष्ट्र के पास जा पहुँचे और उनके प्रणाम दिया। पर राजा भूतराष्ट्र कीथ से भरे बैठे रहे। पायहवों के उन्होंने आशीर्वाद न दिया।

कृप्य की वात सुन कर घृतराष्ट्र लिक्ति हुए। उनका कोष जाता रहा। उन्होंने कहा :— दे वासुदेव! बुन्हारा कहना कीक है। पुत्र-स्तेह के कारण थोड़ी देर के लिए हम अधीर हो गये थे।

यह कह कर कुरुराज फूतराष्ट्र ने पायड़वों से आदरप्र्यंक बातचीत की और उन्हें धीरज देकर आशोर्जाद दिया। इसके बाद पाएडज लोग कृष्ण के साब गान्यारी के पास गये। उन्हें आया जान ये पुषिटिक को राग देने को तैयार हुईं। क्यासदेव ने यह बात योगवल से जान सो। इसलिए एकाएक आकर वहीं में उपस्थित हुए और बोले :— वेटी ! युद्ध के पहले बुन्हीं ने हुर्योधन से कहा था कि जहाँ पन्में होता है वही जीत होती है । महात्मा पाएडवों ने इस मयदूर युद्ध में खसंस्य राजों को मार कर बुन्हारी ही बात सत्य सिद्ध भी है । इसिलए' पन्में का श्रीर अपनी चाव का खयाल करके कोच न परो । हे पुत्री ! बुम सवा ही से दूनरों भी मलाई किया करती रही हो । किर इस समय पाएडवों भी बुराई क्यों चाहती हो ? इम बुन्हें चर देते हैं कि आर्थि हके रसने का अब पालन करके भी तुम स्वर्गवासी अपने प्यारे छुटुम्पीय और आसीय सीरों के बुरुकेंग्न में पड़े हुए शरीर देश मनेगा !

यशरितनी गान्धारी ने दुसी होकर उत्तर दिया :---

भगान ! में पागड़नों का अनिष्ट नहीं चाहती । पर पुत्रों के शोक से वड़ी ब्याहुल हूँ ।

तथ काँपते हुए धर्म्भराज ने पास जाकर हाथ जोड़ कर कहा :--

हे देवी ! हमीं ने श्रापके पुत्रों के। मारा है और हमों ने राज्य नारा किया है । हम बड़े निर्देशी हैं । इसलिए हमें शाप दीक्षिए । जब श्रपने श्रात्मीब जनों की मृत्यु का कारण हमी हैं तब हमें राज्य, धन या जीवन हुद्ध भी न चाहिए ।

धर्म्मराज के। श्रात्यन्त दुर्सी देरा गान्धारी का क्रीय जाता रहा। जन्होने भी माता की तरह स्नेहपूर्वक पाएडवों से वातचीत की श्रीर चन्हें धीरज दिया।

इसके बाद पारडव लोग खुन्ती के पास गये। छुन्ती ने कपड़े से झुँह ढक लिया और पुत्रों के पायल रारीर पर बार बार हाथ फेर कर रोने लगीं। थोड़ी देर बाद आँसुओं से भीगी हुई पुत्रहीना द्रीपदी की जमीन पर पड़ी देस उन्होंने डसे उठावा और उससे मिल कर विलाप करने लगीं।

ह्रौपत्री ने यहा :— कार्य्ये ! व्यक्तिमन्यु क्यौर मेरे पुत्र इस समय कहाँ हैं ? विजय प्राप्त करके आपके। प्रशास करने को वे नहीं आये ? हाथ ! में पुत्रहीना हो गई। अब में राज्य लेकर क्या करेंगी।

तब बरास्थिनी गान्धारी ने वहाँ ब्याकर हौपदी से सहा :---

चेटी ! तुम स्त्रीर शोक न करो ! तुन्हारी तरह में भी पुत्रहीना हो गई हूँ । श्रपने ही दोप से हम लोगों को इतमा दु.रर उठाना पड़ा है । यदि तुम शोक करोगी वो मुक्ते कौन धीरज देगा ।

सब ग्रुंथिन्टर क्यादि पारडव लोग छन्छ व्यौर धुतराष्ट्र के ब्यागे करके खियो के साथ लड़ाई के मैदान में गये। कुरुकेंत्र बहुँच कर क्रमागिनी पाञ्चाल क्यौर कौरव-मारियों ने देखा कि किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, गींघ व्यौर सिवागे से भरे हुए उस अयद्भर स्थान में व्यमीन पर मरे पड़े हैं। रमशान की बरह वह युद्ध स्थल देखते ही हाहाकार करके ने रख से गिरने लगीं।

महात्मा ज्यास के वर से गान्वारी के दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थीं। उन्होंने फूप्ण से कहा :--

वेदा ! यह देखो, बात विरासये श्रीर धवराई हुई हमारी वहुएँ अपने अपने पति, धुन, पिता श्रीर माइयों में याद फरके उननी लोगों की तरफ दीज़ी जा रही हैं। यह देखो, लड़ाई का मैदान पुत्रहीना वीर-माताओं श्रीर पित्रहीना वीर-मिताओं से भर गया। हाथ ! दुयोधन के हितेपी इन नीरों के आज विस्तार और कुत्ते खा रहे हैं। यह देखों ! साइता यम के समान जिस महा पराजमी वालक ने, निस्तहाय होकर भी, आचार्य के मोचीवन्धी की तोड़ डाला या वही महानीर अभिमन्तु इस समय स्वयं यमाज के वहा में है। अहा ! मरने पर भी अर्जुन का पुत्र निस्तित नहीं हुआ। देखों ! अनिन्दनीय विराट पुत्र निस्ता अपनिन्तु का सर अपनी गोद में रख कर खून से भीने हुए उसके बाल सेवार रही है और मन्त उसे जीवित समम कर पूछ रही है :—

प्रायनाथ ! उन निर्देशी बाह्याओं ने तुम्हें असहाय जान कर भी किस तरह तुमका मार कर मुक्ते सदा के लिए. दु:खिनी कर दिया ? हाव ! माछम नहीं उस समय उन लोगों का मन कैसा हो गया था। हे बीर ! सिर्फ सुम्हारे न रहने से पाएडवों का इतना चढ़ा राज्य पाना भी श्रान्छा नहीं लगता। इन्द्रियों के। वश में रख कर और धर्मापूर्वक आचरण करके में शीघ ही तुन्हारे पास उस लोक में त्राऊँगी जिसे हुमने शखन्वल से प्राप्त किया है। वहाँ तुमके मेरी रचा करनी होगी। हे नाथ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वी पर सिर्फ छ: महीने रहे थे। अब कहाँ अप्सराओं से पिरे हुए रह कर भी कभी कभी मेरी याद कर लेना। हाय! नियमित समय श्राने के पहले मरना बहत कठिन है। नहीं तो मैं श्रम तक क्यों जीती रहती।

हे कृप्य ! जिल्ले डर से पबरा कर धर्मायज युचिष्ठिर लेरह वर्ष तक सुख से नहीं सेाये, अप्रि की तरह तेजस्वी और हिमालय की तरह घटल ज्झी हुर्योधन का शरीर, हवा से टूटे हुए पेड़ की तरह, जमीन पर पदा है। यह देखों, कर्यों की स्त्री अपीर होकर कमी खमीन पर लोटती है और कमी ब्रुट कर कर्ण के मेंह पर मेंह रखती है।

गान्धारी थे वातें कर ही रही थीं कि उन्होंने दुर्योधन की लोध को देखा। इससे असह शीक के वेग से बेट्रीश हो दर्श करी न पर गिर एहीं। जब कुछ होग आया तथ निकट जाकर कहाने हुए से भीगे हुए दुर्बोधन के सरीर को हुदय से तला लिया और हा पुत्र ! हा पुत्र ! कह कर विलाग करने लगीं । हार धारण क्रिये हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती उनके श्रॉबुश्रों से भीग गई । जब निकट खड़े हुए फूप्या ने उनकी उठाया श्रीर धीरज दिया तब वे कहने लगीं :---

है कैशव | यंशनाश करनेवाले इस बार बुद के शुरू होने के पहले ही जब मैंने दुर्योधन से पहा था कि जहाँ धर्मी होगा वहीं जब होगी तब पुत्र को मरा हुआ जान कर भी मैंने शोक नहीं किया था। पर इस समय मुझे बन्धु-बान्धवहीन बूढ़े राजा के लिए दुख है। जे। हो, जब इस बीर ने बीरता से प्राम दिये हैं तथ इसे दुर्लभ हार्गलोक जरूर प्राप्त हवा होगा ।

यह देखों, लक्ष्मण की मावा कभी खून से लथपथ पुत्र का माथा सुँचती है और कभी दुर्योघन के शरीर पर हाथ फेरती है। कभी तो वह पति के खौर कभी पुत्र के शोक से क्षभीर हो जाती है। हाय ! श्राज पुत्र-समेत दुर्योधन का मुरा हुआ देख कर मेरे हृदय के सी टुकड़े क्यों नहीं हो जाते १ है वासदेव ! यदि वेद और शास्त्र सच हैं तो मेरे पुत्र की निश्चय ही स्वर्गलोक मिला होगा।

गान्धारी के। फिर विद्वल देख कृष्ण ने कहा :-

रानी ! श्रीर शाक न की जिए । ब्राह्मणी तपस्या के लिए श्रीर शुद्रों की स्नियाँ श्रीरों की सेवा करने के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं। पर आपकी तरह चत्रानियाँ इसी लिए गर्भ धारण करती हैं कि हमारा पत्र यद में मरेगा।

यह सुन कर मान्वारी रथ पर सवार है। गई। शोक तो चन्हें वेहद था; पर मुँह से फुछ श्रीर नहीं कहा। इस समय धर्मराज से घृतराष्ट्र बाले :--

हे पुधिष्ठिर ! मरे हुए लोगों में जो खनाथ हैं, या निनमा अभिहोत सन्धित नहीं है, उनकी विधिन्मूनक म्हाकनिकया करनी होगी। और जिन लोगों के जानकर खोंचे लिये जा रहे हैं उनका भी किया-कर्म करना होगा, जिसमें उन्हें श्रच्छी गति मिले।

धृतराष्ट्र की श्राह्म पाते ही युधिष्ठिर ने नैकरों श्रीर साथियों से वहा :—

तम शीज ही वीरों का बेत-कार्य करो।

धर्म्भराज की आज्ञा पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरह की

सामग्री ले आये और बहुत सी वितायें बना कर जलती हुई आग में, प्रशानता के अनुसार आने पीड़े, महाराज दुर्योधन थारि एक लाख राजों ना अभिनांस्तार करने तमे। सान और खावेद की ध्वीन और ख़ियों के रोने से सब दिशायें गूँब उठीं।

इस तरह दोनों पत्त के बीसें की दाह-किया समाप हुई। तब धृतराष्ट्र को आगे करके युधिस्टिर गंगाजी की तरक चले।

गंगाजी के किनारे पहेँचने पर सब लोगा ने गहने श्रीर कपड़े बतार हाले । फिर पिता, प्रश्न, भाई श्रीर पति के लिए श्वियाँ तिलाञ्जलि देने लगीं । इन बीर-पत्रिवों के कारण गंगातर पर हेहर होक लग गया। इसी समय श्राय्या बन्ती ने श्राँखों में श्राँस भर कर पाएडवो से वहा :--

हे पुत्रगण ! महाबीर अर्जुन ने जिस और-शिरोमणि का संहार किया है और जिसे तम लोग राभा या सुत का पुत्र समस्तो थे उस सच्चे बीर और परम तेजस्वी कर्स के लिए तिलाञ्जलि हो। वह सहजात-कवच-कुराडलधारी महानीर तुन्हारा बढ़ा भाई था। सूर्व्य का दिया हुआ वह मेरा ही पुत्र था।

कुन्दी से यह गुत्र वृत्तान्त सुन कर पारडवों के। महा-श्राखर्य और शोक हन्ना। साँप की तरह लम्बी सांस सीच कर धन्मराज ने माता से कहा :-

माता ! जिनके बार्गों के बेग की अर्जुन के सिवा कोई न सह सकता था वे किस तरह तुन्हारे पुत्र हुए ? जिनके वेज से हम सन लोग इनने सन्तम हुए उनकी कपड़े से दकी हुई आग की तरह तुमने कैसे छिपाये रक्ता ? हाय! जिनके यल पर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों से वैर परने का साहम किया वे हमारे ही यह भाई थे, इस वात को साच कर हमारा हृश्य जला जाता है। यह यह यह बृतान्त तुम पहले ही यता देतीं तो यह इत्याकायड न होता। वैसा होने से इस लोक और परलोक में हमारे लिए कुद्र भी दुर्लम न होता।

इस तरह विलाप करते हुए धर्म्मराज ने कर्ण के। जलाञ्जलि दी। खियाँ चोर चोर से रोने लगी। तत्र युधिष्ठिर कर्ण की स्त्रियों के ले आये और उनके साथ कर्ण की आन्दोरि-क्रिया समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले । जनको बहुत हुसी और चिन्तित देख कुन्ती ने कहा:-

बेटा ! शोक होड़ कर मेरी बात सुनो । खुद सूर्य्यदेव ने कर्ण से कह दिया था कि तुम उसके भाई हो। लड़ाई शुरू होने के पहले मैन भी उसे रोकने की चेप्टा की थी। पर उसने हम लोगो की एक न मानी। न इसने दुर्योधन की तरफदारी छोड़ी और न तुम लोगों से पैर-भाव। इसलिए उसे दुविनीत समफ कर मैं उस यान का मुला देने के लिए लाचार हुई।

धर्मराज ने कहा :- मातो ! यदि तुम कर्या का जन्म-बृत्तान्त च छिपाती तो हमे यह फठिन द्र:ख न भोगना पढ़ता। आगे से कियाँ कोई बात छिपी न रख सकें—यह शाप देकर और अपने सम्बन्धियों और मित्रों को याद करके युधिष्ठिर द्वारित हृदय से विलाप करने लगे :--

हाय । राज्य के लोभ से पागल होकर हमने अपने निकट-सम्यन्धियों का भी नाश किया । श्रव तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शत्रश्रों को मार कर श्रपना कोय शान्त किया: पर उससे भी सुरा कहाँ ? हाय ! न मालुम कितने राजकुमारों को हमारे लिए सांसारिक सख द्वांड कर श्रीर माता पिता की जाशा सफल न करके यह लोक द्वांड देना पड़ा । इन सब पातों का याद करके हम लोग राज्य का सुख कैसे अनुमृत कर सकेंगे ? यद्यपि अपने तेज से हमने दलों दिशाये केंपा दीं; तथा अब अपने ही कर्मों के दोप से हम अपने को नि.सहाय पाते हैं। इस पाप के फल भोगने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान करके तपस्या करने चले जायें। इसलिए हम अप तम लोगों से विदा होकर विसी वन की चले जाना चाहते हैं।

यह वह कर धर्माराज चुप हो गये !

युविष्ठिर की वातों से उदास होकर पराक्रमी अर्जुन ने कहा :---

महागत ! यह निर्दा मृद्वा है कि राज्युत में जन्म लेकर पहले तो अपने बाहुबत से पृथ्वी पर एकाधियाय राज्य स्थापिन करे, फिर सब कुछ धमार्थ छोड़ कर यन को चल हे । जो तिगा धन के न होने से समाज में छुछ नहीं कर सकते वहीं सम्माचि प्राप्त करने की चिन्ता छेड़ कर मिशाष्ट्रित का महारा लेते हैं। तुम नमों साथारण आदिमार्थों को तरह खोग करने और ऐकार्य भीगते से प्रदामीनता दियाने हों। उस नमों करित से निर्देश निरुक्त हैं। उस मार्थ कर कर सारे संसार के। पानी से परिपूर्ण कर देते हैं। बैसे ही घन भी प्रजान से निरुक्त कर तमाम दुनिया को भाषदा पहुँचाता है। ऐसे धन की रहा करने या बढ़ाने में यहि बिरोपी राजों को द्याने की भी आवश्यकता पढ़ तो भी कोई हानि नहीं। राजों का यह काम प्रमानितार है। इसतिल यह आदिमार्थों के बताये हुए यह आदि कामों को छोड़ कर दुम किसी। दुरे रासे पर पर न ररना।

युधिदित ने कहा:—हे खर्जुन ! यदि तुम कहा भी तो भी हम मुमार्ग न छोड़ेंगे। श्रव सक हम मोह में फैंसे हुए थे। इसी लिए हम पर यह विनद पढ़ी है। श्रव हमको सच्चा हान प्राप्त हुण है। इससे वैराज्य का सहारा लेकर हम शीम ही खदा के लिए सन्तोप-लाभ करेंगे। विपय-वासना के पश्चीमृत होकर हमने वहे यहे पाप किये हैं। श्रव वनप्रासी वन कर हम वनका प्रायश्चित करेंगे। यह हुक्छ संसार कम्म, मृत्यु, युहापा, दुख और कव्यो से भरा हुश्या है। जो इसे छोड़ सकता है वही यथार्थ सुर्पी होता है।

भीमसेन ने पहा :—महाराज ! इस समय तुम व्यागो ओदियों की सी वार्ते करते हो । यिष राजधन्में छोड़ पर व्यातस्य ही में समय विवाना था तो दुवेंधन के एक के बीरों का क्यों नाश क्या ? यदि कर्मों करना त्याग कर बनवासी होने ही से सिद्धि प्राप्त होती तो पर्वत और ऐड़ बड़े भारी सिद्ध हो जाते । यदि व्यपना पट पालने ही से ओच प्राप्त होता है बब तो पहु-पची सभी सुक्त हैं। मच पढ़ों तो व्यपने धन्में के व्यनुसार काम करने ही से स्वर्ग मिलता है; और किसी तरह नहीं मिलता !

तम कम योलनेत्राले वीर नकुल युधिष्ठिर की तरफ देख कर बोले :--

महाराज ! देवताच्यों ने भी पन्मी फरके देवत्व प्राप्त किया है। बेदोक्त नियम छोड़ देने से फभी मुक्ति नहीं भिल सकती। संसार में यह कर जो काम, क्रोब च्यादि विकारों को छोड़ दे वही सच्या त्यागी है। जो कर्मों की छोड़ कर केवत वन को चला जाता है वह मूर्ख है। जो राजा प्रजापालन च्योर यहा च्यादि कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता उसे महा पाप समता है।

> भारयों की इन युक्ति-पूर्ण वातों का धर्माराज ने बुद्ध भी उत्तर क दिया। तय परम धर्मात शौपरी कहने लगी:---

नाय ! तुरहारे भाई चानक भी तरह खुले करूट से बार बार चिहाते हैं, पर तुम उनकी बातों पर प्यान ही नहीं देते । देते बन में बार इस लीगों को सर्टी, गर्मी खोर हवा से हरा फिलता था तब तुम वया फर्ट् ये मो याद है? तुम करते में कि सुनुष्टों में लोगों से पूटनी भर जाने पर जब विषट-मुद्धरूपी यदा भी दिल्ला हमें मिहंगी तब हम लोगों के चनवास का दुरूर वहा सुरदायक हो जावगा। तब तो हमें कि तरह पीरात दिला; व्यव चयों हम लोगों व हुदूर बुत हुएते हो ? इस समय तो हुम मुहों को तरह वातें परते हो। माद्म होता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी पागल हो जाते हैं। यदि ऐसा न

होता तो श्रन्य पायडव तुम्हारी यादों पर ध्यान न देकर तुंग्हारे साथ पागलों का साथतीव करते श्रीर हुद ही राज्य सँभालते । जब मैं पुत्रहीना होकर भी जीवित रहना चाहती हूँ हथ हुम राज्य करने से क्यों मूँह मोडते हो ?

तव वृधिष्ठिर ने कहा :--

हे भाइयो ! हम धर्माशाख और बेद दोनों ही जानने हैं ! तुम लोग वीर-प्रभागी हो; इसलिए शाख की गृढ़ वागों को नहीं समफ सकने । युद्ध के विषय में तुम लोग करूर अन्दे अच्छे उपदेश दे सन्ते हो । किन्तु शाखों के सम्बन्ध में तुम्हें हमार्थ वान माननी चाहिए। तुम लोग समफने हो कि ऐक्टवर्य से यह कर दुनिया में कोई बीज नहीं ! किन्तु हम इस वात को नहीं मानते । लहड़ी के बोग से चात जल उठती है थीर लहड़ी न रहने से तुम जाती है । मोग की भी पर्दा शाद है । ऐक्टवर्य मोग करने यो एक हो ने रहने से चुम जाती है । इसी लिए शासकार त्याग और अज्ञान ही की सन्ते बद कर वताने हैं । करवण तुम लोग भीग विलास की न्वर्य इच्छा न रही ।

यह सन कर महर्षि व्यास ने धर्म्मराज से वहा:-

हे मुलिस्टिर ! तुम्हारे भाई बनजात के समय जो काशा रखने थे उसे एक इम निकल न करों। मुख दिन भाइयों के साथ राजधर्मम पालन कर कौर यदा कादि करके तब बन की जाता। पहले संसार के म्हणु से उन्हणु है। लेना, फिर इन्छानुसार कान करना। राज्य की रक्ता के लिए शतुकों का नारा करना। मुख नहीं। इससे उसके लिए युवा दुःख न करो।

इसके उत्तर में राजा युविष्ठिर ने महर्षि कृष्ण-द्वैपायन से कहा :-

हे महिंप ! संनार में रह कर राज्य करने अपना अन्य भीग भीगने की हमारी जरा भी इन्छा नहीं । पति और पुत्रहीन खियां का बिलाव सुन कर हमारा हृदय शोक से निदीय हो रहा है। हमें किसो तरह शानित नहीं । हमें थिक। हम यहे राज्य-लेल्लिय और तीच हैं। हमारे ही लिए हमारे थेरा का नारा हुआ। । तिन्होंने किसी समय गीद में लेकर हमारा लाल-पालन किया या हमने जर्श पिरानह भीमा था राज्य के लोम से मार हाला। हाय ! यह सेाच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक विश्वास करनेनाले महान्या द्रीयाचार्य के। हमने कुठ वोल कर घेरता दिया। हमारे यहे भाई कर्या हमारे होता। ज्य से हमने कुठ वोल कर घेरता दिया। हमारे यहे भाई कर्या हमारे होता। ज्य से हमने कुठ वोल कर घेरता दिया। हमारे यहे भाई कर्या हमारे होता। ज्य से हमने बालक खिमान्यु को। जस विकट च्यूह के भीतर जाने की आहा। दी तब से हच्या और अपने सात क्या वालक खिमान्यु को। जस विकट च्यूह के भीतर जाने की आहा। दी तब से हच्या और करी उठकी। पुतर-होजा द्रीवरी हम शोक देख कर हमें च्या अर भी सुर और सात्ति नहीं। हमारे ही लिए थे सब अनर्थ हुए। इसलिए, हे भाइयो! हम विनीत भाव से हुम लोगों से कहते हैं कि हमें मर जाने की आहा। दी।

युधिष्ठिर की बातों के। श्रम्बी तरह सुन कर व्यासदेव ने कहा :-

जुनाव्दर के बाता का अव्यु तरह सुन कर व्यावदन न कहा?—

यदि चित्रहायों शानित पाना चाहत हो तो सुद्ध और दुख होनों की परवा न फरके कर्तव्यपालन करने की चेच्टा करो । बिद्धुम युद्ध की घटनाव्यों पर अच्छी तरह विचार करोगे तो तुम्हें माह्यम होगा कि तुम्हारे मुत बंदान और क्या इतिय लोग चराहती होने और बहुत सा धन पाने की युन में अपने ही जपराध से मारे गये हैं। इसके क्तारतात तुम नरीं हो। तुम व्यपने कामों पर भी विचार करों। ऐमा करने से तुम्हारी समक्र में या जायगा कि व्रनपरायश और शान्तरमान होतर भी केवल देव की प्रेरण से अपने प्राण्य धन की रचा के लिए तुमने युद्ध किया है। काल व्याने हो पर मतुम्य पैदा होता या मरता है। उसके लिए रोगक न करता चाहिए। मामूली व्यादमियों की तरह—हाय । क्या हुया, हाय । वया हुया—कह कर विलाप करने से हुस और बदता है। ट्हापूर्वेक काम करने हों से शान्ति मिलती है। यह राजपूर्वेक कर विलाप करने से हस व्याचित हुस्स का मानविज्ञ करों। यर वात मुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते व्याङ्गल हो च्ठे; पर थोले नहीं । तथ महामति व्यर्जन ने रुप्ण से कहा :—

हे मित्र ! धर्मराज शोक-सागर में हुने हुए हैं । यदि तुम उनके उद्घार की चेप्टा न करोगे तो

हम लोग इस विपद से पार न हो सकेंगे।

श्चर्तुन की बात सुन कर रूप्ण धर्माराज के पास गये। श्वधिकर कृप्ण की लड़कपन ही से धहुत चाहत थे और उनकी बात कभी न टालते थे। इस्तिए बुद्धिमान् कृप्ण युधिप्टिर का हाथ पकड़ कर नक्ष्मार से कहने लगे:—

हे राजन् ! इस युद्धचेत्र में जिवने वीर मरे हैं वन सबने चात्र घर्म के श्रयुसार सामने युद्ध करके प्राण् त्यान किटे हैं और वीरोचिन परम पवित्र गति के। प्राप्त हुए हैं । खतएब उनके लिए और शोक न

करके जात्र धर्म के अनुसार तुम भी राजधम्म पालन करे। :--

तव युधिष्ठर ने पशापेश छाड़ कर न्यासदेव से कहा :-

हे मुनिभेष्ठ ! यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें आप ऐमा उपदेश दीजिए जिसमें हम अच्छी तरह प्रजान्मालन कर सकें और उचित रीति से राज्य का बोमा उठा सकें।

इसके उत्तर में महर्षि दैपायन ने बहा :---

येटा ! राजधर्ममें सम्बन्धी यदि घट्युं घट्युं घट्युं उपदेश लेना बाहते हो तो पहले अपने नगर के। जार श्रीर प्रजा में। धीरज देकर राज-ठाज सँमालो । फिर महाला भीष्य के निश्चित मृत्युकाल के पहले हों उनके पास जाना । उन्होंने बड़े बड़े महालाओं से उपदेश लिया है। वहां तुन्हारे स्वय सन्देह दूर करेंगे।

तब यदुकुल-तिलक कृष्ण ने फिर महा:--

है धर्म्भराज । शारू से धवरा जाना तुम्हारे लिए श्वतुचित है । महर्षि व्यास ने जैसा कहा थैसा हा करें। भाडवों, मित्रों और चुढिमती द्रौपदी की इच्छा के श्वतुसार पहले राजधानी में प्रमेश करें। ! फिर ठींक समय पर पितामह के पास जाकर जानने वेगय बातों के विषय में उपदेश प्रहण करना ।

इस पर धर्म्मराज सब लोगों की बात न टाल सके। वे उठ राड़े हुए और नक्त्रों से धिरे हुए चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर में जाने के इरादे से सबसे पहले भाइयों के साथ उन्होंने देवताओं की प्रजा की।

## ू -पाग्डवों का एकाधिपत्य

पाएटमों ने हिस्तिनापुर जाने की सब वैयारी कर ली। सोलह सकेंद्र घोड़ों से सींचे जानेवाले एक पहुठ वहें रम पर धर्म्मराज सवार हुए। महा मयन्त्रमी भीमसेन जनके सार्वाध बने। महानीर अर्जुन ने उनके मस्तक पर सकेंद्र छाता लगाया। नहता और सहदेव उनके दोनों तरफ बैठ कर चैंबर हिलाने लगे। इस तरह पॉनों भाइमों के रम पर चैठ जीने पर फुतराष्ट्र के पुत्र युवुल्ड, और कृप्य, तथा सात्यिक अलग अलग रमां पर समार होकर उनके जीने पीड़े चले। गान्यारी के साथ अन्ते राजा कृतराष्ट्र पालनी पर समके प्रामे पत्ने। इन्ती, होंपदी आदि कियों भी विदुर की रचा में तरह तरह की समार्रियों पर साथ साथ रवाना हुई। इस तयह परिवार से पिरे हुए घम्मराज हिस्तापुर की और चले। इधर युधिव्हर की अभवानी करने के लिए नगर-निवासी नगर और राजमार्ग सजाने लोग । असंख्य आदिमयों के खाने जाने और कोलाइल से राहों में घूम मन गई। जल से भरे हुए नये नये धड़े और सुगन्धित कुल लिये हुए गोगी गोरी कुमारियों से नगर का द्वार ठसाठक भर गया। इससे उसकी सामा अपूर्व हो गई। राजमार्ग पर मंदियों गाड़ दी गई और घूप सुलगा दी गई। राजमवन सुगन्धित कृतों और मालायों से खुल सजाया गया।

भाइयों के साथ राजा गुषिष्ठिर ने वन्यी जनों का स्त्रुविगान सुनते हुए उस रोगमा-सम्पन्न नगर में प्रमेश किया। हजारों नगर-निवासी उनके दर्शन के लिए यहाँ त्याने लगे। राजमार्ग के त्यास पास की सजी हुई अटारियाँ राजा के दर्शन करने की इच्छा से त्याई हुई क्यियों के बोम्स से मानों कॉपने लगी। पाएडवाँ और ट्रीपरी की प्रसंसा के वास्यों त्यीर हुपेसूचक शस्त्रों से सारा नगर गूँज बढ़ा।

राजा युधिव्हर धीरे धीरे राजमार्ग की पार करके राजभवन के पास पहुँच गये। सब नगर-निवासी बनके पास व्यावर कहने लगे :---

सहाराज ! श्रापने सीमान्य श्रीर पराव्रम के प्रमाय से रात्रुओं के धर्मानुसार हरा कर फिर राज्य प्राप्त किया है। श्राय हमारे राजा होकर धर्म के श्रानुसार प्रजा-यानन कीजिए।

इस तरह नाना प्रकार के मङ्गल-यान्य और प्राप्तणों के चरात्रित सुनने हुए धर्म्मराज इन्द्रलोक के सुल्य राज भवन में पहुंच कर रथ से खतरे। पहले तो बर में जारूर उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर के द्वार पर खाये और खाशीर्जाद देनेवाले बाह्यणों को बहुत सा धन देकर बन्हें सन्तुष्ट किया। उस समय जय जयकार की मसुर ध्वान से बाह्यारा गूँज बढा।

इसके बाद दु:ख और रोाक ढ़ें।इ कर पूर्व की तरफ गुँह करके कुन्ती के पुत्र युधिदित सोने के सिंहासन पर बैठे। तब महाबीर सात्यिक और करण बन्मराज के सामने मुनहली चीकी पर, भीम और अपूर्त होनों तरफ रम-बदित खासन पर, नकुत और सहदेव के साथ कुन्ती हाथीदीत के खासन पर, महासा विदुर, युरोहित धीन्य तथा गृह राजा भृतराष्ट्र भी खन्ने अच्छे दक्त्यल खासनों पर बैठे। बन्मराता विदुर, युरोहित धीन्य तथा गृह राजा भृतराष्ट्र भी खन्ने उत्तर होते स्वीत पर बैठे। बन्मराता बुद्धित ने विधिपूर्वक सकेंद्र पूल, मृत्रि, सीजा, बाँदी, खीर रत्न झुप । वच सरह तरह का महत्व-यस्त लेकर दनते दर्शनों के लिए प्रणा खाने लगी।

इसी समय मिट्टी, सोना, तरह तरह के रह, खनेक घातुओं से बना और जल से भरा हुंथा पहा, फूल, खीलें, जाग, दूध, राहद, भी, तोने से जड़ा हुजा राह और शामी, पीपत तथा दाज फी लक़ियाँ आदि राजितलक का सथ सामान वहीं लावा गया। तथ कृष्ण की आजा पाकर पुरोहित धीन्य ने विधि के अनुसार वेदी चनाई। उसके कपर व्याप्तवर्ष विश्वे हुए सबेतीभद्र आसत पर डीपरी-सिहत महाराज युधिटिकर बैठे और आदि को आहुतियाँ देने लगे। तथ सब लोग उठ खड़े हुए और फूल्ए से पावचनव्य नामक सङ्घ में जल लेकर युधिटिकर के तिलक किया। इस समय तरह सरह के याजे बजने लगे। आद्या लोग बड़ी अराहता से कहने लगे!—

महाराज ! खारने सीमान्य-वरा खपने ही परक्रम से राजुओं के जीता और घर्म्यपूर्वक राज्य के। प्राप्त किया है। वड़े मान्य ये जी महावीर भीमतेन, गाएडीवचारों खर्जुन, और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव-सहित खाप, वीरों का नारा करनेगले उस मयहूर संप्राप्त से बच यये हैं। इसलिए अय खपना क्र्यंच्य पालन कीजिए।

इस प्रकार सन्त्रनों से खादर पाये और मित्रों से घिरे हुए घर्म्मराज खपने विस्तृत राज्य के अधिकारी हुए । माहलिक किया समाप्त होने पर उन्होंने कहा :—

हे विप्रगण ! पारहवों में गुए हों या म हों, जब आप लोग सब उनके गुए गाते हैं तब

फा० ३८

पाएडों ने। धन्य है। जब श्राप हम लोगो के गुणवान् सममते हैं तब आपके चाहिए कि हम पर अवश्य कृपा करें। महाराज धृतसष्ट हमारे पिवा के बराबर हैं; इसलिए यदि त्राप लोग हमे प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सदा उनके श्राज्ञाकारी श्रीर हितकारी बने रहिएगा। सारे वश वा नाश करके भी हम देवल उन्हीं की सेना करने के लिए जीवित हैं। यह सारा साम्राज्य और पाएडव अब उन्हीं के श्रापीन हैं। श्राशा है. श्राप हमारी यह बात न भुलेंगे।

यह कह कर और बहुत सा धन टेकर धर्मराज ने बाह्मणों को विदा किया। जब पुरवासी और प्रभावनं सर चले गये तब युधिष्टिर ने भीमसेन की युगराज, बुद्धिमान् विदुर को मन्त्री, युद्ध सञ्जय की उपदेशक, सरल को सेनापति, श्रार्जन को राज्य रचक, सहदेव को शरीर रचक और पुराहित धीम्य को

हैप्रक्रार्च का अधिकारी बना कर कहा :-

तुम लोग राजा घृतराष्ट्र की आज्ञा बराबर मानते रहना । गाँव तथा पुरवासियो स्त्रीर प्रजायर्ग मा नेई काम करना हो तो युद्ध राजा की आज्ञा से करना। इस समय तुम लोग घायल और थके हुए हो, इसलिए अपने अपने घर जारूर थरावट दूर करो और विजय का जातन्त्र मनाओ ।

यह पह बर बुधिन्दिर ने चचा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार भीमसेन को दुर्योधन का महल, अर्जुन को दुशासन का महल और नकुल-सहदेन को धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रो के सहल विये। तब सत्र लीग धापने चापने महला से गये।

इस तरह धर्म्भराज बधिष्ठिर राज्य की अपने व्यधिकार में करके, चारों वर्शों की प्रजा की द्यपने अपने काम में लगाकर, व्याधित लोगों के पालन-पोपण का यथोचित प्रयत्य करके तथा और जो जो जरूरी काम थे सत्र करके एक हिन क्या से बोले .—

है कृष्ण । वही सुरा से तो हो ? कुछ तक्लीफ तो नहीं ? तुम्हारी ही कृपा से जय धीर यरा प्राप्त करके हम लोगों ने राज्य पाया है। यदि तुम्हारी कृपा इस पर अब भी बनी हो तो हम लोगो की साय लेक्ट महात्मा भीष्म के पास चलो। यदि उनसे उपदेश मिले वे। हम लोग धर्म के अनुसार राज्य की रहा कर सकेंगे।

> युधिष्टिर की बात सुन कर कृष्ण सात्यकि से वीले .— हे सात्यकि ! इमारा रथ शीघ्र ही तैयार करने की खाजा हो ।

तन राजा यथिष्ठिर ने भी अर्जुन से बहा :--

है धनव्यत्र । इसारा रथ भी तैयार करने के। कह दो । हमारे साथ सेना के चलने की चानरय कता नहीं। प्राज सिर्फ हमीं कई व्यादमी भीष्म के दर्शन करने चलेंगे। महात्मा भीष्म की याग-समाधि में वित्र डालना उचित नहीं । इसलिए ने ई फालत् आदमी हमारे साथ न चले ।

धर्मराज के त्राह्मानसार अर्जुन ने रथ तैयार करके उ हे मुचना दी। जब सात्यिक के साथ कृष्ण अपने रथ पर धेठ गये तब पाँचां पागड़व भी रथ पर सत्रार हुए खोर आपस में बातचीत करते हुए चले। उनके रथ वही तेजी से और वान्ल भी तरह गरवते हुए चलने लगे।

थोडी देर बाद महातमा कृष्ण और युर्शिष्ठर आदि बोर कुरुक्तेत्र पहुँच गये। फिर, बहा मद्रियों से चिरे द्रुए पितामह भीष्म बाखों की राज पर पड़े थे वर है गये।

तब शीब ही रथ से उतर कर और दाइना हाथ उठा पर उन लोगों ने मर्पियों की प्रशाम तिया। नदतों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान गुधिष्ठिर, भाइयो और कृष्ण के साथ, महातमा भीव्म के पास गये। उनको श्राकारा से गिर हुए सूर्व्यकी तरह देख कर मारे डर के वे वहीं राडे रह गये। यह देख कर देवपि नारट कहने लगे ---

महातमा भीष्म सूर्व्य की तरह श्रह्म हो। यहे हैं। ये महातमा त्यारों वर्धों के घरमें बहुत ही श्राही तरह जानते हैं। इसिलए इनके मत्ने श्रीर हागे वाने के पहले तुम लोग जानने यो य वात इनसे पृद्ध कर श्रपने श्रपने सन्देह दूर कर लो। भगवान् की ऋग से इस समय इनका मारा शागीरिक और मार्नासक वलेश दूर हो गया है।

महार्प नारद ने जब यह बात कही तब सब लोग मीष्म की तरफ बढ़े खीर एक दूसरे का मुँह

देराने लगे। श्रन्त में युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :--

हे इच्प्प ! तुम्हारे सिना ऐसा कोई नहीं जो पिताभह से कुछ पृद्ध सके । हम लोगों में तुम्हीं धर्माज हो । इसलिए तुम्हीं इनसे धर्मा की वार्ते पृद्धों ।

तब भीष्म का प्रण म करके कृष्ण ने कहा :--

है नौरवनाथ ! ऋपने गुरू ऋपने कुटुन्बियों और ऋपने वायु-वान्थवों के। मारने के कारण धर्मीराज बुधिष्टिर धड़े लड़िजत हैं। इसलिए आपके सामने खाने का साहस नहीं करते।

भीष्म ने उत्तर दिया :—

हे आसुरेव ! दान देना, बेर पड़ना श्रीर तपस्या करना जैले मादाए का घर्म्म है बैसे ही युद्र में राष्ट्रीयों के। मारना 'इत्रियों का धर्म्म है। मतु ने कहा है कि ललकारे आने पर 'इत्रिय के। जरूर ही' लड़ना चाहिए। युद्र ही के द्वारा चत्रिय को यहा धर्म और सर्ग मिलता है।

भीमा की वाल झुन कर धर्मराज को धीरज हुन्या। तब पास जाकर उन्होंने बड़ी नम्नना से उनके पर झुने। धतुर्धारियों में श्रेष्ठ, परम उदार, भीष्म ने भी प्रसन्त-मन से धर्मराज का माथा सूँजा और उनके बैठने की खाला देकर कहा:—

पर्न्मराज ! तुम डरो नहीं । धर्म्म-सम्बन्धी जो जो वातें तुम जानना चाहते हो वे हमसे तुम वेखटके पृद्ध सकते हो !

तव यधिष्ठिर वोले :---

हे पितामह ! सज् लोग हमसे राज्य फरने के। कहते हैं; परन्तु वह फाम हमें बहुत कठिन जान पहता है। इसलिए इस विषय में हमें उपदेश दीजिए। थोड़ा बहुत शास-कान का हमने प्राप्त फिया है वह आपद्दी से प्राप्त किया है। इसलिए अब बताइए कि हमके। क्या करना चाहिए।

धर्म्मराज का प्रश्त सुन कर भीष्म ने उनसे कहा :--

वेदा! राजों के लिए राज-धम्में ही सब धम्मों से श्रेट है। इसी धम्में से महत्य-समाज सथा हुआ है। जैसे लगाम से घोड़ा सथा रहता है बैसे ही राजधम्में के प्रभाव से महत्य ध्यपने अपने धम्में की परबादा के भीतर रहता है। है पम्मेराज! यहि इस धम्मों के खतुसार तुम प्रजा पालन कर सके। तो निरुचय ही तुमहें बड़ा पुरुब होगा और तुम यहत यरास्त्री भी होगे। इसके सिवा, तुमहें कोई क्लोरा म होगा। तम मुख से और इन्छम्दवापुर्वक रहोगे।

इस तरह युधिन्तर के। राज्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राज्यमंने के विषय कर्ताच्यों के सम्बन्ध में उन्हें कई दिनों तक चपदेश देते रहे। पाएडव लोग रात के। धर पले आते और दूसरे दिन संबेरे भीष्म के पास फिर जाकर अपने अपने संशय निवारण करते।

बहुत दिनों तक महाबीर भीष्म राजधर्मा, श्रापदर्मा, मोइधर्मा, और शासन करने भी विधि के सम्बन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गये तब उपस्थित राजों और महर्पियों में थोड़ी देर के लिए सज़ाटा छा गया। बाखों की सेज पर पड़े हुए भीष्म से उस समय व्यासदेव बोले :—

हे भीवा ! आपकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देह दूर हो गये । आपकी प्राक्षा के

श्रनसार श्रव वे राज्य करने के लिए वैयार हैं। इसलिए श्राप इन्हें हरिननापुर जाने मी श्रनुसति धीजिए ।

तत्र महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा :---

राजन् ! मंत्रियो के साथ अब तुम शीघ ही हस्तिनापुर लौट जाव । ऋपने मन में तुम्हें किसी प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं। बहुत दक्तिणावाले तरह तरह के यक्ष करके तुम देवताओं ने। प्रसन्न करो। प्रजा का मनोरञ्जन करो; मित्रो का यथोचित सम्मान करो। इससे तुम्हारी भलाई श्रवश्य होगी। सम्यं के बत्तरायण होने पर हम देहत्याग करेंगे। उस समय फिर हमारे पास त्राना।

इस तरह महात्मा भीष्म की आज्ञा पाकर धर्म्भराज युधिष्ठिर सब लोगों के साथ हस्तिनापुर लौट छाये। बहाँ पहले सी जिनके पति, पुत्र आदि मारे गये थे उन्हें माँगने से अधिक घन देकर शान्त किया। फिर व्यनेक प्रकार से व्यपना प्रजा का सन्मान बढ़ाया और ब्राह्मणों के सन्तुष्ट किया। इसके बाद वे खन्छी तरह राज-काज चलाने की व्यवस्था में लग गरा ।

कुछ दिन इसी तरह बीतने पर जब सूर्य्य उत्तरायण हुए तब धर्मगराज ने सनका कि श्रव भीष्म का मृत्य-काल था गया। इसलिए उनके मरने पर वामि-संस्कार श्रादि किया करने के लिए माला, सरह तरह के मुल्यवाम् रत, यी, धुरान्धित चीचें रेहामी वस्त, चन्दन, श्रगर खादि भेज कर और भीष्म की तरह तरह क नूष्याद राम मा अस्तान पर अस्या पक अस्यम, अस्य आद आप कर आर आर आप आ संख्य त्रिप्त के जानेनाले पुरोहित, "इतराष्ट्र, वान्धारी, क्रन्ती श्रीर त्रपने भाइयों को छागे करके वे रथ पर नगर से चले। छप्ए और विदुर भी उनके साथ साथ चले।

भीव्य के पास जाकर उन्होंने देखा कि महर्षि लोग पहले ही की तरह उन्हें वेरे हुए थैठे हैं। भाइयों के साथ रथ से उतर कर युधिष्ठिर ने भीष्म और महर्षियों की प्रशास किया। इसके बाद उन्होंने भीष्म से पडा :--

है पितामह ! हम युधिष्ठिर है; आपने नमस्कार करते हैं। आपका मृत्यु-समय निषट समक

कर अप्रि आदि सामगी ले आये हैं। अब आहा बीजिए, क्या करें।

थह सुन कर महारमा भीष्म ने श्रोरों सोल दीं। छन्होने देखा कि बनके सब कुटुम्बीय जन उनके चारों तरफ यैठे हैं ! तब उन्होंने ग्रुधिस्टर का हाव पकड़ कर कहा :--

थेटा ! तुन्हें मन्त्रियों समेत स्थाया देरा हम बड़े प्रसन्न हुए हैं । हम श्रद्वावन दिन तक इन पारहार बार्यों की सेज पर पड़े रहे। ये अट्टाबन दिन सी वर्ष की तरह जान पड़े हैं। जो हो, सीभाग्य से खब पवित्र माघ महीना और शुरु पच आ गया है।

युधिप्टिर से यह यात कह कर महात्मा भीष्म श्रन्थे राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे :—

महाराज! तुम धर्म्स के सब तक्त्वों के। जानते हो; इसलिए तुन्हें शोक न करना चाहिए। जो होनहार है वही होता है; उसे कोई मेट नहीं सकता! धम्में के खनुसार पाराटव लोग नुम्हार पुत्र के तुल्य हैं। इसलिए धरम-परावण हो कर तुम उनका प्रतिपालन करी। सीघे सारे स्वभाव के गुरु-भक्त मुधिष्टिर सदा तुम्हारी श्राक्षा मानेंगे ।

इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सव लोगों से कहा :—

वेटा ! श्रव हम प्राण छोड़ना चाहते हैं । इसलिए तुम हमको श्राक्षा दो ।

यह मह मर छन्होंने सबके। व्यालिङ्गन किया श्रीर चुप हो गये। मूलाधार ब्यादि स्थानों में पत्त को इस से एकाम करके वे समाधिस्य हो गये। उसी दशा में उनकी सींस रुक गई और उनकी प्राण एत्या भी तरह महारन्ध्र 🛈 निकल वर श्राकारा की उड़ गया ।

इस तरह भरवकुल-अंग्ड महासमा भीष्म के प्राय-स्थाग करने पर विदुर खौर पायहवों ने पकत्र

हो कर काठ और छनेक प्रकार की सुगन्यित चीजों से चिता वनाई। फिर विदुर और पुधिरिटर ने भीम की अच्छे अच्छे रेरामी बन्नो से ढक दिया और कोई पाएडव छत्र लेकर, कोई चँवर लेकर, ययास्थान स्वड़ा हो गया। छीरव लोग नियमानुसार आह और हवन करने तथा जाइएए लोग सामदेद का गान करने लगे। इसके दार भीष्म का सगीर चिता पर रख दिया गया। उसके उपर चन्दन, काठ, अगर, कपूर आदि सुगरित चीजें सक्यों गई। फिर चिता में आग लगा दी गई। इस तरह इनको अन्त्येदिर-किया सगीद स्वत्ये को चीजें के साथ गड़ा जी के किनारे गये और वहीं भीष्म के लिए जलाच्यालि देने लगे।

धृतराष्ट्र के वर्षण आदि कर चुकते पर धर्मराज मुधिष्ठिर बड़ी ब्याङ्कला से उनकी श्रामे करके गङ्गा जी से बाहर निरुलं। उस समय वे रो कर धायल हायी की तरह जमीन पर गिर पड़े। यह देख इन्या इतारा पादर भीसतेन ने उनको तुरन्त उठावा और इन्या वह कह कर कि—महाराज! धीरज धरिए—उनको समक्ताने लो। धर्मराज के प्राय: वेहोरा देख कर अर्जुन आदि पायडव शोक करते हुए उकने चारों तरक बैठ गये। तुत्रों के शोक से दुर्सा प्रकार कुर कुर कर कि वह श्रामे हुए करते कारों तरक बैठ गये। तुत्रों के शोक से दुर्सा प्रकार कुर कुर लोगे:—

प्रस्मेराज ! क्षमीन पर लोटने का यह समय नहीं । उठी और व्यवना कतड्य पालन करो । क्षत्रिय-धर्म्म के क्षतुसार तुमने यह साम्राव्य चीता है। इसिविए भाइमों और मिन्नों के साथ उसे भीग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो काई कारण भी नहीं। हीं, हमारे और गान्यारी के सी पुन, हमने में पाये दुए अने तरह, तो गये हैं; इमलिए यदि हम लोग शोक करें तो ठीक मी है। हमने दूरकों विदुर की बात नहीं मानी; इसी लिए हमें इस शोक-सागर से ह्यना पढ़ा। व्यवश्व तुम शोक स्थाप कर हमारी तरक देखी।

ष्टुदिमान् धृतराष्ट्र की यह बात सुन फर भी युधिष्ठिर कुछ न बोले। तब महाला छप्छ ने जनका बहुत बदास देख फर कडा :—

हे महाराज ! परलोक गये हुए मनुष्यों के लिए अधिक सोक करने से वे बड़े दुखी होते हैं। इसिलए अन वड कर दिसी यहे दिख्यागले यह को तैवारी खोजिए। सेामस्स से देशताओं का, असत से पितरों का, बान और उल से श्राविध्यों का खीर जितना सीते उससे अधिक धन देकर दिखों का हाम सीजिए। महाराम भीम्म की क्रम से सारा राजयमें आप सुन पुढ़े हैं। इसिलए आपके सूवों की तरह काम न करना वाहिए। अब पूर्व-पुरुषों नी तरह वस्ताह और हदता के साथ राज कीनए।

कृप्ण की बात समान होने पर युधिष्ठिर ने कहा :—

है शासुदेव | हम खब्दी तरह जानते हैं कि दुस हमांचे बहुत चाहते हो। पर महानीर कर्य स्रोर महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरह शान्ति नहीं मिल सकती। सब तुम ऐसा जपाय मतान्त्री जिसके करने से हम इन घोर पापों से झुटकारा मिले और हमारा मन पवित्र हो।

इस तरह धर्माराज के। फिर दुख करते देख व्यासदेव ने कहा :--

बेटा! माद्धम होता है कि तुम्हानी पुद्धि अब भी दाबाँडोल हो रही है। अब भी तुम बालमें की तरह मीह में आ जाते हो। तुम्हानी बात सुन कर जान पहना है कि पिताबह ने हतने दिन तक तुमको द्यर्थ ही उपदेश दिया। तुम तो सब बातों के प्राथिशत जानते हो। इसलिए दुधा शोक न करके जिन काम से पानों का मारा हो वस कि काम करों। राजा के लिए यक से बढ़ कर और केाई काम नहीं। अर्थनेमें किसी यहां से कम नहीं। इसलिए तुम्हें बढ़ी यहां करना चाहिए।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने ऋहा:--

भग न । यह हम जानते हैं कि श्रश्तमेत्र यहा काने से राजा लोग पवित्र हो जाते हैं । किस इस समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं। इस घोर युद्र के बार हमारे पास ऋव यहु 1 थोड़ा धन रह गया है। इसारे भित्र राजा लोग भी बड़ी दीन श्रवस्था में हैं। इस दशा में जनसे भी छुछ नहीं माँग सकते । श्रीर, धन देना ही श्ररवसेष यक्ष की सबसे बढ़ी बात है। इसलिए आप ही वनाइए कि इस समय रग क्या करें।

तय बळ देर साच कर महर्षि वेदव्यास ने कहा :---

बेटा । तम चिन्ता न करो । यह ठीफ है कि इस समय तुम्हारा खजाना खाली है; किन्तु उसे शीघ ही भर देने का उपाय हम बताये देते हैं। किसी समय महाराज सहत ने हिमालय पर घड़ा भारी यत किया था। उस समय उन्होंने ब्राह्मणा की इतना ऋधिक धन दिया था कि वे यह सय धन न ले जा मके और वहीं होड़ देने की मजबूर हुए। सीने का वह डेर अब तक वहाँ पड़ा है। इस समय वसे ले थाने से तुन्हारा यह सहज ही में हो सकेगा।

भगवान व्यास के इस तरह भरोसा हैने पर धर्मराज बन्धु वियोग का दु:स मूल

कर बोले :--

है पितामह । श्रमन्त धन पाने का जो उपाय श्रापने हमें बताया है उसके द्वारा शीघ ही धन क्या करके हम यहा करेंगे।

महातमा युधिष्ठर की यह जात समाप्त होते ही महर्षि लोग सबके सामने वहीं अन्तर्कान हो गग्रे।तव भीष्म, कर्ण त्रादि वीरों के पारलीकिक कल्याण के लिए ब्राह्मणों के बहुत सा घन देकर और पुतराष्ट्र के। त्रागे करके युधिष्ठर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर लौट आये और पुतराष्ट्र के। धीरज देकर राज्य करने लगे।

शतुनारा के बाद पागडवों का राज्य निरुपद्रव हो गया । इससे वे लोग सुख से राज्य करने लगे । श्रिधनीकुमारों की तरह अर्जुन श्रीर कृष्ण श्रानन्दपूर्वक विचित्र वन, पवित्र तीर्थ, पर्वत, गुफा, नहीं श्रारि संस्वीय स्थानों में विचरते लगे। बन्धु-बान्धुवाँ खीर पुत्रों के नाश से ऋतुन के ता शोक हुआ था उसे छुन्य तरह तरह की प्रद्वुत कथायें कह कर दूर करने लगे। एक दिन उन्होंने खर्जुन से कहा :—

है अर्जुन ! धर्म्म के अनुसार यह राज्य अकारक हो कर धर्मराज के हाथ में आया है । धृतराष्ट्र के जो अधरमी और राज्य-लोलुप पुत्र तुम लोगों को सदा तङ्ग किया करते थे उन्हें किये का फल मिल गया। वे सप इस समय परलोक में हैं। अब राजा बुधिष्ठिर तुम लोगों से रिस्त हो कर निर्धि राज्य करें। यदापि हम धर्म्मराज की उपदेश देने योग्य नहीं तथापि जी जो उपदेश हमने उनकी दिये हैं जन सबकी उन्होंने मान तिया है। उन्हों के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं। श्रव तुन्हारे माथ देंटने उटने के सिया हमारे यहाँ रहने का केाई प्रयोजन नहीं। इसलिए अब हमके द्वारका लीट जाना चाहिए। हुन्दारें तार एक का क्षुप्त भोगने को तो बात हो क्या है, बनवास करके भी हम बड़े प्रसन्न होने हैं। प्रमाराज युधिष्ठिर, महावती भीग, और सरलन्दमाय नखुल-सहदेव जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमें बड़ क्षत्र्या लाता है। किन्तु बहुत दिनों से हमने पिता, पुत्र, बल्देव और बादन बंदा के खन्य आत्मीय लोगों के। नहीं देखा । इसलिए द्वारका जाने की हमारी बड़ी इच्छा है । तुम हमारी बात मान लो और घन्मराज के पास चल कर कही कि इस द्वारका जाना चाहते हैं।

प्यारे मित्र कृष्ण की यह बात सुन कर महा पराक्रमी अर्जुन ने वहीं मुश्किल से उसे माना। स्य ग्रुप्ण श्रीर श्रर्जुन वठ कर धर्म्मराज के घर गये। वहाँ धर्म्मराज युधिष्टिर मन्त्रियों से विरे हुए बैठे थे। कृष्ण और श्रर्जुन के। श्राथा देख उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनको उचित स्त्रासनों पर विदाया श्रीर कहा :--

हे महावीर ! माट्स होता है कि किसी विशेष कान से तुम हमारे पास खाये हो ! कुछ भी हो, क्हो, क्या काम है ! हम उसे खबरच करेंगे !

धर्म्पराज के इतना कहने पर बाज्य-चतुर अर्जुन ने विनीत भाग से कहा —

महाराज ! हम लोगों के प्यारे मित्र छुएए की द्वारका से आवे बहुत दिन हुए । अत्र वे पिता से मिलने के लिए वडे उतावले हो रहे हैं । इससे यदि आपकी आद्वा हो तो वे अपने नगर जायें ।

यह बात सुन कर धर्मगाज कृष्ण से बोले :--

हे वासुरेव । खब तुम पिता के दर्शन करने के लिए निर्वित द्वारका जार । मामा वसुरेव और महागिर चलराम से हम बहुत कि से नहां मिले । हुम द्वारका जारर का लोगों से हमारा और भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहके का मण्याम कह देना । हमें और हमारे भार्यों के भूल न जाना । हुम्हें जाने से हम नहीं रोकते, कि जु जर हम श्वरवमेश श्वर करें तब तुष्ट खरस्व श्वामा होगा । द्वारका वाते समय तरह करह के रक्ष श्रीर जो जोखे जुन्हें पसन्द हो लेते जाना । हमने हुमहोर हो प्रमान से पेरियों के मारा और साम्राज्य गाम निवाद है । इसलिए हमारा संव धनन्य सुम्हारा ही है ।

त्र पृथ्ण ने यहा --

महाराज ! हम खापको पूर्ण्या का स्वामी देख कर वडे ही सन्तुष्ट हुए है । हमारे पर के हाथी भोडे, और रहो को खाप जपना ही समिन्नए ।

कृप्या का शिष्टतापूर्ण उत्तर सुन कर जुधिष्ठिर ने यथोचित सरकार के बाद उनकी निग किया। तम महात्मा कृप्या, बुखा कुन्ती ब्यौर बिहुद आदि गुरुजनों की खाड़ा तेसर, और यहन सुनद्र। के साथ रथ पर चढ कर, हितनापुर से चले। बिहुद, जारो पायडव और बन्य नगर नियासी उनके पीड़े पीड़े चले।

षे लोग हुन्न ही दूर गये होगे कि झुद्धिमान कृष्ण ने बड़े मचुर सारी में इन लोगों से लौट जाने के लिए अनुरोध किया और दारुक तथा सात्यिक के ते जी से रय हाँकने के लिए आज्ञा हो। तथ पीछे पीछे जानेवाल लोग उनका आभिनन्तन करके लीट आये। अर्जुन ने अपने मिन कृष्ण के बार बार आजिल्ला किया और जन तक उननी देरा सने तन तम बरानर देराते रहे। कृष्ण भी भिय मिन अर्जुन की इकटकी लगा कर देन्यने लगे। जन एक दूसरे की और सें बो ओट हो गया तथ अर्जुन वहाँ से बड़े कह से लीटे।

ह्मर कृष्ण श्रीर सार्खाक ह्या थी तरह तेज घोडों गले रथ पर नर, नही, यन भीर पर नो भी पार करते हुए द्वारका नगरी के पात जहुँचे। इस नमय रैवतक प्यतेत पर एक बहुत बड़ा महोत्सन भी क्षार हो गया था। इस काम्य तरह तरह के बहुनों से शोआवमान यहंबशी घोड़ा पनेत पर विहार करते थे। यह देखा कर कृषण और सार्व्याकेत स्थ से जतर पड़े और प्रान्तवायुक्त प्यतेत पर गये। बहाँ उनके पहुँचने पर सन सोग वहीं सुशी से उन लोगों के साथ कृष्ण के घर की सरक पले।

%पने घर में सबना श्रादर सत्कार करके और शुराल समाचार पूछ कर प्रप्ण ने दुरी मन से माता पिता की प्रशाम किया। इसके बार पैर घोऊर जन वे आसन पर बैठे तब सब बार्स लोग चारों तरफ बैठ गये। कृष्ण के विश्राम ले चुकने पर उनके पिता बोले .—

मेदा। हमने क्लिने ही व्यादमियों के हुँह से बैपनो व्यीर पाएडवों की लडाई का हाल सुना है। पर तमने इस श्रद्मुल युद्ध के व्याको व्याँचों देखा है। इस्र्वालए हम तुमसे सुनना पाहते हैं कि पाएडवों के साथ भीष्म, द्रोए। कए।, क्ल्य श्राटि का युद्ध कित तरह हुआ था।

सब रुप्ता बहने लगे -

पिता ! कौरर पाएट्यों के युद्र में चित्रयों ने बड़े यड़े ऋडूत काम, न माट्स कितने, किये हैं। यदि सौ वर्ष तक बराबर उनका हाल बताया जाय तो भी पूरा न होगा । इसलिए हम उन्हें बड़े संदेष से

वर्णन करते हैं; सुनिए।

पड़ रह कर भीषा, त्रोण, कर्ण श्रादि के मारे जाने की तरह तरह की जितनी वही बही घटनायं फुरुत्त्र के बुद्ध में हुई थीं सब कृष्ण ने कह सुनाई। पर इस टर से कि कहीं बृद्धे बसुदेव नानी के लिए शोहाहा न हो उठ उन्होंने श्रामिमन्त्र का जिंक न किया। सुमद्रा वहाँ बैठी थीं। उन्होंने देखा कि श्रामिम यु ने युद्ध में जो श्रमाधारण बीरता दिखाई यो उसका वर्षन नहीं किया गया। इससे वे योग दर्श :--

भाई ! तुमने हमारे श्रमिमन्यु का तो कुछ भी हाल न कहा।

यह कह कर वे जमीन पर गिर पड़ों। कन्या को इस मज़र व्याकुल होते देख 'असल यात बकुदेव समक्र गये। इससे वे भी मूर्च्छित हो गये। योड़ी देर याद होशा में आकर वे छूप्य से कहते लो:—

पुत्र ! सत्यवादी होकर सी तुमने यह बात हमसे क्यों हिताई ? हमारे नावी हो। राहुओं ने हैंसे मारा ? हाय ! खिसमन्यु के। मरा खुन कर भी जब हमारी छाती नहीं कटती तब यह निश्चय है कि समय आने के पहले मनुष्य नहीं मरता । हमारे प्यारे खिमम यु ने मरते समय खपनी माता के और हमारे लिए क्या कहा था ? युद्ध में भीठ दिखा कर तो वह रायुखा के हाथ से नहीं मारा गया ?

पृद्ध यसुदेन के इस तरह निलाप करने पर कृष्ण ने दुखी मन से उन्हें धीरल

देकर कहा:-

पिता ! अभिमन्यु युद्ध छोड़ कर कभी नहीं भागा, उसके मुख का भाव कभी नहीं बदला। उस महाबीर ने युद्ध में दीक्ड़ों राजों की मार गिराया। यदि एक एक बीर उससे लड़ता तो उसे कभी न हरा सकता। बक्रधारी इन्द्र भी उसे अनेले न मार सकते। किन्तु जिस समय अर्जुन संसमक लोगों से लड़ रहे थे उस समय द्रोश आदि तत वोडाओं ने मिल कर याखों से उसे दक दिया और दु:शासन मे पुत्र ने उसने भार शाला। आपका व्यारा नाती ऐसे अलीकिन युद्ध में भर कर निरंचय ही स्वर्ग-लोन गया है। अत्यर्थ उसने जिए शोक न कीजिए।

यह फह कर कृष्ण ने जब अभिमन्तु की धीरता के सब काम भिलसिलेवार कह भुताये तथ वसुरेव ने शोक डोड़ कर लाती का शाद किया। भानवे का औप-विश्वक कार्य्य समाप्त होने पर कृष्ण ने भी माधाणों के। बहुत सा घन देकर सन्तुष्ट किया। इसके बाद सब यादव-वीरों ने भी अभिमन्तु का १.८६ करके शोक मनाया।

## ६---श्रश्वमेध यज्ञ

ष्टप्प के पले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने सीस, श्रर्जुन, नकुल और सहदेव के युला कर कहा:—

माई! इम लोगों के परम गुरु न्यासदेव, पितामइ भीष्म श्रीर महा-लुद्धिमान कृष्ण ने यहां फरमें के सम्बन्ध में जो कुछ कहा या उसे तुमने सुन्य ही है। इसलिए उनके श्राह्मानुसार यहा परने नी इमारी यदी इन्टा है। महाल्या वेदन्याम ने राजा महत का घन ले श्रावे की श्राह्मा इम लोगों को दी थी। यदि तुम उसे ला सके। श्रीर लाना चाहो तो सब काम सिद्ध हो सकता है।

धर्मराज की वात सुन कर भीमसेन ने हाय जोड़ कर कहा :--

महाराज ! हम लोग मन, बन, कमें से महादेव जी को प्रसंत्र करके वह धन ले आवेंगे । जो भयदूर किञर इस धन की रज्ञा करते हैं वे, महादेव जी के सन्तुष्ट हो जाने पर, हमारे काम में विज्ञ न डालेंगे ।

अर्जुन खारि अन्य माइयों ने भी मीमसेन की इस बात का खतुमोदन किया। तब सव पाएडवों ने धन लाने का दह निरचय करके शुभ दिन और शुभ नवत्र में सेना को वैयार होने की आहा हो। धृतराष्ट्र के पुत्र पुतुस्तु के वन्हाने राज्य की रहा के लिए नियुक्त किया। फिर स्विता-याजन कराकर अन्द्री प्रच्छी निराइयों का भाग रख कर महादेव जी की पूजा की । तदनन्तर धृतराष्ट्र की आहा लेकर के लोग पदन लाने के लिए नगर से निकते, और खसंख्य सेना के साथ, रसों मी खनि से पृथ्वी की परिपूर्ण करते हुए, आनन-पूर्वक हिमालय की तरफ चले।

तब व्यक्तेक सरोजर, नहीं, यन कीर जपन पार करके वे लोग उस पहाड़ के पास रहुँचे जिसकें भोवर सीने के ढेर के ढेर गड़े पड़े ये। तपोचली पुराहित यौन्य की व्यागे करके बनकी जाड़ा से वे बस पर चड़े और वहाँ ढेरे डाल दिये। इस समय धन्माला युधिन्ठिर ने जाझणों से कहा:—

हे द्विनक्षेत्र ! यहाँ व्यक्ति दिन रहने का सुमीता नहीं है । इसलिए शोम ही दिन स्थिर करके ब्राप लोग महादेवजी की पूजा कीजिए ।

इस पर उनके हितैयी ब्राह्मण लोग बोले :---

महाराज ! श्राज का दिन बहुत उचन है। इसलिए श्राज हम लोग केवल जल पीकर रहेंगे; श्राप भी उपनास करें।

उनके कहने के अनुसार पाएडव लोग उस दिन निराहार रहे और इस्तासनों पर लेटकर तथा साक्ष-सन्यन्धी पार्चे करके रात विवाई। दूसरे दिन बेर्ड्रों का रहस्य जाननेत्राले धीन्य जब विधि के अनु-सार हवन करके नहांदेवजी की पूजा कर चुके तब यन्यराज युधिटिटर वहाँ यदे जहाँ पन गड़ा था। यहाँ उन्होंने फल, पूज, मालपुबे, गुलगुले और हछ्खे से धन के स्वामी कुबेर की पूजा की। फिर मौकरों की धन रोदिने की आजा ही।

कुछ ही देर छोदने पर इस जगह से फितने ही बड़े बड़े बर्तन, घड़े और फड़ाह निकते। उनमें सेाना भरा हुआ था। राजा युधिइर हरितवापुर से धन ररने के योग्य यहुत से धनेन और ले जाने के लिए लारों हाथी, पोड़े, ऊँट, गर्धे और लाहियों अपने साथ ले आप थे। सारा धन उन्हीं धर्वतों में भर कर उन्हें गाड़ियों और हाथियों आदि पर लादने के लिए उन्होंने आहा ही। इस तरह यह विश्वस सम्माद पाकर और फिर महादेवजी की पूजा करने वे हरितवापुर को लीट पड़े। लेहे हुए जानवर योग के मारे वेथे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुद ही थोड़ा चल सख्ते थे।

इस बीच में छुटल यहां का समय निकट आवा जान और राजा युधिशिर का अनुरोध समरण करके चलदेन, सुमद्रा, म्रुग्न, युयुवान, चारुदेत्या, फुटबम्मों खादि बीरों के साथ हरितनापुर आ पहुँच। वे लोग धालर बेठे ही ये कि खर्मिमन्यु की पत्नी उत्तरा के एक मरा बालक उत्तपन्न हुआ। पुत्र के सूचि पर गिरते ही अन्तःपुर के सब लीग व्यानन्द मनाने लगे। पर शीव ही वह धानन्द रोने में वरल गया।

कृष्ण ने वहीं चबराहट से युवुस्तु के साथ अन्तःपुर में जाकर देशा कि कुन्ती, द्रौपदी श्रौर सुभद्रा श्रादि उनको मुलाने के लिए जस्दी जस्दी दौड़ी श्राती हैं। चनके साथ कृष्ण उस वर में गये जहाँ उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुश्रा था। वहाँ उन्होंने देशा कि वह घर तरह तरह की मालाश्रों से सजा हुआ है। चारों खोर जल से भरे हुए घड़े रन्खे हैं। जगह जगह पर घी रज़्सा है। तेंद् की लक्ड़ी जल रही है। सरसों वर्तनों में भरे हुए रन्खे हैं। घारतार हृथियार भी कई जगह पर रज़्खे हुए हैं। राज़्सों की विज्ञकाश्य दूर करोबाला यह सामान देख कर कृष्ण आगे बड़े तो उन्होंने देशा कि कई जगह थाग दहक रही है खोर मुद्दी स्त्रियों तथा निकिस्सा करने में चतुर बैदा बही बैठे हैं। कृष्ण को देखते ही सब लोग करूत कर से विलाप करते लगे। निराट को पूजी करता चमीन पर लोट मई और बन्ते पर तन्ते पर कहे कि पर स्त्रि कर कर रोने लगी। यह दशा देश कर महाला कृष्ण को बढ़ी दया आई, वे खोर से कहने लगे :—

हम कभी शुद्र से नहीं भागे; धर्मा और बाह्यणों के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय वन्धु अर्जुन से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी और कंस के। हमने धन्मानुसार मारा है; सरय और पर्म्म का हम सदा पालन करते हैं। इसलिए इन सब पुखरों के प्रभाव से श्रामिमन्यु का पुत्र शीय ही जी वठें।

• उनकी बात पूर्ध होते ही उत्तरा के गर्भ से उत्तरभ हुन्या वह वालक चेव में आकर हिलने हुन्ते लगा। जल में दूराता हुन्या आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न होता है वैसे ही कुन्ती, द्रौपवी और सुभद्रा आहि हिल्मों अवस्था आनि हिल्मों अवस्था के अपनीचत होतर क्रिया की स्थानित होति की। इसके बाद उत्तरा ने यथा समय उठ कर पुत्र-सहित वहीं प्रसन्नता से कृष्ण की प्रणाम किया। तम महात्मा कृष्ण और दूसरे आदगों ने प्रसन्न होकर उस यालक को तरह तरह के बहुमून्य रह देकर कहा:—

इस वालक ने वंदा के चीए होने के समय जन्म लिया है; इसकिए इसका नाम परीनित रक्का जाय।

शुक्ष्यत्त के चन्द्रमा की सरह वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे हस्तिनापुरवासियो का बढ़ा कानन्द हुआ।

परीक्षित के पैदा होने के एक महीने बाद पाएडव लोग वह धन-पशि लेकर हिमालय से लौटे। यह खबर पाते ही कि वे नगर के निकट खाये हैं, यादव लोग उनकी खगवानी के लिए पले। ब्यना, पपाता और मालाओं से नगर सजाया गया और धनवाम् पुरवासियों ने खपने खपने घर सजाये। महास्मा बिहुर ने पाएडवें के कस्याए के लिए सार देव-पन्टियों में पूजा करने के खाहा दी। वध महास्मा बिहुर ने पाएडवें के कस्याए के लिए सार देव-पन्टियों में पूजा करने की खाहा दी। वध माजस्मा बिहुर ने पाएडवें के कस्याए के लिए सार देव-पन्टियों में खात दक्का वयोगियत सालार किया। वहनात्वर से कि एक वर्षों के पाल कर पृथितियों की काल कर पृथितियों की साल कर पृथितों की पार कर के साथ कर्दोंने नगर में प्रवेश किया। विचादियों के पाल के साथ कर्दोंने नगर में प्रवेश किया। विचादियों के पाल कर प्रविची की पर पार कर कर से पाइयों की कोलाहत से पृथ्वी खीर खाकारा दोनों गूँव उठे।

इस तरह पायडय लोग उस धन-राशि. के लेकर नगर में पहुँचे। पहले तो उन्होंने अपना अपना नाम लेकर घृतराष्ट्र के पैर छुए; किर यान्वारी और छुन्ती के। प्राण्याम करके बिदुर, युयुसु आर्थि का यथोपित सम्मान किया। इसके बाद परीचित के पैदा होने और छुक्ल के द्वारा उनके जिलाये जाने का हाल सुन कर ये लोग बढ़े आनन्द से छुक्ल की बार बार प्रशंसा करने लगे।

कुद्र दिन बीतने पर महीर्षे ज्यास हस्तिनापुर त्याये । कौरनों त्यौर यादनों ने नियमानुसार पाय श्रौर ऋग्वे से उनकी पूजा की । तदनन्तर गुधिन्ठिर ने कहा :—

भगवन् ! त्रापको कृपा से जो घन हम लोग ले थाये हैं उसे शीब ही अरवमेष यहां में रार्च फरना चाहते हैं । इसलिए श्वाप इस बात की खाला दीजिए ।

वेदन्यास ने कहा :--राजन् ! तुम शीज ही अश्वमेघ यज्ञ करो । तय युपिष्ठिर ने शिष्टाचार दिसा कर कृष्ण से कहा :-- हे केराव ! तुम्हारी ही कृपा से हमारा महल हुन्ना है। इसलिए इस यह की दीचा तम्हों लो ।

उत्तर में कृष्ण ने वहा :---

महाराज ! त्र्याप बड़े शीलवाव, त्र्यौर विनयसम्पन्न हैं; इसी से त्र्याप ऐसा बहते हैं। त्र्याप हमारे राजा त्रीर गुरु हैं; इसलिए आप ही यहान्धीलिए । त्र्यापका यहा सिद्ध हो जाने पर हम सब लोगों , को यहा का फल होगा । ज्याप जो काम करने के लिए फेडोगे हम बडी करेंगे ।

तव यधिष्ठिर ने वेदव्यास से कहा :---

हे महर्षि ! चाप यक्त का ठीक समय निश्चित करके हमें दीवित कीनिए। यह यक्ष आप ही की क्रपा से निर्धित समाप्र हो सदेजा!

व्यास ने कहा :—राजन् ! चैत्र की पौर्शनासी के तुम्हे यह यह श्रारम्भ करना होगा। इसलिए श्रव यह भी सामग्री इन्द्री करो और पोड़ों की विद्या जाननेवाल सार्यियों तथा नाझाएों के। यह से घोड़े की परीचा करने की ब्याहा हो। शास्त्र के श्रनुसार बेड़ा क्षेड़ा जायगा। वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी-मएडल पर तुक्तार चमकते हुए चन्द्रमा-रूपी यश का प्रकारा फैला कर लौट श्रावेगा।

महर्पि न्यास की खाझा के ध्युसार राजा युधिष्टिर सब तैयारी करने लगे। धीरे धीरे सब सामान इकट्टा हो जाने पर उन्होंने कहा :---

भगवन् ! यज्ञ की सब सामग्री तैयार है। इसके उत्तर में महर्षि ने कहा :-

हम भी तुम्हे यह में धीचित करने के लिए तैयार हैं। कूचै—चाहि चौर जिन जिन चीचों की फरुरत है उन्हें साने की बनवाना चाहिए। तुम्हें चाज ही शास्त्र के अनुसार घोड़ा खोलना होगा चौर उसकी रहा का उचित प्रवस्य भी करना होगा।

युधिष्ठिर ने कहा :--आप ही बताइए, इस घोड़े की रक्ता कीन अच्छी तरह कर सकेगा।

महर्षि ने कहा :—राजर ! घनुर्धारियों में श्रेट महावीर ऋर्जुन ही की यह कठिन काम सौंपना चाहिए । भीमसेन ऋरीर नकुत बड़े तेजस्त्री हैं; इसलिए ये राज्य की रक्ता करें । और सहदेव महमाने। की देख-भाल रक्ते ।

महर्षि न्यास की श्राहा के श्रमुसार प्रवन्य करके गुधिष्ठिर ने श्रर्जुन से कहा :--

भाई ! तुम निश्चित समय पर योहा लेकर यात्रा करना । जो राजे तुससे लड़ने फार्ने उनसे हमारे यह का हाल कहना और जहाँ तक यने लड़ाई टालने वी चेय्टा करना ।

ठीफ समय पर पुरोहितो ने ग्रुपिटिंद को धरवमेध यज्ञ के लिए धीनित किया। एस समय ये पूलों की माला, शराद्वाला, २एड श्रीर चीन करत्र पारण करके च्यलिजों के साथ बैटे श्रीर प्रमालित श्रीप्र की तरह शोभा पाने लगे। इसके वाद श्रजुंन भी जिनत बेरा में श्री भी तरह शोभायमान हुए। यथासमय महासा ज्याम ने उस काले चोड़े के होड़ दिया। श्रजुंन उसके पीढ़े चलने के तैवार होकर वीले :—

घोड़े ! तुम्हारा मङ्गल हो । तुम निर्वित्र प्रस्थान करो श्रीर शोध ही यहाँ लौट श्राश्रो ।

यह कह कर छन्होंने अंगुरताना पहना और गायडीव का टङ्कार शन्द किया। फिर वई। प्रसन्नता से सकेद घोड़े पर सबार होकर उसके पीड़े पीड़े पत्ने। इस समय हस्तिनपुर के तड़के, मूढ़े और रिज्याँ, सब लोग, अर्जुन और यझ के घोड़े के देखने के लिए यहाँ एकत्र ये। वे सब विण्ला पिल्ला बर कहने लगे:—

यह देसी भोड़ा जाता है। यह देसी गाएडीव लिये हुए ऋर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ईरवर करे इनके जाने ख़ौर लौटने में कोई विग्र न पढे।

किसी किसी ने वडा :--

भीट् के कारण हम लोग ऋर्जुन के। देख नहीं पाते । सिर्फ उनका प्रसिद्ध गाएडीव धन्ना देख पड़ता है। जो हो, भगनान् करे रास्ते में केई विश्व न हो। यह निश्चय है कि वै घोड़ा लेकर ही लीटेंगे। हम लोग उस समय उनका अच्छी तरह देखेंगे।

यञ्च का थोड़ा पहले उत्तर की तरक चला। बहुत से छोटे छोटे राजा ऋर्जुन से लड़ने आये।

वे सब परास्त हुए । कोई ऋर्जुन का कुछ भी न विगाइ सका ।

सब पूर्व की झोर घूम कर वह योड़ा क्रिगत्ते केरा से पहुँचा। वहाँ के राजकुमारों ने श्रास्त्रकारों से सज कर पोड़े के कर लिखा। महावीर ष्यर्जुन को ग्रुधिचिर की बात ग्राद थी। इसलिए पहले तो उन्होंने उन लोगों को विनयपूर्वक समका बुका कर लड़ने का इरादा छोड़ देने की प्रार्थना की। पर ब्यर्जुन की बात न मान कर उन्होंने उन पर थावा किया।

अर्भुन ने वन लोगों को वाणों से डक कर आरार्चराज सूर्य्यवस्मा को हरा दिया। सब दूसरे राजकुसार आरो बढ़ फर लड़ने लगे। महावीर केलुवन्मा ने आर्य्य्यजनक कुरतीलेगन से अर्जुन को बाणों से डक दिया। यह देरा कर ने बढ़े प्रसन्न हुए और उसे निरा वालक समक्त कर उसके साथ नरमी से युद्ध करने लगे।

इस समय महावीर फेतुबरमा ने ऋर्जुन के हाथ पर एक तेज वाग मारा । चाग लगा और पार्जुन का हाथ पायल ही गया। इससे वे येहीरा हो गवे और गायखीव उनके हाथ से छूट कर प्रसीन पर गिर पड़ा। इस पर ऐतुक्तों की असकता का ठिकाना न रहा। वे जोर से हॅस पड़े। खट देन फर्जुन भी पड़ा क्षीप श्रावा ! जन्हींने हाथ से बहुते हुए रुधिर की पाँछ कर वस्त्र की तरह तीह के वाणी से श्रावुक्षों के श्रावरह योद्धा सार शिराये । तब श्रियसं लोग हतोत्साह होकर श्र्वुन से बोले :—

हे ऋर्तुन ! आज से हम लोग आपके दास हुए।

चार्तुन में वनसे कहा, अच्छी बात है। कृपा करके वधासमय यज्ञ में श्राना। यह कह कर, फिर वे घोड़े के पीटे पीछे चले ।

हे पायहपुत्र ! अब तुम अधिक दिन न जीते रहोगे । इस शीख्र ही तुन्हें सार कर अपने पिता के शरण से क्यार होंगे !

इसके बाद अर्जुन ने वजदत्त के हाबी की सारने की चेप्टा की । इस पर वजदत्त ने पहाड़ वी तरह एस हाथी की अर्जुन की तरफ बढ़ाया। उस उतने बड़े हाथी का समीप श्राता देख अर्जुन की बेहद क्षीय आ गया। उन्होंने श्राम की तरह जलता हुआ एक ऐसा बाए। सारा कि उस हासी मा हर्य फट राया और वह, विजली से वोड़े गये पहाड़ की तरह, घड़ाम से बसीन पर गिर पड़ा। तव महार्यार थर्जन ने वजदत्त से वहा :--

है नकरता! युधिध्दिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी राजा की युद्ध में न मारना । इसी लिए हम तुमको नहीं मारते । यद्य के दिन हस्तिनापुर आकर तुन्हें चत्सव मे शामिल होना पड़ेगा।

महाराज वज्रदत्त यह बात मान कर श्रपने घर गये।

इसके बाद योड़ा सिन्धु देश में पहुँचा। वहाँ जयदृथ की सृत्यु का स्मरण करके सिन्धु देश के राज-पुरुषों ने क्षर्जुन पर व्याक्रमण किया। धन्मोत्मा व्यर्जुन ने वढ़े भार्ट के उपदेश को याद करके युद्ध के यद से मतवाले उन बीरों से कहा :—

है योद्धा लोगो ! तुममें से जो कोई हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेंगे।

यह बात सुन कर सिन्धु देश के बीर कोघ से उन्मत्त होकर लड़ने होड़े। घोर युद्ध होने लगा। खर्जुन के बाएगें से पीड़ित होकर भी सिन्धु-देशवासी प्राएगें की परवा न करके वड़े उत्साह से . लंड़ने लगे। यह देख कर खर्जुन सिगड़ चठे। उन लोगों के खर्का को उन्होंने रासे ही में काट हाला। फिर सिंह भी सरह गएक कर धीड़ण बाएगें के हार जीवन की इच्छा से खाये हुए उन बीरों का वे सहार करने लगे। इस पर कोई तो आगा; किसी ने हिथार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर खर्जुन पर धावा किया। इसते युद्ध-सजत बड़े हुए समुद्र की तरह खुट्य ही चडा।

अर्जुन ने सिन्धु-देशवालों की वहीं हुईशा की। घुतराष्ट्र की पुत्री हु:शला ने जब यह युत्तान्त झुना तब पौत्र की गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह अर्जुन के पास आई। यहिन की देदा कर अर्जुन ने गाराडीय रख दिया। में बोल :---

वहित ! कही क्या चाहती है। ?

शोक से व्याकुल होकर दु:शला कहने लगी :--

भाई ! युद्ध में मेरे पति के मरने पर मेरा पुत्र सुरय खब तक पिता के शोक से युड़ा हती भा । यह खाज सुन्हारे खाने की खबर सुनते ही एकाएक जमीन पर गिर कर मर गया । अब मैं उसका पुत्र लेकर सुन्हारी शरख खाई हैंं।

बहिन की दुखी देख अर्जुन ने लब्जा से सिर मुका लिया और कहने लगे :--

चत्रियों के धर्म्म की धिक्कार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दों की भी मारना पड़ा।

इसके बाद फर्नोंने दुःशला के। श्रनेक प्रकार से नमका शुक्ता कर घीरज दिया श्रीर आलिइन करके पर जाने के। कहा । श्वःशला ने योद्धाओं के। लड़ाई बन्द करने की आद्वादी । फिर अर्जुन का यथोचित सकार करके घर लोट गईं।

अपनी इच्छातुसार फिरनेवाला वह घोड़ा कितने ही स्थानों में घूमता हुआ प्रिणुर पहुँचा। महाराज बुभूवाइन (पेता के बाने का इाल सुनते ही ब्राह्मणों के खारी करके पिनीत भाव से उनने पास सरह तरह के धन-रन आदि ले आये। पर उनके इस तरह आते देरा अर्जुन की अच्छा न लगा। इमसे उन्होंने छुष्ट होतर कहा:—

चेटा ! हम शाल लेकर महाराज युधिष्ठिर के चोड़े की रहा करते हुए पुस्हारे राज्य में श्राये

हैं। फिर तुम इमसे क्यों नहीं लड़ते ?

इस तरह निरक्कार होने पर महाबीर वश्रुवाहन ने मुँह नीचे कर लिया और साचने लग कि क्या करें। इस समय नाग-क्या उद्धपी की माध्यम हो गया कि उसकी सीत का पुत्र पिता द्वारा विरस्टन होकर चिन्ता से ख्याञुल है। अतएव वह पाताल कोड़ कर वहाँ जा पहुँची और बीली :---

वेटा ! में तुम्हारी सौतेली मावा उछ्पी हैं । जब तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य में लड़ने श्राये हैं

तब तुमको उनसे जरूर लड़ना चाहिए।

उन्होंने के इस उपदेश से उत्तीजित होकर महाराज बश्रुवाहन ने लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने शीघ ही कवप पहना और शिरस्त्राण सिर पर घारण किया। फिर सिंह के चिहनाली ध्वजा से शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर ऋकमण किया । अर्जुन भी प्रसन्न होकर पु भीरे धीरे पिता-पुत्र का वह युद्ध देवासुर-संमाम की तरह भयद्वर हो उठा। एक वरसाने लगे ।

पाकर बजुनाहन ने एक बास से अर्जुन की ऐसा घायल किया कि उसकी चाट से बेर सहारे बैठ गये और कुछ देर के लिए प्रायः थे होश हो गये। होश व्याने पर उन्होंने हस कर र

पुत्र ! तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए । श्रव हम बाए वरसाते हैं:

रहा का यन करो।

यह कह कर ऋर्तुन ने वश्रुवाहन के रथ की ध्वजा काट दी श्रीर पारों घोड़े ना इससे बभुवाइन के वहा क्रीव थाया। वे त्य से छूद पड़े श्वीर पिता से लट्ने लगे। लहरूपन उन्होंने पिता की छाती में एक तेच बाए मारा। वह बाए। ऋर्ज़न की छाती में घुन गय समीन पर गिर पड़े। वभूबाहन और ऋर्जुन दोनों वाखों से घायल हो गये थे। पिता है

बन्नवाहन भी वे-होरा हो गये और जमीन पर गिर पड़े।

बभुवाहन की माता चित्राद्वरा दोनों बीरों के गिरने की खबर पाते ही शीम ह मैदान में श्रीई। वहाँ सब हाल सुन कर वह महा दुरती हुई। उल्लूपी का नाम लेकर वह विलाप करने लगी :-

तुन्हीं इन महावीरों के मरने का कारण हो । हाय ! तुमने पुत्र के हाथ से वि कराया । यही तुन्हारा पातित्रत है ! यही तुन्हारा धर्म-झान है ! कुछ भी हो, तुन्हारी मना हो गई। पर मैं सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पति की फिर न जिला दोगी तो मैं यहीं ूर्य रह कर मर जाऊँगी।

इस तरह रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिए और चुप मैठं गई। इतने में ब होश श्राया । वे उठ बैठे श्रीर माता का मरने के लिए वैयार देखे बोले :--

हाय ! हमने पुत्र होकर अपने हाथ से पिता की मार डाला । हमकी थिनकार है ! सोग वतलायें कि पिता के इस निर्देशी इत्यारे का कीन प्रायक्षित करना होगा। ऋरे, क्या भी केई प्राविश्वत हो सकता है ? हे नाग-निदनी ! आज अर्जुन के मार कर हमने तुन्हारे किया। अब पिता के साथ हमें भी मरा देख कर तुम खूब प्रसन्न होगी।

यह वह कर महात्मा वजुबाहन ने आवमन किया और भूरो प्यासे, पहे रह लिए वहीं माता के पास बैठ गये। संबक्ते इतना दुसी देख नागकन्या ने नागलोक की सङ का स्मरण किया। समरण करते ही वह उसके हाथ में आ गई। तथ उसने बश्रुवाहन से व

बेटा! शोक मत करी; चठा। मैंने युद्ध करने का नुमले इमलिए कहा था है पराक्रम की देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हों। इससे तुम्हें जरा भी पाप नहीं छू गया। इस तुम श्रपने पिता की छाती पर रात हो; ने फिर जी उटेंगे।

यह सुन कर महा पराक्रमी बश्रुमाइन वहे राश हुए । उन्होंने वह मणि ते ली उसे अर्जुन की द्वाती पर रक्खा त्यों ही वे सोकर जगे हुए मनुष्य की तरह दोनों घाँदें वैठे । सबका पारों तरफ चक्ति खड़े देख कर उन्होंने वश्रवाहन का छाती से लगाया होकर पूछा :---

हे पुत्र ! इस रएत्तेत्र में कोई वो हर्ष में, कोई शोक में, श्रीर फोई विस्मय में म क्या कारण है ? तुन्हारी माता चित्राङ्गदा ग्रौर नागक्रन्या उत्त्वधी इस समर-भूमि में ह्यों। जब इसके उत्तर में नागकन्या उल्लुपी ने उनसे सब हाल कहा तब अर्जुन पुत्र से अत्यन्त प्रसन्न होकर वोले :---

बेटा! व्यस्वमेघ यह के अवसर पर तुम भावा, विभावा और मन्त्रियों को साथ लेकर हिस्तनापुर जरूर व्याना।

बभुगहन ने उत्तर दिया :--

पिता ! हम श्रापकी श्राजा के श्रानुसार श्रप्तकोच यद्ध में श्राकर माहाएों की सेवा करेंगे । श्रम श्राप श्रपने इस मणिपुर-भवन में चलिए श्रीर यह रात सुख से विवाहए ।

महाबीर श्रर्जुन ने यह बात न मानी । उन्होंने हैंस कर कहा :--

हे पुत्र ! यह तो तुम जानते ही हो कि इस इस समय कैसे नियम में बंधे हुए हैं । यहा का यह घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा । इसलिए हम नगर में नहीं जा सकते । ईरवर तुम्हारा मज़ल करें । अब हम जाते हैं ।

तव खर्जुन, पुत्रहारा पूजित होकर, धौर होनों पत्रियों से प्रेम-पूर्ण वार्ते करके, चल दिये । इसके बाद वह स्वेच्छाबिहारी घोड़ा तमाम दुनिया में घूम कर हस्तिनापुर की तरक लीटा। मगधराज्य, चैदिदेश, द्वारका धौर गान्धार पार करके यह हस्तिनापुर के पास पहुँच गया। किसी राजा ने प्रसन्नता-पूर्वक, किसी ने बुद्ध में हार कर, सभी ने युथिष्टिर के ध्वश्यमेय यज्ञ में खाना स्त्रीकार किया।

इधर दूनों के द्वारा यह खबर पाकर कि घोड़ा लौट व्याया है और कर्जुन कुशल से हैं, धर्मोराज वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मार्च की डादशों को भीमसेन, नकुल और सहदेव की अपने पास बुलाबा और भीनसेन से फहा:—

भाई ! इसने सुना है कि तुम्हारे छोटे गाईँ व्यक्ति चोड़े के साथ निर्विध वा रहे हैं। व्रव माप महीना समाप्त होने पर है। यह व्यास्म्य करने के बहुत दिन नहीं हैं। इचलिए बेर-पारदर्शी ब्राझणों के। ष्ट्राझा हो कि यहां के लिए जीवत स्थान पमन्द कर लें।

च्यर्जुन के हाभागमन का कृतान्त सुन कर महाबीर भीनसेन बड़े प्रसन्न हुए और यह-कुराल ग्राह्मायों तथा चतुर राजमिश्वियों के साथ यहा के लिए स्थान चुनने गये। चन लोगों की सलाह से उन्होंने एक जगाह पसन्द की और उसके पीच में उतना स्थान जितना कि यहां के लिए उपपुक्त था सोने से सहजा दिया। इसने बाद राज-मिश्जी लोग इस स्थान के चागें तरक व्यानेवाले राजा, रानी और प्राह्मायों के रहने वोग्य सैनेहाँ महल और पर बनाने और उनकी करी और इतो के। नाना प्रकार के रह सीग्य सैनेहाँ महल और पर बनाने और उनकी करी और इतो के। नाना प्रकार के रह सीर सिग्जीं से विभिन्न करने लगे।

सम काम हो चुकने पर युधिष्ठिर के ब्याकालुसार भीनसेन ने राजो के पास वृत्त भेते । एवर पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के घन, राज, वाहन ब्याह लेकर हिस्तापुर ब्याये और हेरे हाल दिये । इससे वहाँ धूम मच गई । धम्मराज ने इस महमान राजों के लिए खाने-धीने के सामान ब्यार वहाँ पूर्व महाना ब्याह के बात प्रवास किया । सवारियों के लिए वन्होंने खनाज और ईख से परिपूर्ण पर देने की खाता ही ।

बद देन का आहा था। जब दाजामिद्रायों और धन्य कारीगरों ने यह का सब सामान वैयार होने की स्वर दो तय सब लीग नगर से उस स्थान ने गये। वहाँ समा में बैठ कर वातूनी बाहाए। लीग एक यूसरे को हराने की इच्छा से तर्क विनके करने लगे और राजा लोग यहाराला और यहा का सामान देलने लगे। कहीं वित्र विचित्र सुनदले तोरए, कहीं नाना प्रकार की शत्यायों और विहार करने की सामग्री, महीं अनेक इकार के मुनदले तोड़, कलसे और कहाहियाँ, वहीं सोने से पन्के सेचे हुए कुछ, कहीं आगेरी क्रानीरे 383

पग्नु, पत्ती स्त्रीर पेड, पीदे स्त्राटि देख कर वे लोग वडे विस्मित हुए। मीट देख कर मारूम होता था मानो सारा जम्बद्वीप युधिष्ठिर की बङ्गशाला में आ गया है।

चारों तरन श्चन के पहाड़, धी-दूध नी निर्द्या और राजे पीने की श्रन्य सामग्री ढेर की ढेर रस्सी टुई थी। मिलुया के कुएडल और सेाने की माला पहने हुए हजारों मनुष्य राजे पीने की वे चीचे यहे बहे त्रिचित्र वर्तनों में रख कर ब्राह्मणों को परोसने तमें। एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर एक बार दुन्दुमी बजती थी। इस तरह प्रति दिन सैकडों बार दुन्दुमी बजती थी।

जय यादव-वीरो के साथ कृष्ण श्रादि राजा लोग यझ मएडप में श्राये तय यूधिप्टिर के त्रालानुसार भीगसेन उनशी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँ आया और नमस्तार फरके बोला —

महाराज ! महारीर अर्जुन घोडा लेक्र नगर के द्वार पर आ गये हैं।

इस हाम सनाद से प्रसन्न होक्ट महाराज युधिचिट ने दूव के बहुत साधन दिया। दूसरे दिन समेरे जन बीर अर्जुन नगर शे निकले तथ गगर निरासी लोग बडे ज्यानन्द से पिस्ला कर कहते लगे —

हे अर्जुन ! यहे सीमाग्य मी धात है कि बाज तुम तौट बाये चौर हमें तुम्हारे दर्शन हुए ! धाज धर्मराज केर धन्य है | तुम्हारे सिवा ग्या चौर चौन है जो सारी पृथ्वी के राजो की हरा कर घोडे सहित निर्विघ्न लौट सकता ?

प्रजा के ये प्रशासा नाम्य झुनते झुनते खर्जुन यहामूमि में पहुँचे। उनकी खाया जान सहाराज में करके, मन्त्रियों के साथ उन्हें लाने के लिए आगे बहे भाइयो के यथाविधि प्राप्तम किया । इसके बार

प्राण और छोटे भाइयों की श्रालिइन करके वे उनके साथ सुरा से रैठ गये।

इस समय चिताहरा और उद्धर्ष के साथ मणिपुर के राजा बजुवाहन वहाँ खाये। अर्जुन की प्रमन्न परने के लिए सब लोगों ने उन्हें नाना प्रकार के धन रत दिये। उन्हें सब लोगों ने ऐसे ऋष्डे मरानो में उतारा जहाँ घडी ही मनोहर शृष्यायें लगी हुई थीं। तब महात्मा वेदन्यास ने युधिष्ठिर के पास खारर कहा -

महाराज । याजक लोग कहते हैं कि यह का सुहुर्च आ पहुँचा । इसलिए तुम आज ही से यह

प्रारम्भ वरो । महर्षि के उपदेशानुसार धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उसी दिन दीना ली। यज्ञ करने में निपुरा और वेदों की जाननेवाले शासण क्षोग अश्वमेध यहा का आरम्भ करके विधि के अनुसार अपना अपनी काम करने लगे। उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रखनेगला न था, सभी साहीपाह बेदों के ज्ञाती, त्रनपरायण, ब्रह्मचारी और सनका थे। वन लोगों ने यथाविधि व्यक्तिस्थापन किया। किर सामलता से रस

निकाल कर यहा के सन काम शास्त्रानुसार सिलसिलनार किये।

जन यहीय पस वाँधने के रान्म गाडने का समय श्राया तब यहा-मूमि मे याजकों ने छ नेत है, ह्य क्यों के, ह्य डाक के, नो देवदार के खौर एक रहेणातक का सम्भ गाटा। इसके वा भीमसन ने रोोमा के लिए कहाँ सोने के मैकडी सम्भ गाड दिये। इसके बाद बाजरो ने वहाँ सोने की ईटों से श्रठारह हाथ पेरे की एक विकोनी गरुटाकार वेदी बनाई । उसके दोनों परा भी साने के बनायें। फिर चयन किया हुई । तदनन्तर शास्त्र के अनुसार श्वास्त्रिक लोगो ने नाना देवताओं के लिए नाना प्रशर के पश पशी निर्दिष्ट करके छन खन्मों में तीन सौ पशु बाँध दिये। उस घोड़े की भी वहीं बाँध दिया। अन तर. यदार्शक्ति बाह्मणों ने धीरे धीरे सब पश्चमों का पाक करके शस्त्र के अनुसार उस धीड़े के काटा । तथ माझर्यों की श्राक्षा के श्रद्धसार पारहजों की पत्नी द्वीपरी उस घोड़े के पास थैठी । इसके बाद जब माझर्य लोग शास्त्र के श्रनुसार उस घोड़े के हृदय का मेट लेकर श्रीध में डावने लगे तम भाइयों समेत धर्मगराज युधिष्टिर वह पवित्र धुश्वों सुँचने लगे । श्रन्त में सेल्क्ड्र अस्टिक् लोगों ने उस घोड़े के वचे हुए श्रद्धों की श्राहुवियों श्रीध में डालीं ।

इस तरह श्वरूवमेच यक्ष समाप्त होने पर शिव्यों के साथ भगागन् वेश्व्यास इन्द्र की तरह तेजस्त्री गुधियित की बार बार धन्यवाद देने स्नमें। इसके बाद धन्यराज ने बाहायों के। कई करोड़ श्वरारिनयाँ वान की और वेश्व्यास की को श्वषना सारा राज्य ही दे खाला। इस पर कृपणुद्धैपायन ने कहा—

महाराज ! सुम्हारा दिया हुव्या राज्य हम सुन्हीं के। देते हैं; इसके बदले में हुम श्राध्यों को धन हो।

युश्चिटर ने ख़िलकू लोगों के तिगुना घन दिया। वर वे लोग सोने के इस देर के। बाँट कर उत्साह फें साथ और और जाहरणों के। देने लगे। यजमण्डप में सोने केजी तोरण, वर्षान, फलहार खादि ये उन्हें भी युश्चिटर की खाड़ा से आहरणों ने बाँट लिया। मतलब यह कि महाराज युधिस्टिर का ऐसा यह और कभी किसी का नहीं हुआ।

यक्त समाप्त हो जाने पर यह ष्यनन्त धन लेकर गांदाण लोग श्रपने प्रपाने पर गये। श्रम्त में धम्मीराज युविष्ठिर आये हुए राजों के। असंस्य हाथीं, थोड़ें, यब्द, खबहुरा और रक्त आदि देकर निदा करने लगे। इस समय कहोंने महाराज बकुवाहन के। यह आदर से अपने पास दुलाया और पत, रक्त आदि से उनका अच्छी तरह सरकार फरफे मणिपुर लौट जाने की श्रमुमित दी। कृष्ण आदि यादव लोग भी पायकां से अपने पास का सम्बाद से व्यवस्थानित का अपने पत सकर पत्र की ब्युमित से हारका तीर गये। इस तरह जन सब राजा लोग विदा हो गये। इस तरह जन सब राजा लोग विदा हो गये तह आहर में

## १०--परिसास

अरवमेघ यह के समाप्त हो जाने पर पाएडवों का साम्राज्य खंब स्ट हो गया। वे लोग राजा भृतराष्ट्र के आक्षातुमार राज्य करने लगे। विदुर, सञ्जय और वेश्या के पुत्र गुञ्जुख भूतराष्ट्र के पास सदा वर्ग रहते थे और सोमसेन श्रादि बीर, गुधिष्टिर के श्राक्षातुखार, सटा उनमें सेना किया करते थे। कुन्ती, त्रैपदी और सुभद्रा आदि पाएडव-कियों गान्यारी की सेवा गुश्रूपा प्रति दिन गुरुपत्री की तरह किया परती थीं।

पर्माराज अपने मन्त्रियों और आइवों से यह वह कर उन्हें सरा सारकान किया करते थे :— राजा धुतराष्ट्र पुत्र विद्वीन हो गये हैं; इसिलए तुम लोग वहीं काम करना जिससे उनके कुछ भी हु रर म पहुँचे। अपने राजा हमारे और तुन्हारे सबके पूत्य हैं। जो उनकी खाझा मानेगा वह हमारा मित्र और जो न मोनेगा वह शत्रु है। अपने पुत्र और बन्धु यान्यवों के आद में वे जिल्ना धन चाह रान कर सकते हैं।

्। पाएडनो के। इतना नम्र ध्यौर श्राक्षाकारी देख कर धृतराध्यू उन पर बढ़े प्रसन्न रहने श्रौर

का० ४०

सुरापूर्वेक समय विताने लगे। पवित्रता गान्यारी भी शोक त्याग कर वन लोगों के। पुत्र को वरह रोह करती. थीं। मतलब यह कि पायडवों ने उनको जितना प्रसन्न किया वतना वनके पुत्र भी न कर मने गे।

पर केरल भीससेन उनकी प्रसन्न न कर सके, क्योंकि धृतराष्ट्र की ध्वनीति के कारण जो जो घटनायें हुई भी उनकी भीमसेन न मूले थे। इसलिए खन्यराज के। देवते ही उन्हें हु:ख होता था। ग्रुपिंग्यर को प्रसन्न करने के लिए बेन्सन दुसरों के द्वारा उनकी सेवा कराते थे। पर कई बार खपने वह चया की यात न मान कर जनकी उन्होंने ध्यमसन कर दिया था। खन्यराज ने अपनी वह अग्रसन्ता प्रसन्त नहीं चया साम कर की की स्वारा उनकी उन्होंने ध्यमसन कर दिया था। खन्यराज ने अपनी वह अग्रसन्ता प्रसन्त नहीं में स्वरंती।

इस तरह पन्द्रह वर्ष बीत गये। एक दिन धृतराष्ट्र और गान्यारी के। हुवीपन, हु:शाक्त और कर्या व्यक्ति को प्रशंसा करते सुन कर महावाहु मीमसेन चुप न रह सके। युधिध्दर और छुनी के बिना जाते, पर और सब क्कु-बान्यवों के सामने ही, वे उन लोगों के। सुना कर व्यक्ती सुजावें फढ़का कर कहते तमें:—

हमने इन्हीं होनों भुजाबों के चल से पुत्र और भाइयो-समेव हुराला, हुवींघन की वसलेक भेजा है। धुतराष्ट्र के पुत्रों का नारा करनेवाली वे हमारी भुजावें बनी हुई हैं और चन्तन-चर्षित होकर शोभा पानी हैं।

भीनसेन की तरह तरह की ऐसी ही कठोर वार्ते सुन कर दुद्धिसती गान्यारी ने ते। दुरा न माना; क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब कान काल के प्रभाव से होते हैं। पर कीरवपति धृतराष्ट्र यहे हुसी हुए। वे सबके। बुलाकर कहने लगे :—

हुम लोगों को माल्यम ही है कि कुरुवंदा के नारा का कारण हमी हैं। पर आरचर्य इस बात का है कि पन्द्रह वर्ष थीन जाने पर हमें अब अप्टड़ी तरह जात हुआ है कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। यह बात केयल गान्यारी ही जानती हैं कि इतने दिनों से चीओस पटे में दिनों पक ही बार साम में हमने मोजन किया है। हमारे साथ निवस थी रक्त करने के बहाने वे भी मृत्यमं पहनी जीर साम में हमने मोजन किया है। इसारे साथ निवस थी रक्त करने के बहाने वे भी मृत्यमं पहनी जीर साम पर सोती हैं। पर हमने वह हचान्द्र अब तक इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि शावर दुर्धिट्ट को दुरा लों। हमारे सी पुत्र चित्रम्व अब अतुसार प्राण् होड़ कर स्वर्गलों के गों हमें प्रति के विष्य प्रवस्त करने किया कि शावर प्रवस्त करने किया कि शावर प्रवस्त करने किया कि शावर प्रवस्त करने किया चार के लिए प्रवस्त करने करना चार हमारे के लिए प्रवस्त करने करना चार हम इसलिए हमारी अनुसार हो तो हम इसी समय वस्कल पहन कर तम की जायें। बेटा! हमारी वस हो आई; इसलिए दुमको आशोबोंद्रपूर्वक राज्य देकर हम तप्तया करना चार कि ही।

यधिष्ठिर ने उत्तर दिया :---

है राहत् ! जो जाप बलेश बठाविंग तो हमें यह राज्य कैसे अच्छा लगेगा ? हमसे बिनक्षर है ! हम राज्य के वहे ही लोमी हैं। राज्य के काम में लिय रहने से हमसे भूल फरूर हुई । इसी से वो हम पर न जान सके कि ज्याप गोजन न करने से इतने हुवले, जीर हुरसी हैं । हाथ ! ज्ञाप हो हम पर विराय करते थे; किर क्यों ऐसा परिया ? हे नरेन्द्र ! आप हमारे दिना और परम गुठ हैं, आपके यन चले जाने पर हम लोग राज्य में कैसे रहेंगे ? हुर्योधन पर मा लोगों को बिलकुत होग नहीं। जो होनाहर होता है वहीं होता है; इसी लिए उस समय इतने मनुष्यां न नारा हुज्या । हुर्योधन पी तरह हम लोग भी आपके पुत्र हैं; इसलिए बहि ज्ञाप हम लोगों का त्याग करना चाहिंगे तो हम भी आपके साथ पलेंगे। अपने पुत्र सुपुत्र जा और जिसको आप पाहें वहाँ का राजा बनाहए। हम तो आपके साथ पलेंगे। अपने पुत्र सुपुत्र जा और जिसको आप पाहें वहाँ का राजा बनाहए। हम तो आपके

साथ ही वन जायेंगे। श्र्य श्राप वैसी वात फिर वह कर हमे दुसी न कीनिएगा। इस राज्य के हम नहीं, फिन्सु श्राप ही राजा हैं; इसलिए इस विषय में हम श्रापको क्या श्रामति वें ?

धृतराष्ट्र ने महा :—वेदा । बनगास बरना ईमारे कुल में सनावन से बला खाया है। इसी से तपस्या करने की इमारी इच्छा है। इम बहुत दिन तुम्हारे साथ ग्रहे, दुमने भी इमारी बहुत सेवा मी। पर खब इम धृद्ध हुए। इसलिए बन जाने की खनुमति देना तुम्हारा वर्षोच्य है। हे गुधिष्टर । इससे तुम्हें भी इमारी वपस्या का फल होगा। वयोंकि राज्य में जो कुळ खच्छे या पुरे काम होते हैं राजा भी दनके पाए-पुरस्य का भारी होता है।

यह कह कर कौपते हुए राजा धृतराष्ट्र हाथ जोड़ कर फिर बोले :---

वेटा ! युदापे के कारण इतनी देर बातें करने से इस यक गये हैं श्रीर हमारा मुँह सूख गया हैं। इस्तीलए हम महातम सञ्जय श्रीर महाचली कृप से निवेदन करते हैं कि वे हमारी तरफ से तुमसे श्रातुरोण करें।

यह कहते कहते कुद्ध राजा धृतराष्ट्र अचानक बेहोरा हो गये और गान्धारी के शरीर के बासरे वडक गये।

यह देख कर युधिष्ठिर के बड़ा दु.स हुआ। वे विलाप करने लगे :--

हाय! जिनने हजार हाथीं का बल या वे कब क्षी के रारीर के खासरे जुर्दें की तरह पडे हैं। यह सब बुद्ध हमारे ही कारण हुआ है; इसिलए हमारी बुद्धि की, हमारे शास्त्रकान की, श्रीर जुट हमने। पिकार है। यदि राजा पृतराष्ट्र और यराहिनती गान्यारी दोनों जन भीजन न करेंगे तो खाज से हम भी उपवास करेंगे।

इस तरह विलाप करते हुए युधिष्ठर धृतराष्ट्र की छाती और मुँह पर चपने शीतल हाथ फैरने लगे। इससे अन्यराज के होश चा गया। वे कहते लगे :—

हे पायडु पुन ! तुम हमारे अपर बार बार हाथ फेरो, तुम्हारे केवल करों के स्पर्श से हमारे शरीर में फिर प्राय आ गये।

स्तेह के कारण युपिष्टिर बनके सारे शरीर धर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। इससे पृतराष्ट्र फिर बच्छी तरह सचेत हो गये। बन्होंने युधिष्टिर में। हन्त्र से लगा लिया और वनका माधा सुँगा। धृतराष्ट्र की व्यत्था देख कर बिद्धर व्यादि सब लोग रोने लगे, पर भेई बात गुँह से न निकली। धृतराष्ट्र फिर कहते लगे

राजम्। एक तो हम क्वल शाम को भोजन करते है। फिर इस बन जाने के विषय में तुमसे कई बार अनुरोध करने के कारण हमें बडा परिश्रम पड़ा। इसी से इस बेदोसा हो गये थे। अन तुम हमें बन जाने की आजा हो। अधिक वार्ते करने में हमें क्लेस होता है।

तेजस्वी युतराष्ट्र के। इस तरह वेजोहीन और खेख देख कर युधिष्ठिर ने शोक के मारे रो दिया । फिर उन्होंने युतराष्ट्र के। इस्य से लगाया और <sup>/</sup>योले :—

हे राजन् ! जो काम व्यापके। थच्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से हच्छा रहती है। उसके सामने न हम राज्य के। छुछ समर्के, और न प्राएं। के। ही छुछ समर्के । किन्तु, पहले थाप भाजन कीजिए तथ हम जानेंगे कि हम पर व्यापकी छुन। बनी हुई है।

तव महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने कहा :--

पुत्र ! जो तुम हमसे भोजन करने के लिए कहते हो तो हम श्वमरव ही भोजन करेंगे। इसी समय महात्मा श्वासदेव वहाँ श्वा गवे। सन हाल सुन कर उन्होंने खुधिष्ठर से कहा :— हे गुपिष्ठर ! कुरुनन्दन धृतराष्ट्र खब छुद और पुजहीन हैं। इस ख्रास्त्रा में संसार के कष्ट ये नहीं सह सन्ते। यराधिनी गान्यारी ने वड़ी टड़वा से पुजरोक के सहा है। इसलिए इन लोगों के वड़ी काम करना 'चाहिए जो पुराने राजार्षि कर गये हैं। इस विषय में तुन्हें खबरव ही खनुमित देनी चाहिए।

महामुनि व्यास की बात सुन कर शुधिष्ठिर ने कहा :--

भगवन् ! श्राप श्रौर राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता श्रौर गुरु के समान हैं ! इसलिए श्राप जो श्राज्ञा हमें देंगे हम तुरन्त ही दसका पालन करेंगे !

तद ज्यास ने फिर कहा :---

है मारत ! लब तुम्हारे पिता बने ये तब धृतराष्ट्र ने राज्य का सुख खन्छी तरह भोगा है और बहुत सा धन बान करके पुष्य कथाया है। हे राज्य ! तुमने भी राजा धृतराष्ट्र और यहास्विनी गाम्यारी की खुद सेवा की हैं। तुम लोगों पर इनका खरा भी क्रीध नहीं। पर खब इनके तप करने का समय है। इसलिए इनका रोकना अचिव नहीं।

व्यासदेव की यह बात पर्म्पराज युधिष्टिर ने मान ली । तद वे वन चले गये। तदनन्तर युधिष्टिर की प्रतान करने के लिए अपने घर जाकर घृतराष्ट्र और शान्यारी ने भोजन किया। इसके बाद वे यन जाने का खोग करने लगे।

पहले तो घुतराष्ट्र ने नगर और छुतजाहल झाहि झन्य स्थानों की चारों वर्गों की प्रजा में छुलाया। राजा भी श्राङ्का पाते ही ये लोग प्रसक्ततापूर्वक राजभवन के चारों तरफ इकट्टे हुए। तब धन्तःपुर से निकल कर धुतराष्ट्र वन लोगों से कहने लगे:—

है श्रेष्ठजन ! बुम लोगों का बहुत दिनों से कुरुकुल से सम्बन्ध है। बुम सब एक दूसरे के सवा रित्तैयों रहे हो। महर्षि व्यास और कुन्हीं के बुझ युधिक्टिर की अनुमति से इस समय हम यन जाना बाहते हैं। इसिक्ट हुम लोग भी बिना प्रसोधेश के हमें अनुमति हो। इसारी प्रार्थना है कि तुम लोग जैसी भीन हमसे करते रहे हो बैसी ही बनाये रहो। युधिक्टिर के राज्य में हमते बड़ा झुल पाया है। सायद दुवींयन के राज्य में भी बैसा सुरा इमें नहीं मिला। जो हो, एक तो हम जन्म में अन्ये हैं, दूसरे कम इस हुए, इसके विवा हम पुत्र-पीनश्चीन भी हैं। इसिक्ट बनवास होड़ कर चौर कोई करवाएगाफ उपाय हमारे लिए नहीं है। अतरुव बुम लोग हमें बन जाने की अनुमति दो।

अन्ये राजा भी यह बात सुन कर प्रजाजनों के आंस् आ गये। वे लोग गट्गर् स्रर से रोने लगे। केई कुछ उत्तर न दे सका।

तय धृतराष्ट्र फिर कहने लगे :---

है बत्तमाण ! यह तुम बन्द्री तरह जानते हो कि महाराज शान्ततु, भीष्म से रहा किये गये विविद्यानीयों, और हमारे वारों माई पाएड ने निस्त तरह राज्य किया था। जैसा राज्य लुद हमने किया, तह चाहे अपदा हो या तुर, उनके लिए हमें चिमा करना चाहिए। जब दुर्योचन ने निक्टेंक राज्य विवा तब उन्होंने भी तुम्हारा कोई क्यराय नहीं किया। इसके बाद कर्नी की ब्यातीय और हमारे अपराय में लाखों मतुष्यों का नाश हुखा। अब हम हाथ जोड़ कर कहते ही कि हम पर कोच न करना। इद्ध, पुराईन, शोकतुर और पुराने राजों के देश में उत्पन्न समझ कर हमें चमा करी। अब तुम लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे चंवत, लोगी और लेड़ा नारी पुत्रों के हुस्फर्मी को मूल कर तुम प्रसन्नतापूर्वक हमें वन जाने में अपुतानी दी।

युद्ध राजा के इस तरह कहणस्वर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजाजन यहे शोकादुर हुए । फेर्ड हाथ से, केर्ड हुएटे से सुँह टक कर फिर रोने लगा । कुछ देर बाद शोक के बेग का रोक कर उन लोगों ने खपना खांग्रियाय शास्त्र नाम के एक बातूनी माझए के समक्त दिया श्रीर कहा :—

महाराय ! कृपा करके घाप हम लोगों के व्यभिपाय के। महाराज से कह दीजिए । तय यह वान्यविशारद माहारा जाने वह कर घृतराष्ट्र से कहने लगे :--

जय सहामति शास्त्र से वातें कह चुके तब बार बार धन्यताद देकर प्रजा ने उनहीं वात का खनुमीदन किया। प्रजा का चित्रप्रय जान कर धृतराष्ट्र ने उनकी बातों का यथोषित चित्रन्तन किया और गान्धारी के साथ अपने पर चले गये।

दूसरे दिन सबेरे ऋन्धराज के भेने हुए बिदुर शुधिष्ठिर के पास श्राकर बोले :--

राजन्! महाराज धृतराष्ट्र वन जाने के लिए तैयार हैं। कार्तिक की इसी पूर्णिमा के वे नावा करेंगे। इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, ट्रोच आदि वीरों का श्राद करने के लिए हुछ धन माँगते हैं। यहि तुम्हारी सलाह हो तो वे साथ ही साथ सिन्धुराज जगद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं।

धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने का सुवेग पाकर बुधिध्वर ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रार्थना स्त्रीकार की। प्रद्रुतेन ने भी खुश होकर उसका अनुमोदन किया। पर कोधी भीमसेन ने पहले का बैर बाद करके सम्मति न दी।

डन्होंने कहा:—हे खर्जुन ! महावीर भीष्म, डोए खादि बान्धवों का आह हम खुद करेंगे। इसलिए पृतराष्ट्र के। घन देने मी खादरवकता नहीं। हमारी समक्त में हुवीधन, जवड्य खादि इलादारों का श्राह्म करना खातरवक नहीं। परलोक में उनके। कड़ भोगना ही उचित है। क्या तुम डीपटी के हेशों का मूल गये ? क्या तब भी तुम खपने बड़े पना के। स्नेह-हस्टि से देखते थे ?

भीमसेन की ये कोषपूर्ण वातें मुन कर युधिप्तर ने चन्हें डाँटा और चुप रहने की बाहा दी। तय भीमसेन की शान्त करने के लिए ब्युनेन बहुने लगे :—

हे आर्थ्य ! तुम हमारे वह भाई और शुरू हो । हमें तुमकी उपदेश देना शोमा मही देता । हमारा मतलय यह है कि भृतराष्ट्र हम लोगों के सव तरह पूज्य हैं ! दूसरे की भी हुई शुराइयों का स्रयाल न करके भलाइयों ही का स्मरण रखना चाहिए । श्रर्जुन की बात सुन कर बुधिष्टिर ने उनकी प्रशंसा की श्रौर विदुर से बोले :—

हे विदुर ! धृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों खीर सम्बन्धियों के श्राद्ध में वे जितना धन दान करना चाहूं हमारे राजाने से ले लें । भीम इससे विरक्त न होंगे । धन की तो बात ही क्या है हमारा शरीर तक इनके छुपैसा है ।

विदुर ने भृतराष्ट्र से खादि से खन्त तक सब बातें कह सुनाई । इससे भृतराष्ट्र गुधिप्टिट से यहे सन्तुष्ट हुए । उसी दिन से लेकर कार्तिक की पृष्टिमा तक खपने इच्छानुसार वे त्राक्षणों का धनन्दान

करते रहे।

इसके याद जब ग्यारहर्वे दिन पूर्णमासी आई तब घृतराष्ट्र ने पारहवों के घुला कर उन पर यथोंपित प्रसन्नता प्रकट को और बेदन न हरायां हारा हवन करा कर तथा छाल और स्वाचमें पहन कर गान्यारी के साथ अपने चर से निकले। यह देख और—हा पिता! कहाँ चले—कह कर पुधिकिर चर्मान पर गिर पड़े। अर्जुन भी बड़े हुरती हुए; बार बार ठंडी साँसें भर कर वे उन्हें धीरज देने लगे। औरव धंश की हिल्यों के रोने से अन्य पुर गूँन चका।

तब ग्रुधिस्टर ब्याद गएडब, विदुर, सख्यस, कुगाचार्ये, धौन्य और बहुत से बन्यान्य नगर-निवासी शोक के कारण रोते हुए धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चले। कुची और आँखों में पट्टी बीचे गान्यारी, अपने कंधों पर धृतराष्ट्र के दोनों हाथ रचने हुए, साथ साथ चलीं। द्रीपदी, सुमदा, उत्तर आदि रानियां जोर जोर से रोती हुई उनके पीछे दौड़ीं। चारों वर्ण की प्रजा उनके। देखने के लिए पार्य तरफ से राजसारी पर आने करों।

धुतराष्ट्र के राजपव पर पहुँचवे हो दोनों तरफ की खटारियों और खन्य स्थानों से खियों के रोने का वेालाइल सुनाई देने लगा। धन्यराज ने बड़े विनीत भाव से खी-पुरुषों से भरे हुए बस राजमार्ग के पार किया। हरितनापुर के सदर फाटक से निकल जाने पर साथ धानेवाले लोगों के। वे विदा करने लगे। महाबीर छपापाच्ये और युकुसु के धृतराष्ट्र ने युविष्टिर के हाथ में सौंप दिया। तब वे लौट या पर महास्था विदुर-धीर सन्ध्रप किसी तरह न लौटे। बन्होंने बन्हीं के साथ बन लाने छा निक्षय किया।

जब धीरे धीरे नगर निमासी लौट गये तब धर्म्सराज युधिष्ठिर से, बड़े चचा की आज्ञा के ऋतुसार, रिवर्णे में लौटने के लिए माता कुन्ती से कहा :—

माता ! तुम यहुर्जों के साथ नगर लौट खलो । धम्मीस्मा धृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निश्चर्य कर लिया है; इसलिए श्रत्र वनवास करना ही दनका कर्त्तव्य है ।

यह बात सुन कर कुन्ती के व्यॉस् का गये। उन्होंनें गान्धारी के। वकड़ कर चलते चलते ही उत्तर दिया:---

वेटा ! तुम भीमसेन, श्रकुंन, नतुल श्रीर सहदेव की रक्षा सदा करते रहना श्रीर टीपदी वें। कभी ध्यमसन्त न करता । श्राम से कुठवंश का सव भार तुम्हारें ही उपर है। मूर्रांग के कारण मैंने जिस महाचीर के तुम्हारें विकद तहने की ध्यमति ही थीं वस महाना पर्ण का भी समरण रहना । हान ! सुमनी भाग्यहीन केई नहीं है, क्योंकि मैंने कले का परिचय तुम लोगों के। पहले ही न दिया; इसलिए उसके वस की अपराधिनी में ही हैं। जो हो, श्रव मैं वन जाकर तरस्या खीर तुम्हारें चया तथा मान्यार्थ की सेना करूँगी।

माता छुन्ती भी यह बात सुन कर गुविष्ठिर बढ़े हुरवी हुए और कुछ देर रक भाइबों के सार्थ सिर फ़राये वे सापते रहें। फिर माता से बोल :— माँ ! हमसे ऐसी निदुर वात कहना सुक्तें बचित नहीं । हमें तुम्हारा बन जाना कभी संजूर न होगा । इसलिए हम पर प्रसन्न हो । पहले तो कृष्ण के द्वारा तुम्हीं ने लड़ने के लिए हमें बत्साहित किया या । श्रव जीतने पर हम लीगों के क्यों द्वाइती हो १

पर धर्माराज के ये कहण-वाक्य सुन कर भी यशस्त्रिनी कुन्ती ने न माना। वे पहले ही की तरह रोती हुई धूतराष्ट्र के पीछे पीछे चलने लगीं। तय भीमसेन ने कहा :—

भावा ! पुत्रों का जीवा हुआ राज्य भोगने और राजधन्में प्राप्त करने का यही समय हैं। ऐसे अयसर में तुन्दारी जुद्धि वयाँ इस तरह उन्नर्दी हो गई ? यदि हम लोगा के होड़ देने ही को तुन्दारी इच्छा थी तो हमारे हाथ से पृथ्वी के बीचों का नाश क्यों कराया ? यदि वनवास ही करना था तो हम लोगों की हम से क्यों ले आई ?

भीनसेन और अन्य पाएडयों के बहुत विलाप करने पर भी जब कुन्ती ने बन जाने की इच्छा न स्वागी तब रोती हुई द्रीपदी और सुभद्रा के साथ पाएडव लोग उनके संग संग चलने लगे। यह देख कर कुन्ती ने कहा:—

वेटा ! हुम लोग कपट-पूरी जुए में हार कर बड़े हुख से समय बिताते थे; इसी लिए मैंने तुम लोगों को लहने के लिए उरोजित किया था । तुम लोग महास्मा पाएडू के पुत्र हो; इसलिए तुम्हारे यरा या तेज का नारा होना बहुत असुपित है । तुम इन्ह्र के समान पराक्रमी हो; इसलिए राहु के वहा में रहना तुम्हें रोभा नाहीं हेता । तुम पर्मेज हो; इसलिए कम्बास करने की अध्येन राष्ट्र राहु करना हो तुम्हारे लिए अच्छा है । विशेष कर नहुत, सहदेव और सती हीपरों के छित्र देना बड़े ही करनाय की बात है । यही समफ फर मैंने इच्छा के छारा तुम लोगों के उरोजित किया था। मैंने यह काम तुम्हारे उरूप बंदा के खायाल से तुम्हारा हित करने ही के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं । मैंने अपने पति के स्वायाल से तुम्हारा हित करने ही के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं । मैंने अपने पति के राजायकाल में बहुत हुख भोगा है । अब पुत्रों के जीते हुए राज्य के लिए नहीं । इसलिए मैं वनवारी पवित्र लिक में महास्मा पायडु है वहाँ जाने की इस समय मेरी बड़ी इच्छा है। इसलिए मैं वनवारी अरुपरात और गान्धारी की सेवा कर के तपस्या हारा पामें का नारा करने। । तुम राजधानी की लौट कर सरायुवंक राज्य भोग करी। ईश्वर कर तुम लोगों की धेमैनाहित बढ़े और मन करार हो ।

 महाभागा कुन्ती की ये वातें सुन कर पायडव लोग बड़े ख़िकत हुए। जन्यराज के प्रणाम तथा प्रदिक्तिणा करके द्वीपदी के साथ नगर के। लीट आने के लिए ये तैयार हुए। तब ख़तराष्ट्र ने गान्यारी और बिहुर से कहा:—

तुम युधिष्टिर की माता देवी कुन्ती के शीघ्र ही लीटा दो। पाएडवों की माता इवने ऐधर्प्य फौर पुत्रों के छोड़ फर दुर्गम वन का ध्यर्थ कष्ट क्यों उठावें ? अपने राज्य में रह कर फौर दान, मत आदि करके सहज ही में वे उत्तम वेपस्था कर सकती हैं। उनकी सेवा से हम पड़े सन्तुष्ट हुए हैं। अब उनकी लीट जाने वी खाजा हो।

भृतराष्ट्र की आजा के अनुसार गान्यानी ने कुन्ती से राजा की कही हुई वार्ते कह कर उनसे लीट जाने के, लिए अनुरोध किया। पर कुन्ती ने किसी के भी कहने से बन जाने का संकरण न छोड़ा। इमसे पायडव लोग अस्वन्त दुर्नित और शोकतुर हुए। पर लाचारी थी। अन्त के वे खियों के साथ रयों पर समार होकर दीन-भाव से नगर के। लीट आये।

राजा धृतराष्ट्र चस दिन बहुत दूर चल कर गंगा के किमारे ठहरे। वहाँ यज्ञ श्रादि करके रात को सम लोग कुशासनों पर सेायें। दूसरे दिन संबेरे गंगास्तान करके याज्ञिक माज्ञणों की बनाई हुई वेती के ऊपर श्राप्ति में हवन किया। इसी सरह कई दिन बीत गये। हवन श्रादि कियायें हो चुरुने पर वे लोग नटी का विनास होड वर खुरुबेन की श्रीर चले। वहाँ धृतसप्ट ने महाँषें शतपूर से वीचा जी श्रीर वन में रह कर तपस्वा करने के सम्मन्य में उनसे उपदेश बहुस किया। इसके वाद सब लोग छाल श्रीर मृगचर्म पहन कर, तथा इन्द्रियों की श्रापने यहा में करके, तपस्या करने लगे।

इधर पाएडव लोग पुजहाँन धृतराष्ट्र, माला कुन्ती, गान्यारी और महात्मा विदुर के शोक में भातर होकर नगर में बहुत दिन तक न ठहर सके। राज्य वा सुद्ध भोगने ज्यथना वेदाण्यवन करने ज्यादि किमी भी वाम में उनना मन न लगा। कभी वृद्ध गृतराष्ट्र के वनगास-मलेश की सीन् कर और कभी अभिमन्तु, कर्ण, या द्रौणदी के पुजो के मरने की वाल याद करके वे लोग बहुत दुखी होने लगे। पहले वे दिनन्तर राज्य-काल किया करते थे। पर ज्याद करका मन उससे न लगता था। धीरे धीरे उनका में राज्य करा हो गया कि किसी के समकाने-सुमाने पर भी वे ध्यान न देने लगे। अधिक शोक के कारण वे सज्ञाहीन मनुष्य की तरह समय काटने लगे। हाँ, केवल उत्तरा के पुत्र परीक्ति को देश कर वे लोग किसी तरह धोरज घारण किये रहने वे

एक दिन सब लोगों ने मिल कर इस सम्पन्ध में बहुत हैर तक बातचीत की और विलाव किया। अन्त में बह ठहरा कि वन जाकर गुरुजनों के दर्शन अपस्य करना चाहिए।

तव युधिष्ठिर ने सेनानायको को बुला कर कहा —

हे योद्धागण् । तुम लोग हाथी, चोडे, स्थ चादि जल्ट तैयार करो । इस धृतराष्ट्र से मितने के लिए यन जायेंगे ।

इसके बाद धर्मराज ने अन्त पुर मे जाकर वहाँ के अधिकारियों से कहा —

तुम लोग सवारी गाडी, पालकी, छुरूडें व्यादि बहुत जल्द सजाख्री। कारीगर लोग जाकर छुरुहेन के रास्ते में जगह जगह विश्राम पर यना रक्खें। खाने पीने का सामान व्यौर रसीहयों की भी यहाँ शीघ्र ही भेजी। छणानकी भी जाय, जिसमें खर्च की बड़ी न हो।

हुसरे विन सनेरे कियों के जागे करके युधिस्टिर भाइयों के साथ नगर से निकले और थेड़ि वेर बाहर ठहरें रहे। जन तेना जादि तैयार हो गई तब उसके बीच में होकर आक्षम की जोर चते। पृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा स्टानेवाल कितने ही नगर-निवासी भी तरह तरह की सनारियों पर, ज्यम्बा पेशन ही, उनके साथ साथ चले। पर धन्मेराज की आक्षम अनुसार युयुत्सु और पुरोहित घौन्य पृतराष्ट्र के आक्षम में न लाकर नगर की रहा के लिए रह गये।

पृतराष्ट्र का प्राथम जन कुद्ध दूर रह गया तब पाएडव लोग रथ से उतर पड़े। पुरवाकी प्रीर साथ आनेनाल अग्य लोग भी अपनी अपनी अपनी स्वारियों से उतर पड़े। सब लोग दिनीत भाव से सोई ही देर दित चल होगे कि दिरानों से परिपूर्व प्यीर नेलों से शोआयसान उस आक्रम से जा पहुँचे। जन यहाँ के तथायी तपस्त्री अपना जैतहल निनारस्य करने के लिय उनके निकट चाये तय युधिविंदर ने ऑह् भर रर पृद्धा:—

हे तपस्तियो । इस समय कैरव-नाथ हमारे चचा धृतराष्ट्र, कहाँ हैं ?

उत्तर में तपस्वियों ने कहा :-

महाराज । इस समय वे बसुना नहाने, फूल तोजने खौर जल लाने के लिए गये हैं। खार यिं इम राते से जायेंगे तो उनके दर्शन हो जायेंगे।

पाएडरा लोग चताचे हुए रास्ते से छुछ ही दूर गये होंगे कि उन्होंने भूतराष्ट्र, गान्यारी, हुन्ती श्रीर सक्षय रे। दूर से देखा। हुन्ती के। देखने ही सहदेव बड़ी तेजी से दौड़े श्रीर रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। हुन्सी भी प्यारे पुत्र की पाकर गद्गंद हो गई। उनकी आँसों से आंसू बहने लगे। सहदेव के। उठा कर वे गान्यारी से बोलीं :—

श्रार्थे ! सहदेव श्राये हैं ।

इसके बाद जन उन्होंने व्यपने और धुत्रों की भी देशा दब घुतराष्ट्र और गान्धारों के साथ लेकर जल्दी जल्दी वनसे गिलने के लिए चलीं। इधर वन लोगों ने भी जल्दी से त्रागे वढ़ कर माता के पैर छुने। पुतराष्ट्र ने थोली से और हाब से छुकर पाएडवों के बाद चाना और खुराल-नमाचार पूछा। पाएउमें ने श्रीस गिराते हुए कर पुतराष्ट्र भाग्यारी और कुन्ती के जल से मरे हुए घड़े ले लिए तब छुल भी दियों और नगर-निवासी चारों सम् खड़े हो कर घुतराष्ट्र की एकटक देशने लगे। युधिदिर की नाम और गीन बता पर घुतराष्ट्र से कार्य हुए सब लोगों का परिचय कराया।

इसके याद पृतराष्ट्र ने एक एक करके सबसे दुशल पूछ कर गुधिफिर से कहा :--

पुत्र। तुम भाइयों और पुरवासियों समेव खराल से रहते है। न ? तुन्हारी आफ्रित प्रना, मन्त्री, नीकर और गुरु लोगों का वो केई अमझल नहीं हुआ ? वे लोग बेलटके तुन्हारे राज्य में रहते हैं न ?

नीतिनिपुण धृतराष्ट्र की ये वार्ते सुनकर धम्मीत्मा युधिष्ठिर ने कहा :--

महाराज ! आपकी क्या से हमारे राज्य में सब कहीं संगल है । आपकी तपस्या दिन पर दिन धद्दी जाती है न ? हमारी साता कुन्ती आपकी शुअूपा करके वनवास का क्लेश सफल करनी हैं न ? इस समय महानमा यदुर कहाँ हैं ? वनका देखने के लिए हम बड़े व्याकुल हैं ।

र् धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया :--

बेटा ! तुन्हारे चचा महा बुद्धिमान् विदुर बढ़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ये कुछ खाते-पीते नहीं, इसलिए बनके शारीर में सिर्फ हड्डी और चमड़ा ही रह गया है। वे इस वन में एक ऐसी साह रहते हैं जहाँ मतुर्यों का जानागमन बहुत ही कम है। कभी क्षाक्षण लोग वहाँ जाकर कनके वरोन कर जाते हैं।

धृतराष्ट्र यह वात कह ही रहें थे कि धृत लपेटे, जटाधारी, तमी बदन सहाला विदुर छस स्नामम के एक केंत्र में दिराई पड़े। पर आश्रम देरा कर ही वे सहसा वहाँ से चल दिये। इस पर स्विधिटर स्वरेत बन्ठे चीसे पींडे पींडे। तब धीरे धीरे बिद्ध धने बन में मुस गये।

है महाःमा ! इम त्यापके प्यारे खुधिन्ठिर हैं । त्यापसे मिलते के लिए आये हैं :--

यह फह कर शुधिष्ठिर यड़ी वेखी से उनके पीझे बौटने लगे। तथ थिटुर इस घने नंगल में एक पेड़ के नीचे एकड़म से ठहर गये। यहाँ पहुँच कर शुधिष्ठिर हुछ कहने ही जाले थे कि उन्होंने देखा विदुर की आँस्रों निश्चल हैं; उनके शरीर से प्राण नहीं हैं; उनकी देह पेड़ के सहारे खड़ी हुई है।

ें यह जानकर ि विदुर ने देह त्याग दी युधिष्ठिर सौट आये और पृतराष्ट्र से सब हात वह सुनाया। यह धारूपर्यजनक बात सुन कर सब लोग बड़े विस्तित हुए। पर यह साच पर कि दिहर ने यित्यों के गति आप की है न तो किसी ने उनके लिए शोक किया न उनकी देह जलाने हो की किसी ने बेदा की।

तव धृतराष्ट्र ने बुधिष्ठिर से वहा :--

वेदा ! तुम्हारा मगल हो । तुम्हारे व्यतुषह से हमारे सन शोक संताप दूर हो गये हैं । इस स्वरू ४१ समय तुम लोगों को अपने पास देख कर ऐसा माइट्स होता है मानो हम हस्तिनापुर ही में हैं। तुमने हमारे पुत्र की तरह कम किया है। इससे हमें जरा भी शोक नहीं। अब तुम विलम्ब न करो; राज-धानी में। शोब्र लौट जाव । तुम्हें देखने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी वपस्या में विन्न पहना है।

श्चन्धराज धृतराष्ट्र की यह वात सुन कर युधिष्टिर ने उत्तर दिया :--

पिता ! हम निरमराथी हैं। आप हमें न क्लोडिए । हमारे भाई खीर नीकर हस्तिनापुर लीट जायेंगे । हम यहीं रह कर आपकी और दोनों माताओं की सेवा करेंगे ।

तय यशस्त्रिज्ञी गान्धारी ने कहा :--

पुत्र ! ऐसी यात सब कहो । जुम कौरवों के बंरावर हो । इसलिए सुन्हें राजधानी ही में ' रहना चाहिए ! अपन तक सुमने हम लोगों की बड़ी सेवा की ! अब शीध ही अपने नगर लौट जाव ।

तय महायाह सहदेव ने ऋौरों में ऋाँस भर युधिष्ठिर से कहा :--

राजस् ! हम को माता के किसी करह न होड़ सकेंगे । तुम शीम ही राजधानी के। लीट जाव । हम यहीं सपस्या करेंगे । श्रीर राजा तथा क्षोनों माताश्रों की चरण-सेवा करेंगे ।

सहदेव की यह बात सुन कर कुन्ती ने बड़े प्यार से उनका हृदय से लगाया श्रीर कहा :--

वेदा ! तुम इसारी बात मान कर हात्तनापुर लौट जाव । तुम्हारे स्वेह-बम्बन के कारण हमारी तपस्या घीरे घीरे चीरा हुई जातो है । हम लोगों के परलोक जाने से खब श्राधिक देर नहीं है । इसलिए इब तुम राज्य के लौट जाव ।

इसके बाब राजा अधिष्ठिर ने घृतराष्ट्र से कहा :---

महाराज ! हम लोग खापकी तपस्या में विश्व नहीं डालना चाहते । इस मतु-पदीन प्रध्वी को देख कर हम अच्छी तरह समक गये हैं कि दाव्य भोगने की अपेका तपस्या करना ही अपिक अच्छा है। को हो, जब आप हमें आखा हैते हैं तब हम आरस्य ही नगर लीट जायेंगे। केवल पर्याद्विज्ञान ही के लिए हम राज्य में रहने की राजी होते हैं। अब हम सबको खाशीर्यांच वीजिए। एक साथ आप लोगों के फिर दर्शन करना बहुत कृटिन जान पहला है।

वन पाएडमों ने कुन्ती और गान्धारी की प्रणान तथा धृतराष्ट्र की बारन्वार प्ररक्षिणा कर्के कनसे विदा ली। वदनन्तर महाराज युधिध्वर अपने बन्धु-बान्धमों के साथ राजधानी में निर्धिप्त लीट आये।

पाएडवों के रागोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपस्तियों में श्रेप्ड देवर्षि नारद महाराज ग्रुपिधिंदर के पास खावे । धर्म्पराज ने बनका यंधोचित सत्कार किया खीर कुराल-समाचार पूलने के जनन्तर कहा :—

भगवन् ! इमने गद्वान्तट पर रहनेवाले तपिरायों से सुना है कि हमारे चचा धृतराष्ट्र दिन पर दिन अपनी तपस्या और भी अधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर ही से आये हैं। यदि आप उन लोगों से मिले हो वो ववलाइए कि दोनों मातार्ये और अन्यराज धृतराष्ट्र किस तरह अपना समय बिताते हैं।

यह सुनकर देविषे नारद ने कहा :--

महाराज ! इम तुम्हारे चचा के बन में गये थे ! यहाँ जो कुछ इसने देखा और सुना है वहीं कहने के लिए इम तुम्हारें पास आये हैं ! सुनिए, तपोबन से तुम्हारे लौट आले पर बे लीग गङ्गादार गये श्रीर पठीर अपस्या करने तमे । धृतराष्ट्र वायु खाकर, श्रीर गान्यारी केवल जल पीकर श्रीर बहुत थोड़ा भोजन करके रहने लगीं । इस करह छः महीने धीवने पर श्रान्यराज ने जंगल की श्रोर की यात्रा की । सन्जय धृतराष्ट्र की श्रीर तुम्हारी माता कुन्ती गान्यारी के रास्ता बताती श्रीर सहारा देती हुई चलीं । इसी समय वन में श्राम लग गई । वायु खोर से चलने के कारण वह वहें अश्कुर रूप से चारी तरफ फैतने लगीं । सूर्गों श्रीर सॉमों के सुराड के सुराड कस प्रवर्षड श्रान्य में जल कर पर गये श्रीर सुश्तर महा च्याकुल होकर तालामों में जा घुसे । धृतराष्ट्र, माप्त्यरार श्रीर सुन्ती मोजन न करने के कारण बड़ी ही दुर्वल हो गई थीं । इसलिए वहाँ से किसी तरह भाग स समें । धृतरां भोजन करने का कोई जवाय न हेखा ।

तय महारमा सञ्जय ने घवरा कर कहा :--

महाराज ! इस भाग में जल कर भरने से आपकी सद्गति न होगी ! परन्तु इससे यचने का भी केई उपाय नहीं देख पड़ता । इससे शीघ्र ही यतलाड्य कि क्या करना चाहिए ।

धुतराष्ट्र ने कहा :—हे सञ्जय ! हम लोगों ने जब घर छोड़ दिया है तब जल, वायु था प्रतिन के द्वारा तथा भूदो प्यासे रह कर ही हम लोगों का भरना अच्छा है । इसलिए कोई प्रयाने की बात नहीं । द्वार व्यर्थ देर न करो; शीच्र ही अपनी जान यचाओ ।

यह कह कर और पूर्व की ओर मुँह करके कीख-नाथ कुन्ती और गान्यारी के साथ बे-मखाड़ी से बैठ गये । इन्द्रियों के रोकने के कारण वनके शरीर काष्ट्र की तरह विश्वेष्ट हो गये ।

जनशे यह दशा देत कर सच्चय ने जनकी महिल्ला की और बड़े कर से उस खाग से क्य कर वे बन के पाहर खाये। महिल्ला से उन्होंने सब हाल कहा और कह कर हिमालय पर्वत पर चले गये। उस समय हम वहाँ मौजूद थे। इससे सब बातें तुससे कहने के लिए बहाँ खाये हैं। खाने के समय खम्यराज, गागरी और कुन्ती का जला हुआ शरीर हमने देता था। जब वे लोग खपनी इन्छा से हम खाग में जल कर करें हैं सब उनके। खबरय ही खद्गति मिलंगी; इसमें हुल सन्देह नहीं। वन लोगों के लिए शीक करना कशांप विचय नहीं।

देवर्षि नारद के मुँह से धृतराष्ट्र ऋादि के परतोक जाने का हाल सुन कर महात्मा पाएडवों का बड़ा दुख़ हुआ। ऋनःपुर में भवदूर व्यार्चनाद होने लगा। नगर-निज्ञासी भी हाहाकार करने लगे। सुधिदिदर चादि पाँचों भाई बार बार विलाप करने लगे।

जब सब लोगों के शोक का आवेग कुछ कुछ बस हुआ तब बुधिप्ठिर ने देविषे से कहा :--

भगवन् ! इससे वढ़ फर हु.त. की बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों के जीवित रहते अन्यराज ने, अनायों भी तरह, बन में प्राया क्या । प्रजहोना माता गान्यारों के लिए हम बतमा शोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बड़ी शब्य-सम्पदा छोड़ कर बनवात किया उन माता छुन्ती हो बाद करके हमारा हृदय शोक की आग से जला जाता है। हम लोगों के राज्य और पराकृत की पिक्कार है। हम लोग जीते ही मुद की तरह हैं।

पाएडवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से वहा :---

सुन्दारें चन्दा ने तपस्या के प्रभाव से मुक्ति पाई है। सुन्दारी माता छुन्तों ने भी गुरू-सेवा के कारण सिद्धि प्राप्त की हैं। इस्तव्य वनके लिए शोक न करके वनका वर्षण श्वादि करों।

देवार्थ नारद के इस उपदेश के श्रनुसार धर्मात्मा पाषडन लोग श्रन्त:पुर की लियों और राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक वस्त्र पहुन कर आयीरधी के तट पर गये। वहाँ विलाञ्जित श्राहि समय तुम लोगों ने। व्यपने पास देख कर ऐसा माञ्चम होता है मानों हम हिस्तनापुर ही में हैं। तुमने हमारे पुत्र की तरह काम किया है। इससे हमें चरा भी शोक नहीं। व्यव तुम विलम्ब न करो; राज-धानी ने। शोध लौट जाव। तुम्हें देखने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या में विन्न पड़ता है।

श्रन्धराज धृतराष्ट्र की यह वात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :—

पिता। हम निरपराची हैं। जाप हमे न छोड़िए। हमारे माई और नीकर हस्तिनापुर लौट जायें। इस वही रह कर खापकी और दोनों माताओं की सेवा करेंगे।

तर वर्णाखनी गान्धारी ने कहा :—

पुत्र। ऐस्ती बात मत कहो । तुम कीरवों के वंशवर हो । इसलिए सुन्हे राजधानी रहना चाहिए । श्रम तक तुमने हम लोगो की वडी सेवा थी । अब शोब ही श्रपने नगर लीट च

तथ महावाहु सहदेव ने औरतों में आँसू मर युधिष्ठिर से कहा :-

राजम् । इस तो माता के। किसी तरह च हे। इस केंगे । तुम शीघ ही राजध जान । इस यहीं तपस्या करेंगे । श्रीर राजा तथा दोनों माताओं की चरण-सेना करेंगे ।

सहदेव की यह वात सुन कर कुन्ती ने बड़े प्यार से उनके हृदय से लगाया '

बेटा । तुम हमारी बात मान कर हिस्तनापुर लौट जाव । तुम्हारे स्नेह-बन्धन तपस्या घीरे धीरे चीय हुई जाती है । हम लोगों के परलोक जाने में श्वर श्रधिक हे श्वम तुम राज्य के। लौट जाव ।

इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा :---

महाराज ! इस लोग व्यापकी तपस्या में बिन नहीं डालना चाहते } भे पेत कर हम जच्छी तरह समम नयी हैं कि राज्य सोगने की व्यपेका तप् बच्छा है। वो हो, जन आप हमें ज्याजा देते हैं तब हम व्यास्य ही नगर है भर्माद्धाचान ही के तिए हम राज्य में रहने को राजी होते हैं। जब हम सबर एक साथ आप लोगों के फिर दर्शन फरना बहुत कठिन जान पहचा है।

सव पायडवों ने हुन्नी और गान्यारी की प्रणाम तथा धृतराष्ट्र की था चनसे पिदा ली। तदनन्तर महाराज युधिष्टिर अपने बन्ध वान्धवों के साथ । सीट आये।

पाएडवों के तपोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपस्तियों है महारान गुपिठित के पास आये । धर्म्मराज ने उनका ययोजित सरकार किया और ् फें अनन्तर कहा :---

भगवन् ! हमने गङ्गान्तट पर रहनेताले वपस्तियों से सुना है कि हमारे पर दिन श्रपनी तपस्या श्रीर भी श्राधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय श्राप उधर यदि श्राप उन लोगों से मिले हो वो ववलाइए कि दोनों मातायें श्रीर अन्यराज धृश्यपना समय विवादे हैं।

यह सुनगर देविष नारद ने वहा :-

महाराज ! हम तुन्हारे चचा के बन में गये थे । वहाँ जो कुछ हमने देखा ॰ कहने के लिए हम तुन्हारे पास व्याये हैं । सुनिए, तपोजन से तुन्हारे लीट व्यान पर वे प्रभासतीर्य भर गया। सब कहीं आनन्द और कोलाहल होने लगा। अन्त में यहाँ तक नीवत पहुँची कि बलराम, सात्यिक, गद, पशु और इतवस्मी, इच्छ के सामने ही त्रराव पीने लगे। बुढिमान् इट्य ने समग्रत कि काल की गित अधिट है। इससे वे चुपचाप यह सब अध्यादार देखते रहे। किसी को मना न किया।

इसी समय एक दिन सात्यिक शराब पीकर बहुत भववाले हुए। उसी श्रवस्था में वे छतवन्मी से दिस्तगी करने लगे। उन्होंने कहा :—

कृतवनमाँ ! चत्रियों में कोई ऐसा पासएडी नहीं जो तुम्हारी तरह मुर्रे के समान सेाते हुए मनुष्यों की हत्या करें !

प्रयुष्ट ने भी सात्यिक का पत्त लेकर कृतवरमा का अपमान किया। यह सुन कर महाबीर कृतवरमा ने भी सात्यिक की अवज्ञा की। वार्यों हार उठा कर वे बोले :—

सात्यिकि ! दुम घड़े बोर हो न ! फिर क्यों सुमने खमीन पर यैठे हुए हाय कटे भूरिक्षना , फे। मारा १

कृतवर्मा की इस यात से कुद्ध होकर कृष्ण ने टेड़ी निगाह से उनकी ओर देखा। पर कुछ फल न हुखा। सब लोग एक दूसरे का कलडू कहने लगे। इस प्रसङ्घ में जब कृष्ण की पश्ची सत्यभामा के पिता की निन्दा होने लगी तक वे रोवी हुई खबने पवि की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यिक से न रहा गबा। वे एक-इस से डठ कर बोले:—

भद्रे | इम सच कहते हैं, श्राज इस पाषी ऋतवस्मी की मृत्यु आ गई जान पड़ती है।

यह कह कर महाबीर सात्यकि ने कृष्ण के सामने ही कृतवरमाँ का सिर सलवार से काट दिया। इसके बाद ये दूसरे बीटों पर भी व्यात्मण करने लगे। यह देख कर कृष्ण बनके। रोकने के लिए दीहे। इतने में भोज घोर घ्य्यक लोग भी बेहोशों की हालन में दौड़ पड़े और सात्यकि के। घेर लिया। वे लोग गिनवी में क्यिक थे। इससे प्रयुक्त और सात्यकि थोड़ी ही देर बुद्ध करके नारे गये।

तय छ्य्य से खीर न रहा गया। उन्होंने पक सुद्दी विनके घठा लिये खीर मूसल की तरह उन्हें चलाने लगे। उन्हों भोज और अन्यक लोग मर मर कर मिरने लगे। यह देख कर सभी लोगों हो उनकी तरह विनके उठा लिये और पिवा पुत्र के। वथा पुत्र पिवा के। विना विषारे मारने लगे। कल यह हुआ कि सुराह के मुख्य वादव-वेदियों ने, आग में गिरे हुध पवद्रों की तरह, प्राया-स्थाग किये। और भीरे सान, वाददेखा, आंगेकद और गई आदि सभी मारे गये। अन्त में जब कुख्य, बश्च और दाहक के किया यहाँ कोई जीता न यथा तय दाहक ने कहा:—

है रूप्य ! यहकुल का तो नाश हो गया; अब चलो बलराम के पास चलें ।

ष्टप्प इस बात पर राजी हो गये। वे लोग बलायम के हूँदूने के लिए इवर उपर पूमने लगे। श्रन्त में उन्होंने वन के बीचींनीच एक निजनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनके प्यान में सप्र पाया। सप रुप्प ने दाहक से कहा:---

हे सार्यथ ! द्वम शीघ ही हस्तिनापुर जान श्रीर श्रश्रुंन से यादनों के नारा का हाल कही । यह खबर पाते ही ने जरूर यहाँ श्रावेंगे ।

फिर वे पास खड़े हुए बम्न से बोले :---

भद्र ! तुम लियों की रचा के लिए शीव ही नगर जाव।

महावीर वश्रु नशे में चूर चुपचाप वैठे थे। छुप्ण की आज्ञा पाते ही वे नगर की श्रीर चले।

किया करके सब लोग लौट खाबे और नगर के बाहर ठहरे। बारह दिन वक बथाविधि धाद्र करने के बाद भाइयों और अन्य लोगों के साथ अधिन्तिर फिर नगर में खाबे और दुखी मन से राज-काज चलाते गरे।

फुरुहेन का पोर मनुष्य-नारा, श्रन्थराज धृतराष्ट्र के मन की हुर्वलता ही के कारण हुन्या था। उसके बाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह वर्ष नगर-निवास श्रीर तीन वर्ष बनवास किया। तदनन्तर, जैसा वर्णन किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाम किया।

## ११-यदुवंशनाश

पाएडवों के पास से कुरण के खपने राज्य में जीट खाने पर शापअष्ट भोज, पृष्णि, खन्यक खादि यादवर्जश के वीरों के चरित्र छापिक मधापान खादि दोषों से घीरे घीरे विवाहने लगे ।

इसी समय एक दिन सहर्षि विरवाभित्र, सुनिवर करूर, और तपस्ती नारह द्वारक की गये। बादवों को दुद्धि तो क्रिकाने थी ही नहीं। इससे सारण त्रादि युवा बादवों के दिस्तगी की सूक्ती। इस्प के पुत्र शान्य के सी-वेश में व्हापयों के सामने ले जाकर वे बोले :—

हे सहिर्पगण ! यह सहा-पराक्रमी बश्च की की है। सहारया बश्च पुत्र पाने की वड़ी इच्छा रस्रवे हैं। इसलिए शास्त्र देख कर यह वतलाइए कि इसके क्या होगा—पुत्र या कन्या ?

महा बुद्दिमान् च्हिंप लोग समक्ष गये कि ये हमसे दिल्लगी करते हैं। इसलिए क्रीभ में व्यक्त बत्तोंने बता दिया:—

रें नीच यादवी ! ष्टप्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने छे लिए एक महा विकट मुसल उसक्त करेगा !

क्षोष से भरे हुए उन सुनियों के चले जाने पर कृष्ण को जब इस हुर्घटना का हाल माहम हुचा तब करहोने वादरों से सलाह करके द्वारकापुरी में मव बनाने का काम एकदम घन्द करवा दिया और मनावीं करा दी कि जो कोई इस खाद्या का न यानेगा उसे तरह तरह के कडोर इयह दिये जावेंगे। नगर-निवासियों ने यह खादा मान ली खीर राराब बनाना छोड़ दिया।

िन्तु इतनी सावधानी करने पर भी कृष्टिण और जन्मक लोगों के पीछे पीछे काल पूर्वने लगा। उनका नाश समीप आया मार्क्स होने लगा। वगर में प्रति दिन तरह तरह के अरासुन होने लगे। सब लोगों ने लग्जा और सब छोड़ दिया। वहों की वार्ते लोग न सानने लगे।

एक दिन त्रयोदगी से व्यमानास्या का संयोग हुआ। चतुर्दशी का चय हो गया। यह देख कर महात्मा कृष्ण ने कहा :—

हे बीरगए ! कुरुकेन का युद्ध होने के समय जैसे अशस्त्रन हुए ये वैसे ही अब भी होते हैं । इसलिए इस समय हम लोगों के वीययात्रा करनी चाहिए ।

पृष्णि श्रीर श्रन्थक लोगों ने अक्षश्र-मन से यह बात मान ली। तरह तरह की खाने-पीने की सामभी इकट्टा करके वड़े श्राहम्बर से वे लोग प्रमास्तीर्थ को चले। वहीं वे श्रन्छ श्रन्छ नगमाने घरों में उतरे श्रीर श्रियों के साथ श्रानन्द करने लगे। नटों, वाचनेवालों श्रीर सक्ष से मतवाले श्राद्दांगियों से मभासतीर्थ भर गया। सथ कहीं जानन्द और छोलाहल होने लगा। जन्त में यहाँ तक नौयत पहुँची कि चलराम, सारायिक, यद, वाजु और छतवनमी, छूट्या के सामने .ही शराव घीने लगे। बुद्धिमान् छूट्या ने सममा कि काल की गति जागिट है। इससे वे चुणनाप वह सब करवाचार देखते रहे। किसी को मना न किया।

इसी समय एक दिन सात्यिक शराच पीकर बहुत मतनाले हुए । उसी प्रवस्था में वे हतवन्मी से दिल्लगी करने लगे । उन्होंने कहा :—

ष्टतवरमा ! स्त्रियो में कोई ऐसा पाखराडी नहीं जो तुम्हारी सरह मुद्दें के समान सेाते हुए मसुत्यों की हत्या करें !

प्रशुप्त ने भी सात्यकि का पत्त लेकर कृतवस्मी का अपमान किया। यह सुन कर महाबोर कृतवस्मी में भी सात्यकि की अवज्ञा की। यार्यों हाथ करा कर ने बीले :—

सात्यिकि ! तुम अड़े बीर हो न ! फिर क्यों तुमने जमीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्रवा के मारा  $\S$ 

क्रतवरमां की इस बात से खुद्ध होकर इन्छा ने टेड्री निगाह से उनकी ओर देखा। पर कुछ फल न हुछा। सब लोग एक दूसरे का कलडू कड्ने लगे। इस प्रयक्त में जब इन्छा की पत्री सत्यभामा के पिता की निन्दा होने लगी तब वे रोती हुई जपने पत्ति की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यकि से न रहा गया। ये एक-इस से उठ कर बोले:—

भद्रे ! इस सच कहते हैं, ब्याज इस पापी कृतवर्म्मी की झूखु ब्या गई जान' पहती है। यह कह कर महाबीर सात्यिक ने कृष्ण के सामने ही कृतवर्ग्मी का सिर तत्ववार से काट दिया। इसके बाद ये दूसरे बीठों पर भी ब्याक्रमण करने लगे। यह देख कर कृष्ण वनके। रीकने के लिए हीं है। इतने में भीज व्योर प्रकारक लीग भी बेहोशी की हालत में दौड़ पड़े ब्येर सात्यिक के। घर लिया। वे लाग गिनती में ब्यायक थे। इससे मुद्रमु ब्योर सात्यिक थोड़ी ही देर बुद्ध करके नारे गये।

तव कृप्ण से और न रहा गया। उन्होंने एक मुट्टी तिनके क्या लिये और मूसल की तरह वन्हें चलाने लगे। उनसे भोज और अन्यक लोग मर मर कर गिरने लगे। यह देख कर सभी लोगों ने उनकी तरह तिनके उठा लिये और पिना चुन की तथा पुत्र पिना के बिना विचारे मारने लगे। फल वह हुष्ण कि कुराड के कुष्ठ चारन-विरामों ने, जाग में निर्म हुष्प कुद्धों की तरह, जाल-स्वान किसे। और भीरे सान्य, पारदेप्ण, अनिवह और गद आदि सभी मारे गये। अन्य में जब कुम्ण, बभु और दाहक के सिया वहाँ के हैं जीत। न वचा तब दाहक ने कहा :—

हे फुप्ए ! यदुकुल का तो नारा हो गया; श्रय चलो वलराम के पास चलें ।

कृष्ण इस बात पर राजी हो गये। वे लोग बलराम के हूँदूने के लिए इधर उधर धूमने लो। श्रन्त में उन्होंने बन के बीचोंबीच एक निजंतस्थान में एक पेड़ के नीचे उनकी ध्यान में अप्र पाया। तथ कृष्ण ने दारुक से कहा:—

हे सार्पथ ! तुम शीम ही हस्तिनापुर जान श्रीर व्यर्जुन से बादवों के नारा का हाल अही । यह रावर पाते ही ने परूर यहाँ शार्विंग ।

फिर वे पास राहे हुए बन्नु से वोले :--

भद्र ! तुम सियों भी रहा के लिए शीव ही नगर जात ।

महावीर वश्रु नरों में चूर चुपचाप बैठे थे। छुप्य की श्राज्ञा पाते ही वे नगर की श्रोर चले।

पर वे छुड़ ही दूर गये होगे कि शिकारियों से मरे हुए उस वन में किसी शिकारी ने लोहे का सुद्गर उन पर फंका। उसकी चोट से वे जमीन पर गिर पड़े। जब महात्मा छुम्ख ने देखा कि वे मर गये तब लाचार होकर ध्यान में कैठे हुए बलराम से वे बोले :—

हे आर्थ्य ! हम स्त्रियों की रचा का प्रवन्ध करके जब तक लौट न ध्रावें तब तक तुम यहीं

हमारा इन्तजार करना।

यह कह कर रूप्ण शीघ ही नगर में गये श्रीर पिता के पास जाकर योले :--

हे पिता! हमने हितिनापुर दूत भेजा है। यह हु प्रदायो खबर पाकर जब तक अर्जुन यहाँ न आबें तब तक आप अन्त पुर की कियों की देश-माल कीलिएगा। हमारे मिन आकर जैसा प्रवस्य करें वैसा आप बिना विचारे मान लीजिएगा। इस समय बड़े भाई बन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं। इसलिए हम उनके पास जाते हैं।

वन में बलराम के पास आकर छुटए ने बेखा कि वसी पेड़ के नीचे उनकी देह काठ की तरह अपेत अवस्था में पड़ी है। वे तुरन्त समक्ष गये कि वाग की अवस्था में उनके आए। निकल गये हैं। तब व्याकुल होकर छुटए। उस निर्जन वन में इधर उधर घूमने लगे। अन्त में यह साच कर कि लो। इछ होनहार होता है वह अवस्य होता है, वे लाचार होकर एक जयह बैठ गये।

इसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार दोलने जाया। दूर से छप्ण की मृग समक्ष कर जसने बाण फेंका। वह बाण छप्ण के तलवे में युस गया। शिकार की उठाने के इरावे से जब वह शिकारी छप्ण के पास जाया कव उन्हें देख कर यह पबरा गया। अपने छतामग्राभ से उसे वहाँ लग्ना हुई। बहू छप्ण के चर्ली प्रति पदा। छप्ण ने समका बुका कर उसे शान्त किया और प्राण-त्याग करके स्रग की चल रिया।

इवर छुप्प का सारांथ दारूक हस्तिनापुर में बहुँचा और पायहवों से प्रभासतीर्थ की सारी हु.खदायफ क्या सिलसिलेवार कह सुनाई। यह सुन कर सोक से वे लोग भहा ज्याकुल हुए। फुप्प के प्यारे मित्र बर्जुन दारूक के साथ हारका का तरन्त चल दिये।

यहाँ पहुँच कर अर्थुन ने देखा कि द्वारका नगरी अनाथ की की सह अत्यन्त होन दशा है। प्राप्त है। अर्थुन को देखते ही अपन पुर की कियों जोर से रोने सभी। जन पति-पुत्रविहोन क्षियों का स्वार्यनाद सुन कर उर्धुन अभीर हो बढ़े। उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। इससे करूँ इन्हें न सुन पढ़ने लगा।

े प्रस्त में कृष्ण की प्यारी रानियों का हेम्सनकाल की कमलिनी की तरह कुम्हलाई हुई देख कर महाबीर अर्जुन से और न रहा गया; वे रोते रोते कमीन पर शिर पड़े। तम वे हक्तामिनी सानियाँ उन्हें घर कर बिलाप करने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने अर्जुन का कमीन से उठावा और सोने की चौकी पर बिठा कर उनके चारों ओर बैठ गईं।

इसके बाद श्रार्श्वन बड़ी देर तक कृष्ण का सेाच करते रहे। मियों के उन्होंने बहुत छुड़ी धीरन दिया। फिर ने मामा से मितने के लिए उनके घर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि बृद्ध बहुरें पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते। उनकी इस हालत में देल कर श्रार्श्वन वहें दुस्ती हुए। रोते हुए उन्होंने बसुरेंग के पैर हुने | दुबैलता के कारण वसुरेंव उनका माया व सूँप सके; इसलिए हाथ पैता कर उनका शांति इन किया श्रीर बोले :—

वेटा ! जिन्होंने इचारो राजों और राक्सों के। परास्त किया था त्राज हम उन्हे न देसकर्र भी जीवित हैं। तुम जिन म्युक्त और सात्यिक के ज्यपना प्यास शिष्य समस्र कर सदा उनकी प्रशंसा



श्रीकृप्ण श्रौर व्या**म** 

करते थे उन्हों के हुरानरण के कारण यहुकुल का नास हुआ है। पर इसमें उन्हों का क्या दोप है ? अप्रसाप ही इसका मृल कारण है। जिन कृष्ण ने महावली और पराक्रमी शत्रुओं के आक्रमण से द्वारका नगरी की चार बार रहा की उन्होंने भी इस समय यहुकुल का नास होने देख कर भी कुछ परवा न की। अप्रवाश्याम के अक्षारक से जल जाने पर सुरद्दारे पौत्र परीचित की जिन्होंने जीवन-दान दिया, उन्हों ने इस समय अपने कुटुनिवर्णों की रचा न की। पुत्र, पौत्र, पित्र और माहयों के मरने पर उन्होंने हमारे पास आकर कहा:—

पिता ! यदुवुल का श्राज नाश हो गया । हमने श्रर्जुन के पास दूत येजा है । उनके आने पर जैसा वे कहें करना !

यह कह कर और बालकों तथा खियों के साथ हमें यहाँ रख कर वे न मालूम कहाँ चले गये । तय से हम दिन रात बलदेव, इप्एा और अपने वंशवालों की याद करके भूसे व्यक्ति दिन बिताते हैं। अब हम जीना नहीं चाहते । इसलिए तुम अपने मित्र के इच्छातुसार काम करो ।

वसुरेय की धातों से अत्यन्त व्याकुल होकर अर्जुन ने कहा :-

मामा ! हम इस कृष्णज्ञस्य राजधानी को किसी तरह नहीं देख सकते । हौपदी और हमारे भाई यदुर्यरा के नारा होने का युतान्त सुन कर यहुत ही शोकाकुल होंगे। साफ माळूम होता है कि श्रव हम लोगों का भी यह लोज छोड़ने का समय जा गया है। इसलिए और ऋधिक दिन रह कर क्या करेंगे ? हम यादववंश के वालकों और क्षियों के लेकर शीख ही इन्द्रमस्य जायेंगे।

इसके थाद श्रर्जुन ने मन्त्रियों से कहा :--

महाराया ! हम रानियों और, मालकों के लेकर इन्द्रभस्य जाते हैं। नगर-नियासियों समेत तुम लोग भी वहाँ जा सकते हो। इन्छ ने सुन रक्खा था और हमसे सदा कहा करते थे कि यह नगर थोड़े ही,दिनों में ससुद्र में इब जावगा। इसिल्ट हम यहाँ से खोज के सातवें दिन चला जाना पाहते हैं; सवारियों तैयार रतना।

ष्ट्रानुंत का श्रमिभाय समक्त कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करते लगे। शोक से व्याकुल श्रानुंत ने वह रात छप्पा के घर में किसी तरह काटी।

वृद्धरे दिन सबेरे महाला थसुरेब ने बेाग साध कर शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग का रास्ता िलया। तब अर्जुन से बनही हव देह का अरबी में रख कर अन्तापुर से निकाला। द्वारका-निवासी स्रोक करते हुए पीड़े पीदे चले। अन्तापुर की क्षियों ने माला और गदने बतार कर फेंक्र दिये, याल रोल दाले और छाती कर कुट कर रोने लगी।

जीते में जिस स्थान की बहुरेव बहुत पसन्द करते थे वहाँ पहुँच कर माई-यन्दों ने उनका प्रेवकार्य किया। इसके बाद चनकी क्षियों उनके प्रश्नावित बिता में एक्बा देख उपके ऊपर जाफर बैठ गई। उस विता हे उसने का शब्द समाबेदियों के बेद पढ़ने और उपस्थित लोगों के रोने यो ज्यावा से और भी बढ़ गया। वह सारा स्थान ध्वानि प्रतिध्वित से गुँच उठा। अन्त में बभ्र ज्यादि उद्देशी कुमारों और स्थियों के साथ अधुन ने बसुदेव के जलाखिल दी।

इस तरह वसुदेव का प्रेवकार्य समाप्त करके एरम धार्मिक अर्जुन उस स्थान का गये जहाँ महाशाप के कारण मुसल से मरे हुए यादववीर अपने दुराचार के सयद्भर परिणाम के प्राप्त हुए थे। उस पोर हत्याकांड को देख कर ने वड़े दुखी हुए। वड़े से लेकर छोटे तक सबके किया-कर्मा को व्यवस्था करके उन्होंने वलदेव और इट्ला के मृत देह की रोज की और उनका भी धानि-संस्कार किया। सहाप्रस्थान

३२९

. भीरो से जून्य पड़ी है | बार बार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें निश्वास नहीं होता कि कुरण प्राय जीटित नहीं हैं ।

परन्तु हे महातमा ! इससे वह कर एक और शोवनीय घटना हुई है जिससे हमारी छाती फटी जाती है । हम जब गादव मियों को हारका से इन्द्रमस्य लिये खाते थे तब पञ्जाव में बहुत से हाकुयों ने हम पर खारमण किया और हमारे सामने ही बहुत सी कियों के च्डा ले गये। युद्ध के समय पहले जो महापुरूप हमारे रथ के व्यागे बैठ कर हमारी जब-बीपणा करने थे, मालुम होता है उन्हीं के न रहने से हमारा गायडीव क्या है। गया।

जो हो, स्वय हम जीना नहीं चाहते । हममे न तो अब बीरता ही है और न जीश ही है। इसलिय बसलाइय कि स्वय हम क्या करें।

श्रर्जुन का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान् व्यासदेव ने वन्द्दे घीरज दिया श्रीर कहा :--

वेटा ! यादवों के जिस दुराचार के कारण जवराग हुआ या उसके परिणाम के। श्रीमट जान कर बुद्धिमार इच्छा ने उसके रोजने की चेटा नहीं की, श्रीर श्रम्ब में स्वयं यह लोक त्यान कर मुक्तिलाम रिया ! इचले तुम श्रम प्रधा दुदी मत हो। तुम लोग भी यहें यहे देवकार्य करने के लिए इस लोक में श्राये थे ! पुरावों का पाय-भार हचका करने में तुम लोग सफल हुए हो । माल्स होता है, श्रय तुम्हारा काम समाम हो गया है । इसलिए श्रम तुम्म वेज नहीं रहा । काल ही के प्रभाव से सब एह उत्तर होता है और काल ही के प्रभाव से सब एह त्या हो है श्रीर काल ही के प्रभाव से सब एह त्या हो है श्रम तुम से स्वा है । श्रम तुम लोगों के दर्ग जाने का समय श्रा गया है। इसलिए उसके लिए क्योग करना चाहिए ।

महर्षि वेदेक्याम की बात सुन कर वीखर कर्जुन की घीरण हुवा। तब हरिननपुर जाकर उन्होंने पर्म्मराज से यहुवंश के नाश होने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह सुनाईं।

## १२-महाप्रस्थान

क्षर्जुन के हुँह से बहुवंश के नाश और कृष्ण के हर्मावासी होने का हाल सुन कर धर्माराज शुधिरिकर ने सिर्फ यह पहा :--

मार्ड | काल आने पर सभी का अन्य होता है | मार्ट्स होता है कि अप हम लोगों का भी काल आ गया | इमसे अब महाप्रस्थान की तैवारी करना चाहिए |

सत्र भाइयों ने यह बात मान की और श्रुविण्डिंग के महामस्थान की इन्डा का अनुमोहन किया | तथ पर्माराज ने परीचित की राजगहीं देकर बेरबा के पुत्र युवुत्सु को राजन्काज करने की आजा थी | फिर जन्होंने सुमद्रा से कहा :—

भट्टे। तुम्हारा यह पौत्र कीरव-राज्य का स्वामी हुआ। इपण के पौत्र को तो हमन पहले ही

इन्द्रप्रस्थ का राजा बना दिया है। तुम इन दोनो वालरें। पर एक सी दृष्टि रसना।

सारे राालोक कर्म ठीक ठीक करके और यादवों की शोकाकुल नारियों की घोड़े, बैल, और ऊँट जुले हुए रहों पर सवार कराके महामीर अर्जुन ने साववें दिन इन्द्रमस्य की छोर बामा थें। अर्जुन में पहने के खतुसार नौकर, योद्धा और पुरवासी लोगों ने इप्प्य के पीन कन्न की छाने किया और निज्यों के घेर वर हासकों से चल।

इस समय सर लोगों के वह देख कर बढ़ा निसंब हुखा कि उन लोगों के निकलते ही समुद्र ब्राएकाएरी का धीरे धीरे इत्त्रोने लगा।

मुख़ दिन याद दल-वल समेत अर्जुन घल-धान्य-सम्पन्न पञ्जाल में पहुँचे। यहाँ ऋहीरा के एक बल ने पन-रत्न समेत इतने हुढ़, बालक जीर क्रियों ने। योड़े से रचकों द्वारा थिरा हुआ देस कर करें छुट लेने का इराजा निया और हाथ में लाठियों ले लेकर छन पर हुट पड़े।

उन होंगों ने। श्राधिक सरया मे देरा कर द्वारकावासियों के हाय भैर ढीले पर गये। श्रामुंक कराने पर भी वे लोग बरावर आक्रमण करते रहे। वन कोध में श्राफर श्रामुंक गायडीय चढ़ाने का तैयार हुए पर उन्हें माल्यम हुआ कि अब उनकी सोकजर्जीरत देह में पहले का सा बल नहीं है। श्रीर, गायडीय शिसी सरह चल तो गया, परम्बु उनमी समस्म में बही न आवा कि दिव्य श्राम कैसे चलावें। इस पर बाग लगा कर वे लुटेरों के पीछे होडे। परस्मु पहले, श्राप्त होने से निकलें हुए काले नाग के समान जो वाख श्राप्त का लून चूम कर जमीन में धुस जाते वे ये आज विलक्ष हो क्यारे गये। अन्त में श्राप्त के सामने ही हिनयों के उठा ले जाने लगे। सोई सेई मित्रयों तो श्राप्त हो से छुटेरों के पाल चली गर्हे।

जब खत्यन्त ब्याकुल खर्जुन ने देसा कि बनकी भुजाओं की बीरता तष्ट हो गई खीर चनके सब चरत निष्कत हो गये तथ वे इसे ईरवरी गति समक्त कर चव हो गये 1

ौर, किसी बरह बची हुई हिनबों और रह आदि के। लेकर से कुक्तेन पहुँचे और भोजराज के पुन बस भोज-दिन्यों के। वहाँ ठहरा दिया। फिर सात्यिक के पुत्र और परिवार के। सरस्नती नगरी रहने में हो। धन्त में हन्त्रस्थ का राज्य कृष्ण के पीत्र यन्न के। सीप कर बचे हुए चातक, छुद्र और दिन्यों में। चनके आपन में कर दिया। किसी किसी नियवा स्त्री ने अग्नि में जल कर प्राण् है। दिये। केई सैन्यास लेकर तपरवा करने लगी।

रिसी तरह यह इनना यहा काम करके व्यर्जन सत्ताते हुए व्यास के व्यालम में गये। वहाँ इन्होंने महर्षि की त्यान में माम देशा। इससे वे व्यापना परिचय केने लगे :---

भगवन् । हम ऋर्जुन हैं। ऋापके पास आये हैं।

महारमा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पीत्र खत्यन्त दीन खतस्था में है, इसलिए उन्होंने पूछा .—

मेटा ! तुम्हें तो हमने इतना निस्तेज कभी नहीं देखा । क्या तुमने कोई पाप कर्मी किया है या किसी से परास्त हुए हो ? यदि कहने में कोई हानि न हो तो बवलाओ तुम्हारी इस दशा का क्या नगरण है ?

इसके उत्तर में अर्जुन ने कहा :--

भगान ! मनोहर कान्विवाले, कमल के समान नेतोवाले, रवाम वर्ण इमारे प्रिय मित्र प्रष्ण का स्वर्गनास हो गया है। भोज, शृष्णि और अन्यक परा के जो बीर सिंह के समान पराक्रमी ये ज्होंने प्रक्रताप के कारण प्रभासतीय में एक दूसरे है। साधारण तिननों से मार डाला। इस समय द्वारकार्युरी वीरों से शुरूप पड़ी है। बार बार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि कुरुण अब जीवित नहीं है।

परन्तु हं महाला ! इससे वढ़ कर एक और शोधनीय घटना हुई है मिससे हमारी हाती फटी जाती है । हम जब यादव दिवयों के हारका से इन्द्रमस्य लिये खाते थे तब पञ्जाब में बहुत से डाइज्यों में हम पर आत्रमण किया और हमारें सामने ही यहुत सी कियों के उठा ले गये। बुद्ध के समय पहले जी महाकुरत हमारे रख के खाने बैठ कर हमारी जय-बीपका करने थे, माळूम होता है बन्ही के न उहने से हमारा साराहीय क्यार्थ हो गया।

जो हो, श्रव हम जीना नहीं चाहते। हममे न तो श्रव वीरता ही है और न जोश ही है। इसजिए यतलाइए कि श्रव हम क्या करें।

अर्जुन का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान् व्यासदेव ने उन्हें धीरज दिया और कहा :--

बेटा ! यादवों के जिस हुराचार के कारण ब्रद्धाराण हुआ था उसके परिणाम का श्रीमट जान कर बुद्धिमान कृष्ण ने उसके रोक्ने की चेटा नहीं की, श्रीर श्रम्त में स्वयं यह लोक त्याग कर धुष्कि- लाम किया। इससे तुम श्रम श्रथा हित्यी मत हो। तुम लाग भी यहे वह देवकार्य करने के लिए इस लोक में आये थे। प्रथवी का पापनार हलका करने में तुम लाग सफल हुए हो। माद्धम होता है, श्रम तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। इसलिए यब तुममें तेज नहीं रहा। काल ही के प्रभाव से सब इक्ट्र उद्याप होता है श्रम काम समाप्त हो गया है। इसलिए यब तुममें तेज नहीं रहा। बाल ही के प्रभाव से सब इक्ट्र नष्ट भी होता है। श्रम तुम लोगों के सर्गा जाने का तमल आ गया है। इसलिए उसके लिए उसीन करना व्याहिए।

महर्षि वेदव्यास की बात सुन कर बीखर ऋर्जुन की धीरज हुया। तब हरिनापुर जारूर इन्होंने धम्मैराज से यहुवंश के नाश होने के सम्बन्ध की सद घटनाये आदि से श्रन्त तक कह सुनाईं।

## १२-महाप्रस्थान

श्रर्जुन के मुँह से यदुवंश के नाश और छूटल के सर्मवासी होने का हाल सुन कर धर्म्मराज यधिक्टर ने शिर्फ यह कहा :—

मार्ड ! फाल ज्याने पर सर्भा का जन्त होता है । माङ्म होता है कि जब हम लोगों का भी फाल ज्यागया । इससे जब महाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए ।

सत्र भाइयो ने यह बात मान ती और युधिष्टिर के महाभर्यान की इन्छा का अनुमोदन किया। तथ धर्मराज ने परीचित का राजगद्दी देकर बैरया के पुत्र युयुत्सु को राजनकाज करने की आझा दी। फिर उन्होंने सुमद्रा से कहा :---

भद्रे ! तुम्हारा यह पौत्र कीरव-राज्य का स्वामी हुट्या । इट्या के पौत्र को तो हमने पहले ही इन्द्रमध्य का राजा बना दिया है । तुम इन दोनो बालको पर एक सी दृष्टि रखना । महाराज ! भार्ट स्हदेव के। रहा हम लोगों के ऋक्षिणारी वह बर बराबर सेवा दिया करते थे । तब इस समय उन्हें क्यों इस तरह पतित होना पढ़ा ?

उत्तर में धर्मराज ने कहा :--

भाई ! सहदेव व्यनने के सबसे व्यक्ति बुद्धिमान् समफते थे । यही उनके पतित होने का कारण है ।

यह कह कर श्रीर सहदेव के छोड़ कर युधिष्ठिर श्रदल चित्त से वचे हुए भाइयों के माथ चलने लगे। वह छत्ता भी उनके साथ साथ चला।

हसके बाद थोड़ी ही देर में द्रौपदी और महदेव के गिरने से दुःरित और योगअट होकर नकुल भी क्षमीन पर गिरे। तब भोमसेन ने किर धर्माराज से पूजा:—

महाराज ! नुकुल ने कभी कोई घुटता का व्यवहार नहीं किया ! उन्होंने सदा ही हम लीगों की ष्याजा बड़ी सारधानी से पालन की हैं ! तब इस समय ने क्यों गिरे ?

इसके उत्तर में युधिष्ठिर वोले :--

भाई ! नकुल अपने के। यड़ा रूपवान् सममते थे। यह अहदार ही उनके पतन का कारण है। यह कह कर धर्मराज लापरवाही से जाने चलने लगे। भीम और आर्जुन भी डु:प्रवृर्ण हरय से साथ साथ चले।

पर महावीर ऋष्ट्रीन इन सब शोककारक बातों का ऋषिक देर तरु न मह सके। वे भी शीव ही अभि पर गिर पढ़े। तब भीमतेन ने किर पहले ही की तरह पढ़ा :—

महाराज ! सर्वगुरासम्पन्न अर्जुन ने तो हैंमी में भी कभी मूठ नहीं बोला। वे इस समय क्यों गिरे ?

तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :--

माई ! खड़ीन के। खपनी झाता का जितना श्रमिमान था उसके श्रनुनार काम उनसे गरी इए । इसी से उनका इम समय पतन हंगा । तुम उनकी तरक मत देखे। चुपनाप हमारे साथ पता ।

हुए । इसास जनका इन समय पता हुका। छुन जनका बरुन सर प्रस्तु पुत्रपात इसार साथ पता। यह क्रुकर धर्ममां ब्राइक साथ आयो बढ़ने सोगे। यह कुलाभी उनके साथ ही साथ रहा।

प्यारे भाउयो के त्रियोग से प्राथीर होकर महायली भीमसेन भी शीघ ही कमीन पर गिरे। तिवने तिवने करती बड़े जोर से जेठे भाई के पुस्तर कर कहा :—

हे जार्व्य ! हम जापडे त्यारे भाई हैं । हमें किस पाप से इम समय खमीन पर गिरना पड़ा ? असीराज ने उत्तर दिया :---

भाई ! तुम दूसरे की परवान करके व्यपने ही बाहुबत के मद में मान रहने थे। नुम्हारे गिरने का वहीं कारण हैं।

यह कह कर युधिष्ठिर पीदें देखे बिना चुपचाप आगे बढ़े। हम कुत्तों के मित्रा उत्तरे माध ने हैं न रहा।

जय इस तरह युधिष्ठिर दढ़ पैर्श्व के साथ चलने लगे तन रथ के शब्द में पृथ्वी श्रीर श्रानाश के। पूर्ध करते हुए देवराज इन्द्र बनके शाम श्रान्य बीले :--- 333

शनम् । अय तुम्हे श्रीर अधिक परिश्रमः करने की जरूरत नहीं, तुग हमारे साथ इस स्थापर

सवार होकर चली ।

दसी धर्मराज ने उत्तर दिया -

हे सुरराज ! केमलाही द्रीपदी ख्रीर खपने प्यारे भाइयो की जमीन पर पडा छोड हम सर्ग जाना नहीं चाहते।

इसके उत्तर में इन्द्र ने वहा -

महाराज । हौपदी और तुरहारे चारों भाई देह त्याग करके तुम्हारे पहले हो हमर्ग पहुँच गये महाराज । द्रापदा व्यार अवस्य राज्य नाज्य कर त्यान करण ग्रुव्हार पहल हा हमा पहुँच ग हैं । खतएब उनके लिए शोक न करो । तुम हमारे साथ संदेह वहाँ चलो । वे लोग वहाँ तुम्हे गिलेंगे ।

इन्द्र के इस तरह धीरज देने पर युधिष्ठिर ने फिर उनसे कहा -

हे देवराज ! यह बुत्ता हमारा यहा भक्त है, इसने कहीं हमारा साथ नहीं छोडा । इससे यदि ह ५५५० व १७६७ व १००० ५ - १००० सुर २००० चरा एनाए जाव नहा छाड़। १ इससे यार्ट हम इसे छोड़ देंगे तो वड़ी निर्देयता का काम होगा। इसलिए छुपा करके इसे भी रमारे साथ स्पर्ग चलने की अनुमति दीजिए।

बुधिष्ठिर के इस तरह अनुरोध करने पर इन्द्र ने उनसे कहा —

पुरमीयत । श्राज सबसे वडी सिद्धि प्राप्त करके तुम श्रातुल सम्मति के श्राधिकारी हुए हो । वर्ग में तुन्हें किसी प्रकार का हुख न होगा। यहाँ कोई भी पाप तुन्हें हु तक न सकेगा। इसलिए इस सामान्य हुते के लिए क्यों दुर्सी होते हो ?

युधिक्टिर ने क्हा —हे देशेन्द्र । हम अपने मुख के लिए इस भक्त, शरणागत और सहायहीन

दुत्ते के किसी तरह नहीं छोड़ सकते।

इन्द्र ने कहा — हे धर्म्भराज । घुत्ता आयन्त आपवित्र जीव है। यह सब लोगू जानते हैं कि यदि पुत्ता यज्ञ किया के दिख ले तो यज्ञ का सारा फलूनए हो जाता है। इसलिय स्वर्ग में इसे कैसे भार उसा प्रसाद है ? तुमने प्राप्त से अधिक ध्वारी द्वीपदी और प्रियतम भाइयो का त्याग करके सिद्धि रभाग ।गरा राज्या व । धुन्य नाव व जानक नाव ह्रास्त्र जार धनवता जाइया का रथा कारण वाक प्राप्त मी है, खब इस हुने की माया में केंस कर इस सिद्धि के परमोत्तम फल से क्यो बडियत होते हो ?

इसके उत्तर में दृढसक्ल धर्म राज कहने लगे -

हे इन्द्र ! जब मृत्यु आती है तन किमी से मिलना या विद्युदना मनुष्य की इच्छा के अपीन नहीं रहता। अपनी पत्री श्रीर भाइयों को जीवित रहते हमने नहीं छोडा। जब जीवन देने में अपने पुर पुरास समका तभी उनरा त्याग रिया। मतलन यह कि इस कुत्ते की छोड कर हम सर्ग नहीं जाना चाहते ।

जन महारमा बुधिष्टिर ने यह अतिक्षा की तथ वह कुत्ता सात्तानु धुर्क्शकर होकर धर्म्मराज से

मधुर स्वर में कहने लगा —

बैटा । हम केवल तुम्हारी परीचा लेने थे । या हम समफ्रे कि तुम सच्चे समफरार, धर्मातमा श्रीर सत्र प्राणियों पर दया करनेत्रले हो। हम तुम्हारे पम्मीनरण से वडे प्रसन्न हुए हैं। तुम इसी देह से ह्वरी जावर श्रकृष्य फल प्राप्त कर सकेते ।

भगवान धर्म्म की यह बात कह चुकने पर सन देवताओं ने वहाँ इक्ट्रें होकर इन्ट्र के साथ धर्मारान को दिन्य रव पर चटाया । तन अपने तेज से पहले राजार्थयों की कोर्लि की मन्द करके व्यावारा

की प्रशाशित करते हुए वे सटेह स्वर्ग गये।

जय धर्मभैराज देवलीक पहुँचे वर उनके पास आकर वरश्वी देवर्षि लोग उनसे श्रीतिपूर्वक मिले। पर महात्मा मुचिप्टिर उस समय भी शान्त और अभन्न च थे। वे उनसे कहते लगे:—

हे महापुरुवगण ! हमारे भाई नहीं देख पड़ते ! जिस लोक की वे गये हो, चाहे वह भला हो बाहे बुरा, हम भी वहीं जाना चाहते हैं !

तब इन्द्र ने वहा :--

धर्माराज ! तुम्हारे समान मिद्धि पहले नेई राजा नहीं पा सका। तुम्हारे भाई इस स्थान के ष्रिक्षिणी नहीं.। तुम मनुष्य की भाया होड़ कर त्याने कमें से जीते हुए सर्गलीह के सदम्भीन करी ।

यह सुन कर मुधिष्ठिर नम्रतापूर्वक बोले :--

उन्हें लेकर लीट आना। इसलिए करि

हे देवेश ! हमारी प्यार्ग द्रौपदी और परम शिय माई जहाँ हो वहाँ जाने की हमारी बड़ी इन्छा है। उन्हें छोड़ फर हम यहाँ नहीं रहना चाहते। विना भाइयों के स्वर्ग में उहने से हमें बुछ भी छुद न होगा।

इस तरह धर्म्भराज के बार बार विनती करने पर इन्द्र ने उन्हें भाइयों के पास जान की जाता है भी और एक नेशनक के समान पर कहा ....

दे शे और पक देवदूत के खुला कर कहा :--हे दुत | तुम युधिप्रिर के। उनके भारतीय जनों के पास रंगेन ही ले जाकर उनमें भेंट

करायो ।

इन्द्र भी खाझा पाते ही देवदृत गुधिष्ठिर के आगे हुष्या खौर उनके। एक वड़े भयद्वर राज्ये से ते बला। यह राज्या बड़ा हुर्गम था। इसमें बार खन्यकार हाया हुष्या था। मांच खौर खन के भीवड़ तथा कीढ़ों मकोड़ों से यह मरा हुष्या था। जज़ती हुई खाय और भयद्वर मूर्ति के प्रेत पारी खोर

दिराई देते थे। हवा का कोका आते ही हजारी दुर्सी मनुष्यो का आर्शनाद सुनाई पड़ता था।

यह सब देख कर युधिष्ठिर की बड़ी चिन्ता हुई। इस दुर्गन्यसय स्थान में चराने चराने

थर्म्मराज ने देवदूत से पृष्ठा :--महाराय ! ऐसा रास्ता हम लोगों के। श्रीर कितनी दूर चलना पड़ेगा ? यह कीन स्थान है श्रीर

महाराय ! ऐसा रास्ता हम लोगों के। खीर कितनी दूर चलना पड़ेगा ? यह कीन स्थान है श्रीर हमारे भाई कहाँ रहते हैं ?

यह सुन कर देवदूत ने सुँह फेरा श्रीर युधिष्ठिर के सामने होकर वह बोला :--

यह सुन कर दवरूत न सुह फरा जार आपाठर क सामन हरकर यह बाला : राजन । बलते समय देवताओं ने हमसे कर्